



ऐसा कोई भी बुद्धिमान् मनुष्य संसार में न होगा जिसने कि धर्म और अधर्म की विचारणा में अपना थोड़ा वहुत समय न लगाया हो । धर्म क्या है और अधर्म क्या है प्रायः इसी विवेचना में नाना सम्प्रदायों के नाना ही प्रन्य वन खुके हैं और समय २ पर भिन्न २ मतावलम्बियों के इसी विषय पर लम्बे २ व्याख्यान और चौड़े २ वादविवाद भी होते रहते हैं। एक समाज जिसको धर्म कहता है दूसरा समाज उसीको अधर्म कह कर पुकारता है। इस धर्माऽधर्म की ही चर्चा में स्वार्थ देवका साम्राज्य होने के कारण निर्णय के स्थान में वितण्डावाद हो जाता है और शास्त्रार्थी शस्त्रार्थी वन जाते हैं। निर्धल हृदय वाले महात्माओं का अपमान होता है और पाषण्डियों का जय २ कार होने छगता है। 'धारमेंग् हीनाः पशुभिः समानाः'' धर्मा के विना मनुष्य पशु समान है, इस न्याय के आधार पर कोई भी पुरुष पशुओं की सङ्ख्या में सिमिलित होना नहीं चाहता। किसी अज्ञानी से भी पशु कहना उसको चिढ़ाना है। परन्तु सुख भी मोगना और धर्म भी हो जाना ये दोनों वार्ते कैसे हो सक्ती हैं। धर्मा २ कहना केवल जीम हिलाना है और धर्म करना सांसारिक सुबों को जठाञ्जलि देना है। धर्म कोई पैतृक (पिता सम्बन्धी) न्यवसाय नहीं है यदि कोई अनभिन्न पुरुष शुद्ध महात्माओं के उपदेश को यह कह कर कि "यह उपदेश हमारे पित धर्म से विपरीत है" नहीं मानता है वह केवल अन्ध परम्परा का ही अनुयायी है ''तातस्य कृपोऽय मिति नुवाणाः चार जलं का पुरुपाः पिवन्ति'' यह कुआ हमारे पिना का है यह कहकर खारी होनेपर भी सूर्ख पुरुष ही उसका जठ पीते हैं। शुद्ध साधुओं का उपदेश संसार से तारने का है धर्म के विषय में अपना पराया समऋना एक वड़ी मूल है। यदि एक उड़ी तदी से पार होने के लिये किली की टूटी हुई नाव काम नही देती तो किसी दूसरे के जहाज़री पार हो जाना क्या युद्धिमानी का काम नहीं है। धर्म कोप के अध्यक्ष शुङ्ज साधु ही हैं धर्म की प्राप्त करने के लिये साधुयों की ही शरण छेना अत्यावसकीय है। किन्तु

साधुओं के समान वैप धारण करने से ही साधु नहीं होता अथच भगवान की आशानुसारही आचार विचार पालनेवाला साधु कहा जाता है। सिंह की चर्म पहिन कर गर्धव तभीतक सिंह माना जाता है जब तक कि वह अपने मधुर स्वर से गाना नहीं आरम्भ करता है। वेपधारी तभीतक साधु-प्रतीत होता है जबतक कि उसकी पश्च महाव्रत पालना में शिथिलता नहीं दीखं पड़ती है।

जब कि आप एक छोटी सी भी नदी पार करने के लिये नाव को छोक पीट कर उसकी दृढ़ता की परीक्षा करने के पश्चात् चढ़ने को उद्यत होते हैं तो क्या यह आवश्यकीय नहीं है कि संसार जैसे महासाग़र के गर करने के लिये पोत (जहाज़) लपी साधुओं की मले प्रकार परीक्षा कर लें। मान लिया कि साधु-साधुओं का वेप बनाय हुए है। और दूसरों के पराजय करने के लिये उसने कुयु-कियां भी बहुत सी पढ़ र्वाझी हैं तथापि यदि भगवान की आज्ञा के विरुद्ध चलता है और "इस समय में पूरा साधुपना नहीं पल सका" ऐसी शास्त्र बिरुद्ध वातें कह न कर लोगों को भ्रमाता रहता है तो वह केवल पत्यर की नाव के समान है न सबं तर सका है न दूसरों को तार सका है।

साधुओं का आचार विचार भगवान की वाणी से चिदित होता है। सूत्र ही भगवान की वाणी हैं। सूत्रों का विपय गम्भीर होने से तथा गृहस्य समाज का सूत्र पहने का अनिधकार होने से सर्व साधा रण को भगवान की वाणी विदित हो जावे और संसार सागर से पार होने के छिये साधु असाधु की पद्ध हा हो जावे यह विचार कर ही जैन श्वेताम्चर तेरापन्य नायक पूज्य श्री १००८ जयाचार्य महाराज ने इस "म्रम विध्वंसन" प्रन्य को बनाया है। इस प्रन्य में जो कुछ छिसा है वह सब सुत्रों का प्रमाण देकर ही छिखा गया है अतः यह प्रन्य कोई अन्य प्रन्य नहीं है किन्तु सर्व सुत्रों का ही सार है। भगवान के वाक्यों के अर्थ का अनर्थ जहा कहीं जिस किसी खार्थ छोछुपी ने किया है उसके खंडन और सत्य अर्थ के मएडन में जय महाराज ने जैसी कुशछता दिखछायी है वैली सहस्र छेखनियों से भी वर्णन नहीं की जा सक्ती। यद्यपि आपके बनाये हुए अनेक प्रन्य हैं तथापि यह आपका ग्रन्थ मिध्यान्य अन्यकार मिटाने के छिये साक्षात् सूर्यदेव के ही समान है। पक्रवार भी जो पुरुप इस ग्रन्थ का मनन कर छेगा उसको शीव्र ही साधु असाधु की परीक्षा हो जावेगी और शुद्ध साधु की शरण में आकर इस असार संसार से अवश्य तर जावेगा।

यद्यवि यह प्रत्य पहिले भी किसी मुम्बई के प्राचीन ढड्ग के यन्त्रालय में छप चुका है। तथापि वह किसी प्रयोजन का नहीं हुआ छपा न छपा एकसा ही रहा। एक तो टायप ऐसा कुरूप था, दीख पड़ता था कि मानों लिथो का ही छपा हुआ है। दूसरे प्रफ संशोधन तो नाममात्र भी नहीं हुआ समस्त शब्द विवरीत स्शा में ही छपे हुए थे। कई २ स्थान पर पंक्तियां हो छोड़ दी थीं दो एक स्थान पर एक दो पृष्ठ भी छूटा हुआ मिला है। सारांश यह है कि एक पंक्ति भी शुद्ध नहीं छापी गई। ऐसी दशा में जयाचार्य का सिद्धान्त इस पूर्व छपे हुए पुस्तक से जानना दुर्लभ ही हो गया था। पेसी व्यवस्था इस अपूर्व अन्य की देख कर तेरा-पन्य समाज को इसके पुनरुद्वार काफी की पूर्ण ही चिन्ता थी। परन्तु होता क्या मूल पुस्तक जो कि जयाचार्य की इस्तिलिखित है साधुओं के पास थी दिना मूल पुस्तक से मिलाये संशोधन कैसे होता। शुद्ध साधुओं की यह रीति नहीं कि गृहस्थ समाज को अपनी पुस्तक छ्पाने को अथवा नकुल करने को देवें। ऐसी अवस्था में इस ग्रन्थ का संशोधन असम्भव सा ही प्रतीत होने लगा था। सप्तध वलवान् है पूज्य श्री १००८ कालू गणिराज का चतुर्मास सं० १६७६ में वीकानेर हुआ। वहां पर साधुओं के समीप मूछ पुस्तकमें से घार घार कर अपने स्थानमें आकर त्रुटिया शुद्ध की । ऐसे गमनाऽऽगमन में संशोधन कार्य के छिये जितना परिश्रम और समय लगा उसको धारनेवालेका ही आत्मा वर्णन कर सक्ता है। इसमें कुछ संशोधक की प्रशंसा नहीं किन्तु यह प्रताप श्रीमान् कालू गणिराज का ही है जिन के कि शासन में ऐसे अनेक २ दुर्लभ कार्य सुलभता को पहुचे हैं। कई भाइयों की ऐसी इच्छा थी कि इस प्रन्थ को खड़ी वोली में अनुवादित किया जावे परन्तु जैसा रस असल में रहता है वह नक़ल में नहीं। इस प्रन्थ की भाषा भारवाड़ी है थोड़े पढ़े लिखें भी अच्छी तरह समभ सकते हैं। यद्यपि इस प्रन्थ के प्रुफ संशोधन में अधिक से अधिक भी परिश्रम किया गया है तथापि संशोधक की अल्पक्ता के कारण जहां कहीं कुछ भूले रह गई हो तो विश्व जन सुधार कर पढ़ें। भूल होना मनुष्यों का खभाव है। टायप भी कलकत्ते का है छापते समय भी मात्राऐं टूट फूट जाती हैं कही २ अक्षर भी दवनेके कारण नहीं उघड़ते हैं अतः शुद्ध किया हुआ भी असंशो-धित सा ही दीखने लगता हैं इतना होनेपर भी पाठको को पढ़ने में कोई अड़चन नहीं होगी। इस में सब से मोटे २ अक्षरों में सूत्र पाठ दिया गया है और सबसे छोटे २ अक्षरों मे टब्बा अर्थ है । मध्यस्य अक्षरों में वार्त्तिक अर्थात् पाठ का न्याय

हैं। टब्वा अर्थ में पाठके शब्द के प्रथम ० ऐसा चिन्ह लगाया गया है जो कि समस्त शब्द का वोधक है। संस्कृत टीका इटालियन (टेढ़ें ) अक्सरों में छापी गई है। जैसा क्रम छापने का है उसीके अनुसार इस प्रन्थ के छपाने में पूरा ध्यान दिया गया है। 'तथापि कोई महोदय यदि दोप देगे तो पारितोषिक समक कर सहर्ष स्वीकार किया जायगा। प्रथम वार इस प्रत्य की २००० प्रतियां छपाई गई हैं। लागत से भी मूल्य कम रक्खा गया है। इस प्रन्थ के छपाने का केवल उहे १य भगवान के सत्य सिद्धान्त का घर २ प्रचार होना है। समस्त जैन समाजों का कर्त्तव्य है कि पक्षपात रहित होकर इस प्रन्थ का अवश्य मनन करें। यह प्रन्थ जैसा निष्पक्ष और स्पष्ट वक्ता है दूसरा नहीं। तेरापन्य समाज का तो ऐसा एक भी घर नहीं होना चाहिये जिसमें कि यह जयाचार्य का प्रन्य भ्रमविध्वंसन न विराजता हो। यह प्रन्थ तेरापन्थ समाज का प्राण है विना इस प्रन्थ के देखें कमी सुक्म वार्तों का पता नहीं लग सका। इस प्रन्थ के संशोधन कार्य में जो आयुर्वेदाचार्य पं॰ रघुनन्दनजी ने सहायता दी है उसके लिये हम पूर्ण कृतज्ञ हैं। समस्त परिश्रम तभी सफल होगा जब कि आप ब्रन्थ के हैने में विलम्ब न ल्याये' गे और अपने इष्ट मिलों को छेने के लिये प्रेरित करेंगे। इसकी अनु-क्तमणिका भी अधिकार. बोल. और पृष्ठ की सङ्ख्या देकर के भूमिका के ही आगे लगाई गई है जो कि पाठकों को पाठ खोजने में अतीव सहायिका होगी। प्रथम छपे हुए भूम विध्वंसन में सूत्रों की साख देने में अतीव भूछे' हुई २ थी। अबके वार में यथाशक्ति सूत्र की ठीक २ साख देने में ध्यान दिया गया है तथापि यदि किसी-२ पुस्तक में इस साख के अनुसार पाठ न मिले तो उसीके आसपास में पाठक खोज छेवें। क्योंकि कई पुस्तकों में साखों में तो भेद देखा ही जाता है। चिशेष करके निशीय के बोलों की संख्या में तो अवश्य ही भेद पाया जावेगा क्योंकि उसकी हांच्या हस्तलिखित प्रतियों में तो कुछ और-और छपी हुई पुस्तकोंमें कुछ सीर ही मिली है। पहिले छपे हुए " भ्रम विध्वसन" में और इस में कुछ भी परि-वर्त्तन नहीं है किन्त २-४ खलों में नोट देकर संशोधक की और से जो खडी वोलीमें लिखा गया है वह पहले भ्रम विध्वंसन से अधिक है। आज का हम सौमाग्य दिवस समकते हैं जब कि इस अमूल्य प्रत्थ की पूर्ति हमारे दृष्टि गोचर होती है। कई मातवर इस प्रत्यकी. "चातक मेघ प्रतीक्षा वत्" प्रतीक्षा कर रहे थे अब उनके कर कमलों में इसप्रन्थ को समर्पित कर हम भी कृत छत्य होंगे।

पाठकों को पहिले वतलाया जा चुका है कि इस प्रन्थ के कर्ता जयाचार्य . अर्थात् श्री जीतमलजी महाराज हैं। परन्तु केवल इतने ही विवरण से पाठकों की अभिलापा पूर्ण नहीं होगी। अतः श्रीजयाचार्य महाराज जिस जैन श्वेताम्बर तेरा-पन्य समाज के चतुर्थ पट्ट स्थित पूज्य रह चुके हैं उस समाज की उत्पत्ति और उस समाज के स्थापक श्री "भिक्षु" गणिराज की संक्षेप जीवनी प्रकाशित की जाती है।

नित्य स्मरणीय पूज्य "भिक्षु" खामी की जन्म भूमि मरुधर (मारवाड़) देश में "कएटालिया" नामक श्राम है। आपका अवतार पवित्र ओसवाल वंश की 'सुखलेचा" जाति में पिता साह "घलुजी" के घर माता "दीपांदे" की कुक्षि में विक्रम सम्वत् १७८३ आषाढ शुक्का सर्वसिद्धा त्रयोदशो के दिन हुआ। आपके कुलगुर 'गच्छ वासी ' नामक सम्प्रदाय के थे अतः उनके ही समीप आपने धर्म कथा श्रवणार्थ आना जाना प्रारम्भ किया। परन्तु वहां केवल वाह्याडम्बर ही देख कर आपने "पोतिया धन्ध" नामक किसी सम्प्रदाय का अनुसरण किया। वहां भी उसी प्रकार धर्म्म भावका अभाव और दम्म का ही स्तम्म खड़ा देख कर आपकी इप्ट सिद्धि नहींहुई। अथ इसी धर्म्म प्राप्तिकी गवेषणामें वाईस सम्प्रदायके किसी विभाग के पूज्य 'रघुनाथ'' जी नामक साधु के समीपआपका गमनाऽऽगमन स्थिर हुआ। आप की धर्म विषय में प्रवल उत्कर्णा होने लगी और इसी अन्तर में आपने कुशील की त्याग कर शील व्रत का भी अनुशीलन कर लिया। और "मैं अवश्यही संयमधारण करूं गा" ऐसे आपके भावी संस्कार जगमगाने लगे। यह ही नहीं किन्तु आपने संयमी होने का द्रह अभिप्रह ही धार लिया। भावी वलवती है-इसी अवसर में आपको प्रिय विया का आपसे सदा के लिये ही वियोग हो गया। यद्यपि आपके सम्विन्धयों ने द्वितीय विवाह करने के लिये अति आग्रह किया तथापि भिक्षू के सदय हृदय ने अ-सार संसार त्यागने का और सयम प्रहण करने का दृढ संकल्प ही करिलया। भिक्षु दीक्षा के लिये पूर्ण उद्यत हो गये परन्तु माताजी की अनुमति नहीं मिली। जव रहा-नाथजीने भिक्षु की माता से दीक्षा देने के विषय में परामर्स किया तो माताजीने रघुनाथजी से उस # सिंह स्वप्नका विवरणकह सुनाया जो कि भिक्षु की गर्भाव-स्थिति में देखा था। और कहा कि इस स्वप्न के अनुसार मेरा पुत किसी राज्य विशेष का अधिकारी होना चाहिए भिक्षाधीं वनने के लिये मैं कैसे आजा दूं। रघुनाथजी

सिहका स्वप्त मगडलीक राजा की माता श्रथवा भावितात्म श्रवगार की माता देखती है ।

ने इस स्वप्न को सहर्ष स्वीकार किया और कहा कि यह स्वप्न चतुर्दश १४ स्वप्नों के अन्तर्गत है। अतः यह तुम्हारा पुत्र देश देशान्तरों में स्रमण करता हुआ सिंह समान ही गर्जेगा इसकी दीक्षा होने में विलम्ब मत करो। 'माता जीका विचार पवित्र हुआ और आत्मज (भिक्षु) के आत्मोद्धार के लिये आज्ञा दे दी।

उस समग्र भगवान् के निर्मल सिद्धान्तों को खार्थान्य पुरुषों ने विगाड़ रक्खाथा। सिक्षु किस के समीप दीक्षा छेते निर्द्रान्थ गुरु होनेका कोई भी अधिकारी नहीं था । तथापि अप्राप्ति में रघुनाथ जी के ही समीप मिक्षु द्रव्य दीक्षा छेकर अपने भावि कार्य में प्रवृत्त हुए। यह द्रव्यदीक्षा द्रव्यगुरु रघुनाथ जी से सिक्षु स्वामी ने सम्वत् १८०८ में ग्रहण की। आपको वृद्धि भावितातम होनेके कारण स्तरः ही तीत्र थी अतः आपने अनायास ही समस्त सुत्र सिद्धान्तका अध्य-यन कर लिया। केवल अध्ययनं ही नहीं किया किन्तु स्त्रों के उन २ गम्भीर विषयों को खोज निकाला जिनको कि वेषधारी साधु स्वप्न में भी नहीं समकते थे। और विचारा कि ये सम्प्रदाय जिन में कि मैं भो सम्मिलित हूं पूर्ण तया ही जिन आज्ञा पर ध्यान नहीं देते और केवल अपने उदर की ही पूर्त्ति करने के लिये नाम टीक्षा धारण किये हुए हैं। ये लोक न खयतर सक्ते हैं न द्सरों को ही तार सक्ते हैं। वना वनाया घर छोड दिया है और अब स्थान २ पर स्थानक वनवाते फिरते हैं। भगवान् की मर्यादा के उपरान्त उपिध वस्त्र. पात. आदिक अधिकतया रखते हैं। आधा कम्मीं आहार भोगते और आज्ञा विना हो दीक्षा देते दीख पड़ते हैं। एवं प्रकार के अनेक अनाचार देख करके भिक्षु का मन सम्प्रदाय से विचलित होने लगा। इसके अनन्तर-इसी अवसर में मेवाड़ के "राजनगर" नामक नगर में पठित महाजनों ने सूत्र सिद्धान्त पर विचार किया और वर्त्तमान गुरुओं के आचार विचार सूत्र विरुद्ध समभ कर उनकी वन्दना करनी छोड़ दी। मारवाड़ में जब यह बात रघुनाथजी को विदित हुई तो सर्व साधुओंमें परम प्रवीण भिश्च खामी को ही समक्तर और उनके साथ टोकरजी. हरनाथजी. वीरभाणजी. और भारीमालजी. को करके भेजा। राजनगर में यह भिक्षु स्वामीका चीमासा सम्बत् १८१५ में हुआ। चर्चा हुई लोकों ने स्थानकवास कपाट जड़ना खोलना. आदिक अनेक अनाचारों पर आक्षेप किया और यही कारण वन्दना न करने का वतलाया। सिक्षु खामी ने अपने इत्य गुरु रघुनायजी के पक्ष को रखने के लिये अपनी बुद्धि चातुर्यता से लोगों को समन्काया और वन्दना कराई । किन्तु लोगों ने

यही कहा कि महाराज! यद्यपि हमारी शङ्काओं का पूर्ण समाधान नहीं हुआ है तथापि हम केवल आपके विल्क्ष्मण पाण्डित्य पर ही विश्वास रख कर आपके अनुगामी वनते हैं। इसी अवसर में असाता वेदनीय कर्म के योग से भिक्षु स्वामी किसी ज्वर विशेष से पीड़ित हुए और ऐसी अख़स्थ व्यवस्था में आपके शुद्ध अध्यवसाय उत्पन्न होने लगे। भिक्षु खामी को महान् पश्चात्ताप हुआ और विचारा कि मैंने वहुत बुरा काम किया जो कि द्रव्यगुह के कहने से श्रावकों के शुद्ध विचार को कूटा कर दिया। यदि मेरी मृत्यु हो जावे तो अन्तिम फल वहुत अनिष्ट होगा। द्रव्यगुह परलोक में कदापि सहायक न होंगे। यदि मैं आरोग्य हो जाऊ गा तो अवस्य सत्य सिद्धान्त की स्थापना कर गा। व्वं आरोग्य होनेपर अपने विचार को पविल करते हुए भिक्षु खामी ने श्रावकों से स्पष्ट कह दिया कि श्रात्वरों। आप लोगों का विचार ठीक है और हमारे द्रव्यगुह केवल हुराग्रह करते हुए अनाचार सेवन करते हैं। ऐसा भिक्षु मुख से अस्त्य निर्णय सुन कर श्रावक लोक प्रसन्न हुए। और कहने लगे कि महाराज! जैसी सत्य की आशा आप से थी वैसी ही हुई।

अथ चतुर्मास समाप्त होने पर राजनगर से विहार किया और मार्ग में छोटे २ ग्राम समक्त कर दो साथ कर लिये और भिश्च खामी ने वीरभाणजी से कहा कि यदि आप गुरु के समीप पहिले पहुंचे तो कोई इस विषय की वात नहीं करना नहीं तो गुरु एक साथ भड़क जावेंगे। मैं आकर विनय कला से समका-ऊंगा और शुद्ध श्रद्धा धारण करानेका पूरा प्रयत्न करूंगा। चीरभाण जी ही आगे 'पहुंचे और रघुनाथ जी ने राज नगर के श्रावकों की शङ्का टूर होने के वारे में प्रश्न किया। वीरभाणजी ने वह सब वृतान्त कह खुनाया और कहा कि जो हम आधाकर्मी आहार स्थानक वास आदि अनाचार का सेवन करते हैं वह अशुद्ध ही है और श्रावकों की शङ्काएं सत्य ही थीं। रघुनाथजी वोले कि वीरभाण! ऐसी क्या विपरीत वातें कहते हो तव वीरभाणजी ने कहा कि महाराज! यह तो केवल वानगी ही है पूरा वर्णन तो भिश्च खामी के पास है। इसी अन्तर में भिश्च खामी का आगमन हुआ और गुरु को वन्दना की। गुरु की दृष्टि से ही भिश्च समक्त गये कि वीरभाणजी ने आगे से ही वात कर दी है। गुरु का पहिला सा भाव न देखकर भिश्च ने गुरु से कहा, गुरुजी! क्या वात है आपकी पहले सो छपा दृष्टि नहीं विदित होती है।

रघुनाथजी वोले कि भाई ! तुम्हारी वातें सुन कर हमारा मन फट गया है भीर अव इम तुम्हारे आहार पानीको सम्मिलित नहीं रखना चाहते। यह सुन कर मिक्षु ने मन में विचारा कि वास्तव में तो इनमें साधुपने का कोई आचार विचार नहीं है तथापि इस समय खेंचातान करनी ठीक नहीं है पुनः इनको समका छूंगा। यह विचार कर गुरु से कहा कि गुक्जी ! यदि आप को कोई सन्देह हो तो प्राय-श्चित्त दे दीजिये। इस युक्ति से आहार पानी सम्मिलित कर लिया। समय पाकर रघुनाथजी को वहुत समम्माया और शुद्ध श्रद्धा धराने का पूरा प्रयत्न किया और यह भी कहा कि अब का चतुर्मास साथ २ ही होना चाहिये जिससे चर्चा की जावे और सत्य श्रद्धा की धारणः हो। क्योंकि हमने घर केवल आत्मोद्धार के लिये ही छोड़ा है। रघुनाथजीने यह कहकर कि "तू और साधुओं को भी फटालेगा" चौमासा साथ २ नहीं किया। एवं पुनः द्वितीयवार भिक्षु खामी रघुनाथजी से वगड़ी नामक नगर में मिळे और आचार विचार शुद्ध करने के वारे में वहुत समकाया। परन्तु द्रव्य गुरु ने एक वात भी नहीं मानी तव भिक्षु खामीने यह विचार कर कि अब ये विलकुल नहीं समभते हैं और केवल दम्मजाल में ही फंसे रहेंगे अपना आहार पृथक् कर लिया। और प्रातःकाल के समय खानकसे वाहर निकल पड़े। रघुनाथ जी ने यह समभ कर के कि "जब भिक्षु को नगर में स्थान ही नहीं मिलेगा तो विवश हो कर स्थानक में ही आजावेगा " सेवल द्वारा नगरवासियों को सङ्घ की शपथ देकर सूचना दे दी कि कोई भी भिक्षु के ठहरने के लिये स्थान नहीं देना। । भिक्षु ने जब यह सब प्रपञ्च सुना तो मन में विचारा कि नगर में खान न मिलने पर यदि मैं पुनः स्थानक ही में गया तो फिर फन्दे में ही पड़ जाऊंगा। एवं अपने मन में निर्णय कर विहार किया और वगड़ी नगर के वाहर जैतलिंहजी की छितयों में स्थित हो गये। जब यह बात नगर में फैली और रघुनाथजी ने भी सुना कि शिक्षु स्वामी छत्रियों में ठहरे हुए हैं तो वहुत से मनुष्यों को साथ लेकर छत्रियों में गये. और भिश्च स्वामी को टोला से वाहर न निकलने के लिये बहुत समकाया। परन्तु भिक्षु स्वामी ने एक भी नहीं सुनी और कहा कि मैं आपकी सूत्र विरुद्ध वातों को कैसे मान सक्ता हूं। मैं तो भगवान् की आज्ञानुसार शुद्ध संयम का हीं पालन करू'गा। ऐसी भिक्षु की वातें सुन कर रघुनाथजी की आशा टूट गई और मोहके वश होकर अश्रधारा भी वहाने लगे। उद्यभाणजी नामक साधु ने कहा कि आप टोला के धनी होकर के भी मोह में अवलित हुए अश्रु वहाते हैं। तव रघुनाथजी

बोले कि भाई ! किसी का एक मनुष्य भी जावे तो भी वह अत्यन्त विलाप करता है मेरे तो पांच एक साथ जाते हैं और टोला म खलवली मचती है मैं कैसे न विलाप करूं। ऐसा दृष्यगुरु का मोह देखकर भिक्षु खामी का मन किञ्चिदपि विचलित नहीं हुआ और विचारा कि इसी तरह जब मैं घर से निकला था तब मेरी माता भी रोई थी। इन वेपधारियों में रहने से तो पर भव में अतीव दुःख उठाना पड़ेगा। अन्त्य में रघुनाथजी ने भिक्षु खामी से कहा कि नू जावेगा कहाँतक तेरे पीछे-२ मनुष्य लगा दूंगा। और मैं भी पीछे २ ही विहार करूंगा। इत्यादिक भयावह वातोंपर कुछ भी ध्यान नहीं दिया और भिक्षु ने वगडी से विहार किया। द्रव्यगुरु को अपने पीछे २ ही आता देखकर के "चरलू" नामक प्राप्त में चर्चा की। आदि में रघुनाथजी ने कहा कि भिक्षों! आजकल पूरा साधुपना नहीं पल सक्ता है। यह सुनकर भिक्ष्ने कहा कि-आचारांग सूत्र में कहा है कि ''आजकल साधुपना नहीं पल सक्ता" ऐसी प्ररूपणा भागल साधु करेंगे इत्यादिक वातें भगवान् ने कई श्यलींक्र पहिले से ही कहें दी हैं। ऐसा उत्तर सुनकर द्रव्यगुरु को उस समय अत्यन्त कप्र हुआ और वोले कि यदि कोई दो घड़ी भी शुभ ध्यान धर कर शुद्ध आ-चार पोल लेगा वह केवल ज्ञान को प्राप्त कर सक्ता है। यह सुनकर भिक्षु ने कहा कि यदि दो घड़ी में ही केचलज्ञान मिले तो मैं श्वास रोक कर के भी दो घड़ी ध्यान धर सक्ता हूं। परन्तु ये वात नहीं यदि दो घड़ी में ही केवलज्ञान मिल सक्ता तो क्या प्रभव आदिक ने दो घड़ी भी शुद्ध चारित्र नहीं पाला था किन्तु उनको तो केवलज्ञान नहीं हुआ।वीर भगवान्के १४ सहस्र शिष्यों में से केवलज्ञानी तो केवल ७ सौ ही हुए क्याशेष १३ सहस्र ३ सो ने २ घड़ी भी शुद्ध संयम नहीं पाला जो कि छद्भश्य ही रहे आये। और १२ वर्ष १३ पक्ष तक वीर भगवान् छन्नस्थ अवस्था में रहे तो क्या उस अवसर में वीर ने दो घड़ी भी शुद्ध संयम की पालना नहीं की। इत्यादिक अनेक सत्य प्रमाणों से भिक्षु ने रघुनाथजी को निरुत्तर करते हुए वहुत समय पर्व्यन्त चर्चा की। तथापि दुराग्रह के कारण रघुनाथजी ने शुद्ध पथ का अवलम्बन नही किया। इसके अनन्तर किसी वाईस टोला के विभाग के पूज्य जयमलजी नामक साधु भिक्ष खामी से मिले । भिक्षु ने प्रमाणित युक्तियों से जयमलजो के हृद्य मे शुद्ध श्रद्धा वैठाल दी और जयमलजी भिक्ष के साथ जाने को तयार भी हो गये। जव यह वात रघुनाथजी ने सुनी कि जयमलजी भिक्षू के अनुयायी होना चाहते हैं तव जयमळजी से कह्य कि जयमळजी! आप एक टोला के धनी होकर यह क्या

काम करते हैं। आप यदि मिक्षु के साथ हो जावेंगे तो इसमें आपका कुछ भी नाम नहीं होवेगा केवल भिक्षु का ही सम्प्रदाय कहा जावेगा। इत्यादिक अनेक कुयुक्ति-यों से रघुनाथजी ने जयमलजी का परिणाम ढीला कर दिया। अथ जयमलजी ने भिक्षु से कह भी दिया कि भिक्षु खामिन्! आप शुद्ध संयम पालिए हम तौ गले तक दवे हुए हैं हमारा तो उद्धार होना असम्भवसा ही है।

इस अवसर के पश्चात् भिक्षु ने भारीमालजी से कहा कि भारीमाल! तेरा पिता कृष्णजी तो शुद्ध संयम पालने में असमर्थ सा प्रतीत होता है अतः उसका निर्वाह हमारे साथ नहीं हो सक्ता। तू हमारे साथ रहेगा अथवा अपने पिता का सहगामी वनेगा। ऐसा सुनकर विनीत भाव से भारीमालजी ने उत्तर दिया कि महाराज ! मैं तो आपके चरण कमलों में निवास करता हुआ शुद्ध चारित्र्य पालूंगा मुफ को अपने पिता से क्या काम है। ऐसा सुन्दर उत्तर सुनकर भिक्षु प्रसन्न हुए पश्चात् भिक्ष ने कृष्णजीसे कहा कि आपका हमारे सम्प्रदाय में कुछ भी काम नहीं है। यह सुनकर कृष्णजी भिक्षु से वोले कि यदि आप मुभ को नहीं रक्खेंगें तो मैं अपने पुत भारीमालको आपके पास नहीं छोडूंगा अतः आप भारीमाल को मुक्ते सोंप दीनिए। यह सुनकर भिक्षु खामी ने ऋष्णजी से कहा कि यदि तुम्हारे साथ भारीमाल जावे तो लेजावों मैं कव रोकता हूं। ऋष्णजी ने एकान्तमें लेजा कर अपने साथ चलने के लिये भारीनालजी को वहुत सयभाया साथ जाना तो दूर रहा किन्तु अपने पिता के हाथ का यावजीव पर्य्यन्त भारीमालजीने आहार करनेका त्याग और कर दिया। तत्प-खात् विवश होकर कृष्णजी ने भिक्षु से कहा कि महाराज ! अपने शिष्य को लीजिए यहतो मेरे साथ चलने को तयार नहीं है क्रपया मेरा भी कहीं ठिकाना लगा दीजिए। अथ भिक्षु ने कृष्णजी को जयमलजी के टोले में पहुचा कर तीन स्थानों पर हर्प कर दिया। जयमलजी तो प्रसन्न हुए कि हमको चेला मिला कृष्णजी समभे कि हम को ठिकाना मिला भिक्षु समझे कि हमारा उपद्रव गया। इसके पश्चात् भिक्षु ने भारीमालजी आदि साधुओं को साथ ले कर विहार किया और जोधपुर नगर में आ जव दीवान फतहचन्द्जी सिंघीने वाज़ार में श्रावकों को पोपा विराजमाम हुए। करते देखा तव प्रश्न किया कि आज स्थानक में पोपा क्यों नहीं करने हो। तव श्राव कों ने वह सब कथा कह सुनायी जिस कारण से कि भिक्षु खामी रघुनाथजी के टाले से पृथक् हुए और सानक वास आदिक विविध अनाचारों को छोड़ कर शुद्ध श्रद्धा धारण की। सिंघोजी वहुत प्रसन्न हुए और भिक्षुके सदाचारकी वहुत प्रशंसा

की। उस समय १३ ही श्रावक पोपा कर रहे थे और १३ ही साधु थे अतः मिश्च के सम्प्रदाय का "तेरापन्य" नाम पड़ गया। अथवा मिश्च ने भगवान से यह प्रार्थना की कि प्रभो! यह तेरा ही पन्थ है अतः 'तेरापन्थ" नाम पड़ा। वास्तव में तो १३ वोळ अर्थात् ५ सुमति ३ गुप्ति ५ महावत पाळने से ही "तेरापन्थ" नाम पड़ा। इसके अनन्तर मिश्च ने मेवाड़ देशस्य "केळवा" नगर में संम्वत् १८१७ में आकाढ शुक्का १५ के दिन भगवान् अरिहन्त का स्मरण कर भावदीक्षा प्रहण की। और अन्य साधुओं को भी दीक्षा देकर शुद्ध पथ में प्रवर्त्ताया। वेषधारियों की अधिकता होने से उस समय में भिश्च को सत्य धर्मके प्रचार में यद्यपि अधिक परिश्रम सहना पड़ा तथापि निर्मीक सिंह के समान गर्जते हुए भिश्च ने मिथ्यात्वका विनाश करके शुद्ध श्रद्धा को स्थापना की। एवं श्रीभिश्च शुद्ध जिन धर्मका प्रचार करने हुए विक्रम सम्वत् १८६० भाद्र शुक्का १३ के दिन सप्त प्रहर का संन्थारा करके स्वर्ग पत्था के प्रिक वने।

यह "भिश्च जीवनी" ग्रन्थ वढ़ जाने के भयसे संक्षिप्त शब्दों से ही लिखी गई है पूर्ण विस्तार श्री जयाचार्य कृत भिक्षुजसरसायन में ही, मिलेगा। कई धूर्त्त पुरुषों ने ईर्षा के कारण जो "भिक्षु जीवनी" मन मानी लिखमारी है वह सर्वथा विरुद्ध समक्षनी चाहिये।

अथ श्री भिक्षके अनन्तर द्वितीय पट्ट पर पूज्य श्री भारीमालजी विराजमान हुए आप साक्षात् शान्ति के ही मूर्ति थे। आपका अवतार मेवाड़ देशके "मुहों" नामक ग्राम में सम्वत् १८०३ में हुआ था। आपके पिताका नाम "कृष्ण" जी और माता का नाम "धारणी" जी था। आप ओश वंशस्य "लोहा" जातीय थे। आपका सर्ग वास सम्वत् १८७८ माघ कृष्ण ८ को हुआ।

पूज्य श्रीभारीमालजी के अनन्तर तृतीय पट्टपर श्री श्रद्धिपरायजी महाराज (रायचन्द्रजी) विराजमान हुए। आपका शुभ जन्म सम्वत् १८४७ में मेवाड़ देशके "वड़ी रावल्यां" नामक श्राम में हुआ था। आपकी ओशवंशए "वंव" नामक जाति थी आपके पिता का नाम चतुरजी और माता का नाम कुसालांजी था आप सम्प्रदाय के कार्य की वृद्धि करते हुए सम्वत् १६०८ माघ रूष्ण १४ के दिन स्वर्ग एलकी पधारे।

श्रीऋषिरायजी महाराज के अनन्तर चतुर्थ पट पर इस श्रन्थ के रचयिता श्रीजयाचार्यजी (जीतमलजी) महाराज विराज मान हुए। आपको कविता करने का अद्वितीय अभ्यास था। आपने अपने नवीन रचित प्रत्यों से जैसी जिन धर्म की महिमा वढाई है उसका वर्णन नहीं हो सका। आपकाशुभ जन्म मारवाड़ में "रोयर'' नामक ग्राम में ओ्यावंगस्थ गोल्ला जाति में सम्वत् १८६० आश्विन शुक्का २ के दिन हुआ था। आपके पिता का नाम आईदानजी और माता का नाम कलुजी था। आपने कल्प कल्पान्तरों के लिये "श्रीभगवती की जोड़" आदि अनेक रचना द्वारा भूमिपर अपना यश लोड़ कर सम्वत् १६३८ भाद्रपद कृष्ण १२ के दिन स्वर्ग के लिये प्रस्थान किया।

पूज्य श्रीजयाचार्य के अनन्तर पञ्चम पह पर श्री मद्या गणी (मद्याजजी) सुशोभित हुए। आपकी शान्ति मूर्त्ति और ब्रह्मचर्यका तेज देख कर कियों ने आपको मद्या (इन्ह्र) की ही उपमा दी हैं। आप व्याकरण काव्य को पादि शास्त्रों में प्रखर विद्वान् थे। आपका शुम जन्म चीकानेर राज्यान्तर्गत चीदासर नामक नगर में ओशचशस्थ वेगचानी नामक जाति में संम्वत् १८६७ चैत शुक्का ११ के दिन हुआ। आपके पिताका नाम प्रणमलजी और माता का नाम वन्नाजी था। आप आनन्द पूर्वक जिन मार्गकी उन्नति करते हुए सम्वत् १६४६ चैत्र कृष्ण ५ के दिन स्वर्ग के लिए प्रस्थित हुए।

पूज्य श्रीमधवा गणी के अनन्तर छठे पह पर श्रीमाणिकचन्द्रजी महाराजं विराजमान हुए। आपका शुभ जन्म जयपुर नामक प्रसिद्धनगर में संवृत् १६१२ भाद्र हुप्ण ४ के दिन ओशवंशस्य खारड श्रीमाल नामक जाति में हुआ। आपके पिता का नाम हुकुमचन्द्रजी और माता का नाम छोटांजी था। आप थोड़े ही समय में समाजको अपने दिव्य शुणों से विंकाशित करते हुए संवत् १६५४ कार्किक हुप्ण ३ के दिन खर्ग वासी हुए।

पूज्य श्रीमाणिक गणी के अनन्तर सप्तम पट्टपर श्री डालगणी महाराज विराजमान हुए आपका शुभ जन्म मालवा देशस्य उज्जयिनी नगर में ओशवंशस्य पीपाड़ा
नामक जाति में सवत् १६०६ आपाढ़ शुक्का ४ के दिन हुआ। आपके पिता का नाम
कनीराजी और माता का नाम जडावाँजी था जिनलोगोंने आपका दर्शन किया है
वे समक्ते ही हैं कि आपका मुख मण्डल ब्रह्मचर्यके तेज के कारण मृगराज मुख
सम जगमगाता था। आप जिनमार्ग की प्रण उन्नति करते हुए संवत् १६६६ भाइ
पद शुक्का १२ के दिन स्वर्ग को प्रथार गये।

पुज्य श्रीडाल गणीके अनन्तर अप्रम पहु पर वर्त्तमान समय मं श्रीकालूगणी महाराज विराजते हैं। जिन मनुष्यों ने आपका दर्शन किया होगा वे अवश्य ही निष्पक्ष रूप से कहेंगे कि आपके समाग वालब्रह्मचारी तेजस्वी और शान्ति मूर्त्ति इस समय में और दूनरा कोई नहीं है। आपकी सूर्त्ति मङ्गल मयी है अतः आपने जिस समय से शासन का भार उठाया है तभी से इस समाजकी दिन प्रति दिन उन्नति ही हो रहो है। आपके अपूर्व पुराय पुत्र को देख कर अनेक नर नारी "महाराज तारी-महाराज तारो" इत्यादि असङ्ख्य कारुख्य शब्दों से दीक्षा ग्रहण करने के लिए प्रार्थ-ना कर रहे हैं तथापि आप उनकी विनय, क्षमा, पूर्ण वैराग्य कुलीनता, आदि गुणों की जब तक भले प्रकार परीक्षा नहीं कर लेने हैं दीक्षा नहीं देते। आपकी सेवा में सर्वदा ही नाना देशों से आये हुए अनेक उख कोटि के मनुष्य उपस्थित रहते हैं। और आपके व्याख्यानामृत का पान करके कत कत्य हो जाते हैं। आपने सप्तस्त जिनागम का भले प्रकार अध्ययन किया है यह कहना अत्युक्ति नहीं होगा कि यदि ऐसा गुण वाला साधु चौथे आरे में होता तो अवश्य ही केवलज्ञान उत्पन्न हो जाता। आप संस्कृत व्याकरण काव्य कोप आदिक विविध विषयों में पूर्ण विद्वान् हैं। और व्याकरण में तो विशेष करके आपका ऐसा पूर्ण अनुभव हो गया है कि जैन व्याकरण और पाणिनि आदि व्याकरणों की समय २ पर आप विशेष समालोचना किया करते हैं। कई संस्कृत के कवीश्वर और पूर्ण विद्वान् आपकी वुद्धि विलक्षणता को देखकर आपकी कीर्ति ध्वजा को फहराते हैं। और दर्शन करके स्रतिशः कृतार्थे होते हैं। यह ही नहीं आपने वैप्णव धर्मावलम्बी गीता आदि प्रत्यों का भी अवलोकन किया हुआ है। और अन्य सम्प्रदायकी भी भली वार्तों को आप सहर्प स्वीकार करते हैं। आप अपने शिष्य साधुओंको संस्कृत भी भले प्रकार पढाते हैं। आपके कई साधु विद्वान् और संस्कृत के कवि हो गये हैं। आपके शासन में विद्या की अतीव उन्नति हुई है। आपका ऐसा क्षण मात्र भी समय नहीं जाता जिसमे कि विद्या संवन्धी कोई विपय न चलता हो।

आपकी पश्च महावृत दृढता की प्रशंसा सुनकर जैन शास्त्रोंका धुरन्धर विज्ञाता जर्मन देश निवासी डाकृर हर्मन जैकोवी आपके दर्शनार्थ लाड़णूं नामक नगर में आया और आपसे संस्कृत भाषा में वार्त्तालाप किया आपके मुखार-विन्द से जिनोक्त सूत्रों के उन गम्भीर विषयों को सुनकर जिनमें कि उसको भ्रम था अति प्रसन्न हुआ! और कहने लगा कि महाराज! मैंने आचाराङ्ग के अंग्रजी अनुवाद में किसी यित निर्मित संस्कृत दीका की छाया छे कर जो मांस विधान लिख दिया है उसका खण्डन कर दूंगा। आपके सत्य अर्थ को सुनकर डाकृर हर्मन का आत्मा प्रसन्न हो गया। और वह कई दिन तक आपकी सेवाकर अपने यथा खान को चला गया।

छेजिस्छेटिव कोंनसिल के समासद और मुजफ्तर नगर के रईस लाला सुखवीरसिंहजी भी आपके दर्शन दो वार कर चुके हैं और आपकी प्रशंसा में आपने कई छेख भी लिखे हैं। जो कोई भी योग्य विद्वान और कुलीन पुरुष आपके दर्शन करने हैं समक्त जाते हैं कि आपके समान सच्चा त्याग मूर्त्ति आजकल और कोई भी शुद्ध साधु नहीं है। आपकी जन्म भूमि वीकानेर राज्यान्तर्गत छापर नामक नगर है। आपको पवित्र जन्म ओशवंश के चौपड़ा कोठारी नामक जाति में श्रीमूलचन्द्रजी के गृह में सं० १६३३ फाल्गुण शुक्का २के दिन श्री श्री १०८ महासती छोगांजी की पवित्र कुक्षि में हुआ था। आपकी माताजीने भी आपके साथ ही दीक्षा ली थी। उक्त आपकी माताजी अभी वीदासर नगर में विद्यमान हैं जोकि अनि वृद्ध हो जाने के कारण विहार करने में असमर्थ हैं।

"नहि करत्रिका गन्धः श्रापथेनाऽनुभाव्यते" कस्त्रीके सुगिध्यत्व सिद्ध करनेमें शपथ खानेकी कोई वावश्यकता नहीं है। उसका गन्ध हो उसकी सिद्धि का पर्याप्त प्रमाण है। यद्यपि श्रो भिक्षुगणी से लेके श्रीकालू गणी तक का समय और उसका जाज्यल्यमान तेज स्वतः ही तेराचन्य समाजके धर्माचार्थों को क्रमानु-क्रम भगवान् का पद्धिधिकारी होना सिद्ध कर रहा है। तथापि उसकी सिद्धि की पुष्टि में शास्त्रोंका भी प्रमाण दिया जाता है। पाठक गण पक्षपात रहित हद्यसे इसका विचार करें-।

भगवान् श्रोमहावीरजी स्वामीके मुक्ति पधारनेके पश्चात् १००० वर्ष पर्यन्त पूर्वका ज्ञान रहा। ऐसा "भगवनी श० २० उ० ८" में कहा है।

तत्पश्चात् २००० वर्ष के भस्मग्रह उत्तरनेके उपरान्त श्रमण निर्श्रन्थ की उदय २ पूजा होगी। ऐसा "कहप सूत्र" में कहा है।

सारांश यह है कि—भगवान के पश्चात् २६१ वर्ष पर्य्यन्त शुद्ध प्ररूपणा रही। और पश्चात् १६६६ वर्ष पर्य्यन्त अशुद्ध वाहुल्य प्ररूपणा रही। अर्थात् दोनोंको मिलाने से १६६० वर्ष हुंआ! उस समय धूमकेतु ग्रह ३३३ वर्षके लिये लगा। विक्रम सम्बत् १५३१ में "लूंका" मुंहता प्रकट हुआ। २००० वर्ष पूर्ण हो जानेसे भस्म ग्रह उतर गया। इसका मिलान इस प्रकार की जिये कि ४७० वर्ष पर्य्यन्त नन्दी वर्छ नका शाका और १५३० वर्ष पर्य्यन्त विक्रम सम्वत् एवं दोनों को मिलाने से २००० वर्ष हो गए। उस समय भस्म ग्रह उतर जाने से और धूम के तुके वाल्यावस्था के कारण वल प्रकट न होने से ही "लूंका" मुंहता प्रकट हो गया और शुद्ध प्रकृतणा होने लगी। तत्पश्चात् क्रमानुकम धूम के तुके वलकी वृद्धि होने से शुद्ध प्रकृतणा शिथिल हो गई। जब धूमके तुका वल क्षीण होने पर आया तब सम्वत् १८१७ में श्री भिक्षगणीका अवतार हुआ और शुद्ध प्रकृतणाका पुनः श्रीगणेश हुआ। परन्तु धूमके तुके विलक्षल न उत्तरने से जिन मार्ग की विशेष वृद्धि नहीं हुई। पश्चात् सम्वत् १८५३ में धूमके तु ग्रहके उत्तर जाने के कारण श्रीखामी हेमराजजी की दीक्षा होने के अनन्तर क्रमानुकम जिन मार्गकी वृद्धि होने लगी।

अस्तु आज कल जैसे कि साधुओं का सङ्गठन और एक ही गुरु की आज्ञा में सञ्चलन आदिक तिरापन्थ समाज में है स्पष्ट वक्ता अवश्य कह देंगे कि वैसा अन्यत्र नहीं। आज कल पूज्य कालू गणी की छत्तछाया में रहते हुए लगभग १०४ साधु और २४३ साध्वीया शुद्ध चारित्र्य पाल रहे हैं। इस समाज का उद्देश्य वेप बढ़ाना नहीं किन्तु निष्कलङ्क साधुता का ही बढ़ाना है। यदि साधु समाज के समस्त आचार विचार वर्णन किये जावें तो एक इतनी ही बड़ी पुस्तक और वन जावेगी। हम पहिले भी लिख आये हैं कि इस प्रन्य के संशोधन कार्व्य में आयुर्वेदाचार्य पं रघुनन्दनजी ने विशेष सहायता की है अतः उनकी छतज्ञता के रूप मे हम इस पुस्तक के छपाने में निक्षी व्यय करते हुए भी पुस्तकों की समस्त रक्खे हुए मूल्य की आय को उनके लिये समर्पण करने हैं। यद्यपि "मिक्षु जीवनी" लिखी जा चुकी है तथािय वही विद्वज्ञनों के अनुमोदनार्थ संस्कृत कियता में परिणत की जाती है। परन्तु समस्त कथा का क्रम प्रन्य की वृद्धि के भय से नहीं लिया जाता है। किन्तु संक्षेपातिसंक्षेप भाव का ही आश्रय लेकर साहित्य का अनुशीलन किया गया है। प्रेमिजन अवगुणों को छोड़कर गुणों पर ध्यान दें।

नाना काच्य रसाधारां भारतीन्ता मुपास्महे द्विपदोऽपि कविर्यस्याः पादाच्जे पट्पदायते ॥१॥

कूप मेकायितः काह क भिचुगा यशोनिधिः तथापि मम मात्सर्ये विदुरे नी विलोक्यताम ॥२॥ त्रभक्तो भक्तता याति यस्य भक्ति मुपाश्रयन् यकविर्न कविः किस्या तत्कीर्त्ति कवयन्नहम् ॥३॥ नाम्ना ''क्रगटालिया'' यामः कथिदस्ति मरुस्थले भिन्नु भानूदयाद्वेतो यौं वाच्य उदयाचलः ॥४॥ ''चल्तुजी'' त्यभिधस्तत्र साहोपाधि विभूपितः ''सुक्खलेचा'' विशेपायाम् श्रोश जाता वुपाजनि ॥४॥ ''दीपादे'' नामिका तेन पर्य्यणाथि प्रिया प्रिया यत्कुचि कुहर स्थायी मृगेन्द्रो गर्जनागत: ॥६॥ श्रन्ध ध्वान्त विनाशाय विकाशाय जिनोदितेः धर्म सस्थापनार्थीय प्रेरितः पूर्व कर्मगा ॥७॥ तस्यां सत्व गुग्गो जीयः कोऽपि गर्भ मिप वहन् भावि सस्कार सयोगा दिवि देव इवाऽविशत् ॥८॥ एकदाऽथ शयाना सा सिंह स्वप्न मवेत्तत पुष्पोपम फलस्यादौ <sup>'</sup> शोभनं शास्त्र सम्मतम् ।।६॥ एतमालोकते माता मगडलीकस्य भूपतेः श्रनागारस्य वा माता भावितात्मस्य पश्यति ॥१०॥ लयप्रसप्तेवर्पस्थे श्रापाढस्य सिते दले

ततः सर्वत्र ससिद्धा सर्व सिद्धा त्रयोदशीम् ॥११॥

लचीकृत्य लपस्कुचि भीविधर्मीपदेशकृम् तेजः पुक्षमिव प्राची बाल रत्न मजीजनत् ॥१२॥

षंशाऽऽकाशे चकारोऽथ बर्द्धमानः शनैः शनैः शुक्तः पत्त द्वितीयास्थः शशीव शरदः शिशुः ॥१३॥

गद्गदै र्वचनै रेप चक्षं पथिकानपि लालितो ललनांकेषु वालको लिलतालकः ॥१४॥

श्रसारेऽपि च ससारे भिन्नु नाम्नाऽवनामितः सार धर्म्म मर्वेहिष्ट चार सिन्धा विवामृतम् ॥१४॥

शृहस्थ रीत्याऽथ विवाहितोऽपि ससार चन्ने न चकार बुद्धिम् नाशीविषाणां विषयेऽपि जातो न लिप्यते स्वच्छ मिण विषेण ॥१६॥

> श्रभावेन सुसाधूना केवलं वेपधारिषु धर्म्म मन्वेपयामास पल्वल्वेष्विव हीरकम् ॥१७॥

श्रनाथ जिन सिद्धान्ते मनाथं नेप धारणे टोलाऽऽह्व जनता नाथ रघुनाथ मथो ययौ ॥१८॥

वन्धोऽपि निर्गुगाःकापि यहिराडम्बरायितः

निर्विपोऽपि फर्या मान्यः फर्याऽऽटोपैहि केवलैः ॥१६॥

एतस्मिनन्तरे भिद्यो दींद्या भिद्यार्थिन स्ततः भावि सयोगतो लेमे वियोगं महयोगिनी ॥२०॥

रघुनाथ समीपेऽय दीक्षितो द्रन्य दीक्तया किच्डिमें र्मरन्दार्थ रोहीतोऽपि निषेव्यते ॥२१॥ श्रधीत्य स्त्रान् सु विचिन्त्य भावान् विलोक्य दोषांश्र वहून् समाजे कुशामनुद्धे विचचाल चित्तं ''न किंशुकेषु भ्रमरा रमन्ते'' ॥२२॥

श्रावका ''राजनगरे'' तस्मिन्नवसरे ततः सृत्र सिद्धान्त मालोक्य नावन्दन्त गुरू निमान् ॥२३॥

तच्छ्रावकाणा मुपदेशनाय सुवीरभाणादि जनेन साकम् दत्त गुरुं प्रेपयतिस्म भिन्नु विचार्य हसेष्विव राजहंसम् ॥२४॥

ततो जनै स्तैः सह युक्तिवाद विधाय भिन्नु ग्रेरुपनापाती सन्देह सत्तामि तान्दधानान् चकार सर्वीन् निज पाद नम्रान् ॥२४॥

श्रयोऽत्रदन्मुनिजनः नहि प्रमोज्भित मनः

तथापि ते विचित्रताः प्रकुर्वते पवित्रताः ॥२६॥

तदैव भिदावे ज्वरः चुकोप को ऽपि गहरः

तदर्ति पीडिते सित स्थिता शुभा मुने मीतः ॥२७॥

मनस्य चिन्तयत्स्वयं मृपाऽवदाम हा वयम् इमे जनाःसदाशया विरोधिता वृथा मया ॥२८॥

स्फुट त्यदः हागा दुरो विलोकयन् छल गुरो:

श्ररोगता मह यदा भजे, बुवे स्फुटं तदा ॥२६॥

गुरु विरुद्ध गायकः परत्र नो सहायकः

इति स्फुट विचारयन् जगाद न्हन् निशामयन् ॥३०॥

श्रहो जना भवन्मत जिनोक्त शास्त्र सम्मतम्

श्रसत्य माश्रिता वयं विदन्तु सत्य निर्णयम् ॥३१॥

मुने रिमां परां गिरं निशम्य ते जना श्विरम् निपत्थ पादयो स्तदा बमाषिरे प्रियम्बदाः ॥३२॥

श्रहो मुनीश ! तावक विलोक्यं शुद्ध भावकम् वयं प्रसन्नतां गता: त्वयैव कुप्रथा हता ॥३३॥

ततः समागत्य तदीय वृत्त गुरुं वमाषे सकल सशान्तिः परन्तु स स्वार्थ विलिप्त चेता गुरु विरुद्धं कथयाम्बभूव ॥३४॥

न पाल्यते सम्प्रति शुद्ध भावः केनापि कुत्रापि मुनीश्वरेगा

भिन्नो ! रतस्त्वं किल काल मेत श्रवेद्य तूर्ष्णीं भव दूपर्णेषु ॥३४॥

यः पालये त्कोऽपि घटी द्वयेऽपि शुद्धं चरितं यदि साधु वर्घ्यः

स केवलज्ञान सुपैतु तर्हि त्व तेन तूप्णीं भव दूषग्रोपु ।।३६॥

श्राकर्पर्य सूत्रै विपरीत मेतत् भिन्नु र्गुरुन्तं विशद जगाद श्रहो गुरो नेति कुहापि दृष्ट शास्त्रान्तरे पद्मवताऽभ्यवादि ३७

एत त्तु सूत्रेषु मयाव्यलोकि एव वचो वच्त्यति वेपधारी ''न पाल्यते सम्प्रति शुद्ध भावः केनापि कुलापि सुनीश्वरेगा'' ३८

स्यात् केवलत्वं घटिका द्वयेन यदा तदाह श्वसन निरुद्धय श्रपि चाम: पालियतुं चिरित्र ''परन्तु सूत्रे र्विहित नहीदं ३६

वीरस्य पार्श्वेपि पुरा मुनीद्रा यहीतवन्तो वहवः सुदीन्ताम् न केवलत्व सकला धनैपुः नाऽपालि किन्तै घीटका द्वयेऽपि ४०

गुरो ! विमुच्येति वृथा प्रपञ्चं श्रद्धां सुशुद्धां तरसा गृहीप्व न शोभन: स्थानकवास एप न्त्यक्तं स्वकीयं गृहमेव यहि ५१ हात्वापि शुद्धां मुनि भिन्नु वाणीं तत्याज नैजं न दुरामहं सः मिन्नु स्तदैतं कुगुरुं विहाय यथोचितायां विजहार भूमौ ४२

स्वतः प्रवृत्तां शुभ भाव दीषां वीरं गुरुं चेतिस मन्यमानः गृहीतवान् सूत्र विशिष्ट धन्में प्रवर्त्तयामास तथान्य साधून् ४३

> विपत्ते रत्न संत्तेषे नाहेापः हिाप्यतां त्तरां एत रघुः समुद्र किं घटे प्रियतु हामः ४४

जपतु जपतु लोकः-श्रील वीर विशोकः भयतु भवतु भिद्धः-कीर्त्तिमान् सर्व दिन्नु ।

जयतु-जयतु कालुः-कान्तिः कान्तः क्रपालुः मिलतु मिलतु योगः-सन्मुनीना मरोगः ४४

> श्रूफ संशोधकः— द्यलीगढ सुनामयीम्थ, त्राशुकविरत्न पं० रघुनन्दन ऋायुर्वेदाचार्य।

अस्तु—तेरापन्ध समाजस्य साधुओं के संक्षेपतया आचार विचार पढ कर पाठकों को यह सम अवश्य हुआ होगा कि जय साधु अपनी पुस्तक छपाने को अथवा नकल करने को किसी को नहीं देते तो यह इतनी बड़ी पुस्तक कैसे छपी।

पाठकों ! पहिला छपा हुआ "भ्रमविध्वंसन" तो इस द्वितीय वार छपे हुए "स्रमविध्वंसन" का आधार है। पहिली वार कैसे छपा इसको कथा सुनिये।

पक कच्छ देशास वेला प्राम निवासी म्लचन्द्र कोलम्बी तेरापनधी श्रावक था। साधुओं में उसकी अतुल भक्ति थी। और तपम्या करने में भी सामर्थ्यवान् था। साधुओं की सेवा भक्ति साधुओं के स्थान में आ आ कर यथा समय किया करता था। एक समय साधुओं के पास इस ''भ्रम विध्वंसन'' की प्रति को देखकर उनका मन लक्क्वा आया और इस प्रस्थ की छपाने की उसने पूरी ही मन में ठान ली। समय पाकर किसी साधु के पूठे में रक्ख़ी हुई अम विध्वंसन की प्रति को रात में चुरा ले गया और जैसे तैसे छपा डाला । पाठकों को यह भी ज्ञात होना चाहिये। कि वह भ्रम विध्वंसन जिसको कि वह चुरा ले गया था खरड़ा मात ही था कहीं कटी हुई पंकियां थीं कहीं पृष्ठों के अङ्क भी क्रम पूर्वक नहीं थे। कहीं वीच का पाठ पतों के किनारों पर लिखा हुआ था। अतः उसने वह छपाया तो सही परन्तु अएडवएड छपा डाला कई बोल आगे पीछे कर दिये कहीं किनारों पर लिखा हुआ छपाना ही छोड़ दिया। इतने पर भी फिर प्रूफ नाम मात्र मी नहीं देखा अते: प्रत्ये पक विक्यता में परिणत हो गया। उस पहिले छपे हुए और इस दितीय वार छपे हुए भ्रम विध्वंसन में जहा कहीं जो आपको परिवर्त्तन मालूम होगा वह परिवर्तन नहीं है किन्तु जयाचार्य की हस्तलिखत प्रति में से धार धार कर वह ठीक कियां हुआ है।

साखों में जो भूलें रह गई हैं उनको शुद्ध करने के लिये शुद्धाशुद्धि पत्र लगा दिया है। सो पाठकों का पुस्तक पढ़ने से पहिले यह कर्त्तव्य होगा कि साखों को शुद्ध कर लें। पाठ में भी नये टाइप के योग से कहीं २ अक्षर रह गये हैं उनको पाठक. मूल सुत्रों में देख सकते हैं।

नोट-भूमिका में भगवान से भ्रादि हो श्री कालूगणी तक की जो पट परम्परा बांधी है उसमें वह चूलिया का भी प्रमाण समक्रना चाहिये।

पाइकों को वस इतना ही सामाजिक दिग्दर्शन करा कर अपनी लेखनी को विश्राम भवन में भेजा जाता है। और आशा की जाती है कि आवाल घृद्ध सब ही इस प्रन्थ को पढ़ कर भाशातीत फल को प्राप्त करेंगे। इनि शम्

> <sub>भवदीय</sub> "ईसरचन्द्" चौपड़ा ।

# शुद्धाशुद्धि पत्रम्।

नीचे लिखे हुए पृष्ट पंक्ति मिला कर अशुद्ध को शुद्ध कर लेना चाहिये। यहां केवल शुद्ध पत्र दिया जाता है।

| वृष्ठ             | पंक्ति      |                                    |
|-------------------|-------------|------------------------------------|
| २०                | १४          | आचाराङ्ग श्रु० १ अ० ६ उ० १ गा० ११  |
| २३                | ११          | आचागडु श्रु० २ अ० १५               |
| રછ                | É           | भगवनी ग० १४ उ० ७                   |
| ३२                | છ           | भगवती ग० ६ उ० ३१                   |
| દ્દંઇ             | 6           | स्यगडाडु श्रु० २ अ० ५ गा० ३३       |
| <b>د</b> ع        | 3           | उत्तराध्ययन अ० १२ गा० १५           |
| 8,8               | 23          | भगवती ग० ६ उ० ३१                   |
| १४२               | લ           | स्यगडाङ्ग श्रु० ६ व० १० गा० ३      |
| १५४               | १०          | स्यगडाद्गे श्रु० १ व० २ उ० १ गा० १ |
| १४७               | १४          | डाणाङ्ग डा॰ ४ ड॰ ४                 |
| १४६               | २०          | ठाणाड्ग ठा० ३ उ० ३                 |
| १६८               | έ           | अर्नगड व०३ अ०८                     |
| १६७               | १८          | मगवती १५ .                         |
| २०७               | १०          | भगवती ण० १८ उ० २                   |
| રેઇટ              | ર્ર         | पन्नवणा पद १७ उ० १                 |
| . ६०६             | 9           | ठाणाङ्ग ठा० ५ उ० २ तथा सम० स० ५    |
| 383               | 9           | ठाणाडू ठा० १०                      |
| ३२८               | ŧ           | ठाणाङ्ग ठा० ५ उ० २ तथा सम० म० ५    |
| 3३८               | १६          | रनवणा पट ११                        |
| <b>૩</b> ૪५       | २०          | भगवतो ण० १८ उ० ८                   |
| 349               | 3           | <b>बाचाराङ्ग</b> श्रु० १ अ० ६ उ० ४ |
| ३८०               | १७          | मगवनी ज्ञ० ७ उ० ६                  |
| ८०८               | २३          | याचाराह्न ध्रु० १ अ० ३ उ० १        |
| <b>કર</b> ક       | <b>इ</b> ध् | स्यगडाङ्ग श्रु० १ अ० ४ उ० १ गा० १  |
| <b>ઝર</b> ષ       | ११          | उत्तराध्ययन अ० १५ गा० १६           |
| કર <sup>્</sup> દ | १६          | उत्तराध्ययन अ० १ गा० ३५            |
| ક ૧૬              | २६          | स्यगदाङ्ग श्रु० १ अ० २ उ० २ गा० १३ |

# श्चनुक्रम**णिका** ।

# मिथ्यात्विकियाऽधिकारः ।

### १ बोल पृष्ठं १ से ६ तक।

बाल तंपस्वी पिण सुपालदान दयां. शीलादि करी मोक्ष मार्ग ना देश थकी भाराधक कहा। छै। पाठ ( भग० श० ८ उ० १० )

#### २ बोल पृष्ठ ६ से 🗕 तक ।

प्रथम गुणडाणा रो धणी सुमुख गाथापतिई सुपात दान देई परीत संसार करी मनुष्य नो बायुषो बांध्यो पाठ (विपाक सु० वि० अ० १)

#### ३ बोल पृष्टं म से ११ तक।

मिथ्यात्वी थके हाथी स्प्तला री द्या थी परीत संसार कियो पाठ ( शाता क्ष० १)

# **८ बोल पृष्ठ ११ से १२ तक**।

शक्राल पुत्र भगवान् ने वांद्या पीठ ( उपा० स० ७ )

#### प्र बोल पृष्ठ १२ से १३ तक।

मिध्यात्वी ते भली करणी रें लेखे सुप्रती कहा है पाठ (उस० भ० ७ भा० २०)

### ६ बोलं पृष्ठं १३ से १५ तक ।

सम्यागृहृष्टि महार्ग्य तिर्यञ्च एक बैमानिक टाल और भायुपी न यांधे पाठ (भंग० शं० ७ उ० १)

#### ७ बोल पृष्ठ १५ से १७ तक।

मिध्यात्वी ने सोलमी कला पिण न थावे पहनों न्याय पाठ (उ० म० १ गा॰ ४४)

### द बोल पृष्ठ १७ से १८ तक।

प्रथम गुणठाणा ना घणी रो तप आज्ञा वाहिरे थापवा स्यगडाङ्ग नो नाम सेवे ते भूठा छै। पाठ ( स्य० श्रु० १ अ० २ उ० १ गा० ६ )

#### ६ बोज पृष्ठ १८ से १६ तक।

मिथ्यात्वी ना पचलाण किण न्याय दुपचलाण छै ( भ० श० ७ उ० २ )

#### १० बोल पृष्ट २० से २० तक।

प्रथम गुणठाणे शील व्रत रे ऊपर महाबीर खामी रो न्याय (आ० श्रु० १ व० ६)

#### ११ बोल पृष्ठ २१ से २२ तक।

ं मिथ्यात्वी रो अशुद्ध पराक्रम संसार नो कारण छै पिण शुद्ध पराक्रम संसार नो कारण न थी। पाठ (स्य० श्रु० १ अ० ८ गा० २३)

#### १२ बोल पृष्ट २३ से २३ तक।

सम्प्रग्दृष्टि ने विण पाप लागे। बीर भगवान् रो कथन पाठ (बाचाट य० १५)

१३ वोल एष्ट २४ से २४ तक। सम्यन्हृष्टिने पाप लागे। ते वली पाट (भ० श० १४ उ० १)

१५ वोल पृष्ठ २५ से २७ तक।
 प्रथम गुणडाणे शुद्ध करणी छै वाज्ञामाहि छै पहनों प्रमाण।

संशोधक

ह इस मिट्यात्विकियाऽधिकार में प्रेस के मूर्तों को कृपा से १४ बोल की संख्या के स्थानपर १४ बोल हो गया है। खतः आगे सर्व संख्या ही इसी कम के अनुसार हो चुकी है अधिकार में २० बोल हो गये हैं वास्तव में २६ बोल ही हैं। उसी प्रकार यहां अनुक्रमिण्ड़ा में भी १४ बोल की संख्या छोड़नी पड़ी हैं।

१६ बोल पृष्ठ २७ से २६ तक । प्रथम गुणठाणो निरवद्य कर्म नो क्षयो पशम किहां कह्यो छै (सम० स० १४)

१७ बोल पृष्ट २६ से ३१ तक । अप्रमादी साधु ने अनारंभी कह्या छै (भग० श० १ उ० १)

१८ बोल पृष्ठ ३१ से ३५ तक । असोचाधिकार तपस्यादि थी सम्यगृदृष्टि पाने पाठ ( भ० श० ६ उ० १ )

१६ बोल पृष्ठ ३५ से ३६ तक । सूर्याम ना अभियोगिया देवता भगवान् ने वांद्या (रापाप॰ दे॰ घ॰ )

२० बोल पृष्ठ ३६ से ३७ तक। स्कत्दक नें भगवद्दन्दना री गोतम री आज्ञा पाठ (भ० श० २ उ० २)

२१ बोल पृष्ठ ३८ से ३६ तक। स्कन्दने आज्ञा रो पाट (भग० श०२ उ०१)

२२ बोल पृष्ठ ३६ से ३६ तक। सामली री शुद्ध चिन्तवना पाट (भ० श०३ उ०१)

२३ बोल पृष्ठ ३६ से ४० तक । सोमलऋषि नी चिन्तावना पाठ (पुष्फिय० अ० ३)

२४ बोल पृष्ठ ४० से ४१ तक। अनिस चिन्तवना रे ऊपर सूत्र नों न्याय ( भ० श० १५ )

२५ बोल पृष्ठ ४१ से ४१ तक। धर्मध्यान नी ४ चिन्तवना पाट (उवाई)

२६ दोल पृष्ठ ४२ से ४३ तक। बाल तप सकाम निर्जरा आज्ञामाही पाट ( भ० २१० ८ ३० ६ )

२७ वोल पृष्ठ ४३ से ४४ तक । गोशाला रे पिण तपना करणहार खबिर पाठ ( ठा० ठा० ४ उ० २ ) २८ बोल पृष्ठ ४४ से ४४ तक । भन्य दर्शनी पिण सत्य वचन में आदस्तो (प्रश्न न्या॰ सं॰ २)

२६ बोल पृष्ठ ४४ से ४६ तक । वाणव्यन्तर ना भला पराक्रम ना वर्णन पाट (जम्बू० प०)

३० बोल पृष्ठ ४६ से ४६ तक । इवाई में माता पिता नो विनय मों म्याय ( उवाई प्रश्न ७ ) इति जयाचार्य इते अमविष्वंसने मिथ्यात्विकियाऽधिकारानुकमिण्ना समाप्ता।

# दानाऽधिकारः ।

१ बोल पृष्ट ५० से ५२ तक। इस्तंयती ने दीधां वुण्य पाप नो न्याय

२ वोल पृष्ठ ५२ से ५४ तक। मानन्द् आवक नो सभिग्रह पाठ (उपा० द० २०१)

३ वोल पृष्ठ ५४ से ५८ तक । इससंयती ने दियां पाप कद्यों छै (भ० श० ८ उ० ६) सुखशस्या (डा० ा० ४)

४ वोल पृष्ठ ५८ से ५६ तक। "पड़िलासमाणे" पाठ नो न्याय ( भ० श० ५ उ० ६-ठा० ठा० ३ )

५ वोल पृष्ठ ५६ से ६० तक। "पडिलाभमाणे" पाठ नो वली न्याय (भग० ग्र० ५ उ० ६)

६ वोल पृष्ठ ६० से ६२ तक। "पद्मिता" पाड मो न्याप ( झाता ४० १४ ) ७ बोक्ष पृष्ठ '६१ से ६२ तक। पड़िलामेजा व्लप्जा, पाठ मों न्याय ( शाचा॰ श्रु॰ २ स०१ ड॰ 🛊

द्र बोल पृष्ठ ६१ से ६४ तक । पड़िलाभेजा—पड़िलाभ माणे पाउनो म्याय ( क्रा॰ ध• ५ )

६ बोल पृष्ठ ६४ से ६५ तक । "पड़िलाभ" नाम देवानों छै गाथा (स्य० थ्रु० २ म० ५ गा• ३३)

१० बोल पृष्ठ ६६ से ६७ तक। भाई कुमार विप्रां ने जिमाड्यां पाप मह्यो (स्य० श्रु० २ स० ६ गा० ४३)

११ बोक पृष्ठ ६७ से ६८ तक। भग्गु ने पुत्रां कछो—विम्र जिमायां तमतमा (उत्त० अ०१४ गा०१२)

१२ बोल पृष्ठ ६६ से ७० तक । भ्रावक विण वित्र जिमाडे छै पहनो न्याय (भग० श० ८ उ० ६)

१३ बोल पृष्ट ७० से ७३ तक। वर्त्तमान में इज मीन कही छै। ( स्रय० श्रु०,१ म० ११ गा० २०-२१ )

१४ बोल पृष्ठ ७३ से ७४ तक। मही पूर्व में इज न्याय (स्यव्धुव्र मव्य गाव ३३)

१५ बोल पृष्ठ ७४ से ७५ तक। मन्दन मणिहारा री दानशाला रो वर्णन ( झाता ८० १३)

१६ बोल पृष्ठ ७५ से ७६ तक। सूत्र में दश दान (ठा० ठा० १०)

१७ वोलं पृष्ठ ७७ से ७⊏तक। इश प्रकार रा धर्म ( ठा० ठा० १० ) दश स्थविर ( ठा० ठा० १० )

१८ बोल पृष्ठ ७८से ७६ तक । मविषय पुण्य बन्ध (ठा० ठा० ६ ६) १६ बोल पृष्ठ ७६ से ८० तक । कुपातां ने कुक्षेत कहा। चार प्रकार रा मेह (॰ठा० ठा० ४ ड० ४ )

२० बोल पृष्ठ ८० से ८१ तक।

गोशाला ने शकडाल पुत्र पीठ फलक आदि दियां धर्म तप नहीं (उपा॰ इ॰ अ॰ ७)

२१ बोल पृष्ठ ८१ से ८३ तक।

असंयती ने दियां कडुआ फल (विपा॰ अ॰ १):प्रत्युत्तरदीपिका का

२२ बोल पृष्ठ ८३ से ८४ तक । ब्राह्मणा ने पापकारी क्षेत्र कहा। (उत्तरु ब्ररू १२ गारु २४)

२३ बोल पृष्ठ ८४ से ८५ तक । १५ कर्मादान (उपा॰ द॰ य॰ १)

२४ बोल पृष्ठ ५५ से ५७ तक । भात पाणी थी पोष्यां धर्माधर्म नो न्याय (उपा॰ द॰ अ॰ १)

२५ बोल पृष्ठ ८७ से ८६ तक।

तुंगिया नगरी ना श्रांवकां ना उघाड़ा वारणा ना न्याय टीका ( म० श० ५ छ० ५ )

२६ बोल पृष्ठ ⊏६ से ६२ तक । श्रावक रा त्याग व्रत झागार अव्रत ( उवाई प्र० २० स्र्य० थ० १८ )

२७ वोल पृष्ठ ६२ से६३ तक। अव्रत ने भाव शस्त्र कह्यो—दश्चिष शस्त्र (ठा॰ ठा॰ १०)

२८ बोल पृष्ठ ६३ से ६४ तक । धत्रत थी देवता न हुवे व्रत थी पुण्यपुण्य थी देवता हुवे (भ० श० १ उ० ८) २६ बोल पृष्ठ ६५ से ६६ तक।

साधु ने सामायक में वहिरायां सामायक न भांगे भ० श० ८ उ० ५)

## ३० बोल पृष्ठ ६८ से ६६ तक।

श्रावक ने जिमायाँ ऊपरे महाबीर पार्श्वनाथ ना साधु नो न्याय मिछे नहीं ( उत्तव्यव २३ गाव १७)

३१ बोल पृष्ठ ६६ से १०० तक । असोचा केवली नी रीति (भग० श० ६ ड० ३१)

३२ बोल पृष्ठ १०० से १०२ तक।

अभिन्नहधारी परिहार विशुद्ध चारितिया ने अनेरा साधु नी रीति ( घृह-स्कल्प उ० ४ वो० २६ )

३३ बोल पृष्ठ १०२ से १०२ तक।

साधु गृहस्थ ने देवो संसार मो हेतु जाण छोड्यो (स्य० श्रु० १ झ० १

३४ बोल पृष्ठ १०२ से १०४ तक।

गृहस्थ नें दान देणा अनुमोद्यां चौमासी प्रायश्चित्त (निशी० उ० १५ बो० ७८-७६)

३५ घोल पृष्ठ १०४ से १०६ तक। सन्धारा में पिण आनन्द ने गृहस्य कहाो छै (उ० द० थ० १)

३६ बोल पृष्ठ १०६ से १०८ तक। गृहस्थ नी न्यावच कियां अनाचार (दशा श्रु० झ० ६)

३७ वोल पृष्ठ १०८ से १०८ तक। पड़िमाधारी रे प्रोमवन्धन बूट्यो न थी (दशा श्रु॰ स॰ ६)

३८ बोल पृष्ठ १०६ से १११ तक । अम्यद्य सन्यासी नो कल्प (उवाई प्र०१४) अनेरा सन्यासी नो कल्प (उवाई प्र०१२)

३६ बोल पृष्ठं ११२ से ११३ तक । मर्णनाग नाग नतुसाना समित्रह (भ० श७ ७ उ० ६) ४० बोल पृष्ठ ११३ से ११३ तक । सर्व आवक धकी पिण साधु चरित्र करी प्रधान छै ( उत्तर अरु ५ गार २०)

४१ बोल पृष्ठ ११४ से ११६ तक। धावक री आतमा शस्त्र कही छै (भग० श० ७ उ० १)

४२ बोल पृष्ठ ११६ से ११८ तक। श्रावक रा उपकरण भला नहीं-साधु रा भला (ठा० ठा० ४ ड० १) इति जयाचार्य क्रते अमविष्वंसने दानाऽधिकारानुक्रमणिका समाप्ता।

# **अनुकम्पाऽधिकारः ।**

१ बोल पृष्ठ ११६ से १२१ तंक।

भगवान् पोता ना कमें खपावा मनुष्या ने तारिवा धर्म कहै पिण असंयती जीवांने बचाबा अर्थे नहीं ( स्वय० ध्रु० २ अ० ६ गा० १७-१८ )

२ बोल पृष्ठ १२२ से १२४ तक । धसंयम जीवितच्या नो न्याय ।

३ बोल पृष्ठ १२४ हो १२७ तक । नैमिनाथ जीना जिन्तवन (उत्तव अव २२ गाव १८)

8 बोल पृष्ठ १२७ से १३० तक। मैध कुमार रे जीव हाथी भवे सुसला री अनुकम्पा ( ज्ञाता० ४० १ )

प्र बोल पृष्ठ १३० से १३४ तक। पड़िमाधारी रो फल्प (व्शा॰ व्शा॰ ७)

६ वोल पृष्ठ १३४ से १३५ तक । साधु उपदेश देवे पिण जीवां रो राग आणी जीवण रे मर्थे नहीं (स्॰ श्रु॰ २ म॰ ५ गा॰ ३०)

## ७ बोल पृष्ठ १३५ से १३६ तक।

गृहस्थां ने लड़ता देखी साधु मार तथा मतमार इम न चिन्तवे ( आ० थु० २ अ०२ उ०१)

मबोल पृष्ठ १३६ से १३० तक।

साधु गृहस्थ में अग्नि प्रज्वाल बुकाव हम न कहै ( आ० श्रु०२ अ०२ उ०१)

६ बोल पृष्ठ १३७ से १३८ तक । वसंयम जीवितन्य वज्यों छै। ( ठा० ठा० १०

१० बोल पृष्ठ १३८ से १३६ तक । असंयम जीवितव्य बांछणो नहीं (स्० श्रु०१ अ०१ गा० २४)

११ बोल पृष्ठ १३६ से १३६ तक। असंयम जीवणो मरणो वांछणो वर्ज्यों (स्० श्रु० १ व० १३ गा० २३)

१२ वोल पृष्ठ १४० से १४० तक। असंयम जीवितन्य वांछणो वन्यों (स्० श्रु० १ स० १५ गा० १०)

१३ बोल पृष्ठ १४० से १४१ तक। गसंयम जीवणो वाछणो वर्ज्यो (स्० श्रु०१ व०३ उ०४ गा०१५)

१४ बोल पृष्ठ १४१ से १४१ तक। असंजम जीवितन्य बांछणो वर्ज्यों (स्० श्रु॰ १ अ०५ उ०१ गा०३)

१५ वोल पृष्ठ १४१ से १४२ तक। असंजम जीवितव्य वांछणो नहीं (सु० श्रु० १ अ०१ गा०३)

१६ बोल पृष्ठ १४२ से १४३ तक। भसंयम जीवितव्य वांछणो वर्ड्यो (सु० थु० १ अ० २ उ० २ गा० १६)

१७ वोल पृष्ट १४३ से १४४ तक। संयम जीवितन्य धारणो नशो (उत्तर अरु ध गार ७) १८ बोल पृष्ठ १४४ से १४४ तक। संयम जीवितव्य दुर्लभ कहाो (सु० ध्रु०१ अ०२ गा०१)

१६ वोल पृष्ठ १४४ से १४६ तक। नमी राजर्षि मिथिला वलती देख साहमो जोयो नहीं (उत्त॰ आ॰ ६ गा॰ २१-१३-१४-१५)

२० बोल पृष्ट १४६ से १४६ तक। साधु जय-पराजय न वांछै। (दशवै० अ० ७ गा० ५०)

२१ बोल पृष्ठ १४६ से १४० तक। ७ वोल हुवो इम न वांछै (दशबै॰ अ॰ ७ गा॰ ५१)

२२ बोल पृष्ट १४७ से १४८ तक । च्यार पुरुष जाति (ठा० ठा० ४)

२३ वोल पृष्ठ १४८ से १४८ तक। समुद्रपाठी चोरने मारतो देखी छोडायो नहीं (उत्तः अ० २१ गा० ६)

२४ बोल पृष्ठ १४८ से १४६ तक । गृहस्य रस्तो भूला ने मार्गवतायां साधु ने प्रायक्षित्त (निशी उ॰ १३)

२५ वोल पृष्ठ १४६ से १५० तक। धर्म तो उपदेश देइ समभायाँ कहाो (ठा० ठा० ३ उ० ४)

२६ बोल पृष्ठ १५० से १५१ तक । भय उपजायां प्रायश्चित्त (निशीथ उ० ११ वो० १७०)

२७ बोल पृष्ठ १५१ से १५२ तक। गृहस्पनी रक्षा निमित्ते मन्त्रादिक कियां प्रायश्चित्त (निग्री० उ० १३)

२= दोल पृष्ठ १५२ से १५६ तक। सामायक पोवा में विण गृहस्पनी रक्षा करणी वर्जी (उपास० अ०३)

२६ वोल पृष्ठ १५६ से १६१ तक । साधु में नावा में पाणी आवतो देखी ने वतावणो नहीं (आ० अ०० स० ६ व०१) ३० बोल पृष्ठ १६१ से १६३ तक । सावद्य-निरवद्य अनुकम्पा ऊपर न्याय (नि॰ ड॰ १२ वो॰ १-२)

३१ बोल पृष्ठ १६४ से १६५ तक । ''कोल्लण बङ्गिए'' पाठ रो अर्थ ( नि॰ उ॰ १७ बो॰ १-२ )

३२ बोल पृष्ठ १६५ से १६७ तक। ध्वां भो अर्थ ( बार्व्यु र अर्थ र बर्व्यु र अर्थ र बर्व्यु र अर्थ र बर्व्यु र

३३ बोल पृष्ठ १६७ से १६८ तक। अनुकम्पा बोलखना (अन्तगड़ ३ वा ८ वर्ष)

३४ बोल पृष्ठ १६८ से १६६ तक। फुष्णजी डोकरानी अनुकम्पाकीधी (अन्त० व०३)

३५ बोल पृष्ठ १६६ से १६६ तक। यक्षे हरिकेशी मुनि नी अनुकम्पा कीधी (उत्तव अव १३ गाव ८)

३६ बोल पृष्ठ १७० से १७० तक। धारणी राणी गर्भनी अनुक्तम्या कीधी (बाता अ०१)

३७ बोल पृष्ठ १७० से १७१ तक । अभय कुमार नी अनुकम्पा करी देवता मेहवरसायो (क्वाता स०१)

३८ बोल पृष्ठ १७१ से १७२ सक। जिन ऋषि रयणा देवी री अनुकस्मा कीधी ( हाता अ० ६ )

३६ बोल पृष्ठ १७२ से १७३ तक। फरुणानों न्याय-प्रथम आश्रंव हार (प्रश्न० अ०१)

४० वोल पृष्ठ १७३ से १७४ तक । स्यणा देवी फहणा रहित जिन ऋषि नें हुण्यो ( हाता० म० १ )

४१ जोल पृष्ठ १७५ से १७५ तक। सूर्या मे नाटनः पाउनो ते पिण मिक कही है (राज प्र०) ४२ बोल पृष्ठ १७६ से १७७ तक । यक्षे छातां ने ऊंधा पाड्या ते पिण न्यावच (उत्तः अः १२ गाः ३२)

४३ बोल पृष्ठ १७७ से १७६ तक।
गोशालाने भगवान वचायो ते ऊपर न्याय (भग० श० १५)
इति जयाचार्य कृते अमिवध्वंसने ऽनुकम्पाऽधिकारानुकमिणका समाप्ता।

### लिब्ध-ग्रिधिकारः।

१ बोल पृष्ठ १८० से १८२ तक। लिख फोड्यां पाप (पन्न० प० ३६)

२ बोल पृष्ठ १८२ से १८३ तक। आहारिक लब्धि फोड्यां ५ किया लागे (पन्न० प० ३६)

३ बोल पृष्ठ १८३ से १८४ तक। आहारिक लब्बि फोड़ने ते प्रमाद आश्री अधिकरण (भ० श० १६ उ० १)

श्वोत पृष्ठ १८२ से १८६ तक। लिख फोड़े तिण ने मायी सकपायी कहाो (भग० श०३ उ०४)

भू बोल पृष्ठ १८६ से १८८ तक । शंबा जारण. विद्या चारण लिख कोड़े बालोयां विना मरेतो विराधक (म॰ श॰ २० ७० ६)

६ बोल पृष्ठ १८८ से १६० तक। इद्भल तो सात प्रकार चूके (डा॰ डा॰ ७)

७ बोल पृष्ठ १६० से १६३ तक। अम्बद वैकिय लिख फोड़ी (उवाई प्र० १४)

### द्वोल पृष्ठ १६३ से १६४ तक । विस्मय उपजायां चौमासिक प्रायश्चित्त (नि॰ उ॰ ११ घो॰ १७२) इति जयाचार्य कृते भ्रमविष्यंसने लब्ध्यधिकारानुक्रमिण्का समाप्ता ।

مهاعظلادوم

### प्रायाश्चित्ताऽधिकार ।

१ बोल पृष्ठ १९५ से १९६ तक। सीहो अनगार मोटें मोटे शब्दे रोयो (भ० श० ५१)

२ बोल पृष्ठ १६६ से १६७ तक। असमुत्ते साधु पाणी में पात्री तराई (भ० श० ५ ड० ४)

३ वोल पृष्ठ १६७ से १६८ तक। रहनेमी राजमती नें विषय रूप वचन वोल्यो (उत्त० अ० २२ गा० ३८

४ बोल पृष्ठ १६⊏ से १६६ तक । धर्मवोप ना साधां नागशी नें निन्दी ( ज्ञाता व० १६ )

५ बोल पृष्ठ १६६ से २०२ तक। सेलक ऋषि ढोलो पड्यो ( ज्ञाता २०५ )

६ घोल पृष्ठ २०२ से २०४ तक ( सुमङ्गल भनगार मनुष्य मारसी ( म० श० १५ )

७ बोल पृष्ठ २०४ से २०५ तक। "बालोइय पद्यिनते" पाठ नो न्याय ( भ० श० २ उ० १ )

न बोल पृष्ट २०५ से २०६ तक। तिसक अनगार संधारों कियो तेष्ट्रें "आलोइय" पाठ कर्छो (भ० ४१० ३ उ०१)

#### ६ वोल पृष्ठ २०६ से २०८ तक।

कार्त्तिक सेठ संथारो कियो तेहने आलोइय पाठ कह्यो (भ० श० १८ उ०३)

१० बोल पृष्ठ २०८ से २१३ तक । कपाय कुशील नियण्डारा वर्णन (भग० श० २५ ड० ६)

११ बोल पृष्ठ २१३ से २१६ तक।

पुलाक वक्लुस पड़िसेवणादि रो वर्णन संबुद्धा संबुद्धरो वर्णन ( भ० श० १६ उ० ६ )

१२ बोल पृष्ठ २१६ से २१७ तर्क। अनुत्तर विमान ना देवता उदीर्ण मोह न थी (भ० श० ५ ड० ४)

१३ वोल पृष्ठ २१७ से २१८ तक। हाथी-कु'धुआ रे अव्रत नी किया वरोवर कही (भग० श० ७ उ० ८)

१४ बोल पृष्ठ २१८ से २१६ तक। सर्व भवी जीव मोक्ष जास्ये (भ० श० १२ ड० २)

१५ वोल पृष्ठ २१६ से २२२ तक।

पुग्दलास्ति काय में ८ स्पर्श। अड्ग अनुकम (भ० श० १२ उ० ५) (उपा० अ०१)

इति जयाचार्य कृते अमिवध्वंसने प्रायिश्वताऽधिकारानुकमिण्का समाप्ता ।

#### गोशालाऽधिकारः ।

१ वोल पृष्ठ २२३ से २२५ तक। गोशाला नी दीक्षा (भग॰ श॰ १५) २ बोल पृष्ट २२५ से २२७ तक। सर्वानुभूति गोशाला ने मह्यो (भग० श० १५)

३ बोल पृष्ठ २२७ से २२६ तक । भगवान गोशाला ने कह्यो (भग० श० १५)

४ वोल पृष्ठ २२६ से २३० तक । गोशाला ने कुशिष्य कह्यो (भग० श० १५) इति श्री जयाचार्य कृते ग्रमविष्यंसने गोशालाऽधिकाराऽनुक्रमणिका समाप्ता ।

## गुगा वर्गानाऽधिकारः

#### १ बोल एष्ट २३१ से २३१ तक।

गणधरां भगवान् रा गुण वर्णन कीधा-अवगुण वर्णन नहीं ( आ० श्रु० १ अ०६ उ० ४ गा०८)

२ बोल एष्ठ २३१ से २३३ तक। साधांरा ग्रण (उवाई)

३ वोल पृष्ठ २३३ से २३३ तक। कोणक राजाना गुण ( उवाई )

४ बोल एष्ठ २३४ से २३४ तक। आवकां ना गुण (उवाई प्र०२०)

प्र बोल पृष्ठ २३५ से २३६ तक। गोतम रा गुण ( तग० श० १ ड० १ )

इति श्री जयाचार्य कृते अमविध्वंसने गुणवर्णानाऽधिकारानुकमिण्का समाप्ता।

## लेश्याऽधिकारः ।

१ बोल एष्ठ २३७ से २३८ तक। भगवान् में कवाय कुशील नियण्डो कहाो छै (भग० श० २५ उ० ६)

. २ बोल पृष्ठ २३८ से २३६ तक। ६ लेश्या (आव॰ अ॰ ४)

३ बोल पृष्ठ २३६ से २४१ तक। मनपर्यवन्नानी में ६ छेश्या (पन्न० प० १७ उ०३)

४ बोल पृष्ठ २४१ से २४३ तक। लेश्या विशेष (भग० श०१ च०१)

५ बोल पृष्ठ २४३ से २४८ तक। नारकी रा नव प्रश्न (भग० श०९ ड०२) मनुष्य ना नव प्रश्न (भ० श० १ड०२)

६ बोल पृष्ठ २४८ से २५० तक । कृष्ण लेशी मनुष्य रा ३ भेद (पन्न० प० १७-२३० ) इति श्री जयाचार्य कृते अमिवध्यसने लेश्याऽधिकारानुक्रमणिका समाप्ता ।

# वैयाद्यत्ति-स्रिधिकारः।

१ वोल पृष्ठ २५१ से २५२ तक। इस्किशी मुनि ब्राह्मणा ने कह्यो (उत्त० अ०१२ गा०३२)

२ बोल पृष्ठ २५२ से २५३ तक। सूर्याभ नाटक पाड्यो ते पिण भक्ति (राज प्र॰) ३ बोल पृष्ठ २५३ से २५४ तक । ऋयभरेव निर्वाण पहुन्ता इन्द्र दाढ़ा लीधी देवता हाड़ लीधा (जम्बू० प०)

४ वोल पृष्ठ २५४ से २५६ तक । वीसां वोलां तीर्यंद्वर गोत ( ज्ञाता अ०८)

प्र बोल पृष्ठ २५६ से २५७ तक । सावद्य सातां दीघां साता कहै तिणनें भगवान् निपेध्यो (सुं० १० ३ उ० ४)

६ बोल पृष्ठ २५७ से २५६ तक । कुल. गण. सङ्घ साधर्मी साधु नें इज कह्या (ठा० ठा० ५ उ०१)

७ बोल पृष्ठ २५६ से २६० तक । इग न्यावच साधुनीज कही (ठा० ठा० १०)

द्र बोल पृष्ठ २६० से २६२ तक। १० ब्यावच (बवाई)

ह बोल पृष्ठ '२६२ से २६६ तक। भिक्षु मुनिराज इस बार्त्तिक

१० बोल पृष्ठ २६७ से २६६ तक । साधुना बर्श वैद्य छेद्या स्यूं हुवे ( भग० श० १६ उ० ३ )

११ वोल पृष्ठ २६६ से २७० तक।

साधुने अर्श छेदान्यां तथा अनुमोयां प्रायश्चित्त कह्यो। (निशी० ड० १५ पो० ३१)

१२ बोल पृष्ठ २७० से २७२ तक । साधुरा व्रण छेरे तेहनें अनुमोदे नहीं (धाचा॰ ब॰ १३ घु॰ २) इति श्री जगारार्व कृते भगविष्यंग्यने नैयावृत्ति-व्यधिकारानुकमणिका सनामा ।

#### विनयाऽधिकारः ।

१ बोल पृष्ठ २७३ से २७४ तक। सावद्य विनय नों निर्णय ( ज्ञाता अ० ५)

२ बोंल पृष्ठ २७४ से २७६ तक । पाण्डु पाण्डव नारद नों विनय कियो ( ज्ञाता अ॰ १६ )

३ दोल एष्ठ २७६ से २७७ तक । अम्बद्धतो चेलां विनय कियो ( डवाई प्र०१३ )

थ बोल पृष्ठ २७८ से २८० तक । धर्माचार्य साधु नें इज कह्यो (राय प०)

प्र बोल पृष्ठ २८० से २८१ तक। सूर्याम प्रतिमा आगे नमोत्थुणं गुण्यो (जम्बू डी०)

६ वोल एष्ट २८२ से २८४ तक। तीर्थंड्वर जन्म्यां इन्द्र घणो विनय करे (ज॰ झी)

७ बोल एष्ठ २८४ से २८५ तक। इन्द्र तीर्थड्कर जन्म्यां विचार (ज॰ द्वी)

द्र वोल पृष्ठ २८५ से २८६ तक। इन्द्र तीर्थङ्कर नी माता ने नमस्कार करें ( ज॰ द्वी॰ )

ह चोल पृष्ट २८६ से २८७ तक । नवकार ना ५ पद (चन्द्र॰ गा॰ २)

१० वोल पृष्ठ २८७ से २८८ तक। सर्वानुभूति-सनक्षत मुनि गोशाला ने नहीं (भग० श० १५)

११ बोल पृष्ठ २८८ से २८६ तक। माहण साधु नें इन कहाो (स्य॰ ध्रु॰ १ अ॰ १६) १२ बोल पृष्ठ २८६ से २६० तक । साधु नें इन माहण कहाो ( स्य० श्रु० २ अ० १ )

१३ वोल पृष्ठ २६१ से २६४ तक। माहण ना लक्षण (उत्तर अर २५ गार १६ से २६)

१४ बोल पृष्ठ २६४ से २६७ तक। श्रमण माहण अतिथि नो नाम कह्यो ( अतु॰ द्वा ) इति जयाचार्य इते अमिवध्यसने विनयाऽधिकारानुकमिण्का समाप्ता।

#### पुरायाऽधिकारः ।

१ बोल पृष्ठ २६ में ३०० तक। वर्ष भोगादिनी वाछा आज्ञा में नहीं (भग० श०१ उ०७)

२ वोल पृष्ठ ३०० से ३०१ तक। चित्त जो ब्रह्मदत्त नें कह्यो (उत्त० अ०१३ गा०२१)

३ वोल पृष्ठ ३०१ से ३०२ तक। पुष्य नो हेतु ते पुष्य पद (उत्त॰ उ॰ १८)

४ वोल पृष्ठ ३०२ से ३०३ तक । षरुत पुण्य जीव ससार भमें (प्रश्न न्या॰ ५ माश्र॰ )

प्र बोल पृष्ठ ३०३ से ३०३ तक। यश नो हेतु. संयम विनय. यश शब्दे करी बोलपायो ( उत्त० ४०३ गा० १३)

द् बोल पृष्ठ ३०४ से ३०४ तक। जीव नरके शाहम अवशे मरी उपजे (भग० ग्र० ४१ उ० १) ७ वोल पृष्ठ ३०४ से ३०५ तक। धन धान्यादिक नें आदरे नहीं (उत्तरु अरु हं गारु ८) द बोल पृष्ठ ३०५ से ३०६ तक। अविनीत नें मृग कह्यो (उत्तरु अरु १ गारु ५)

इति श्री जयाचार्य कृते अमविष्वंसने पुरायाऽधिकारानुक्रमिशाका समाप्ता ।

#### ग्राश्रवाऽधिकार ।

१ बोल पृष्ठ ३०७ से ३०⊏ तक। ५ आश्रव (डा॰ डा॰ ५ ड॰ १) (सम॰ स॰ ५)

२ बोल पृष्ठ ३०८ से ३०६ तक । ५ अथ्रावानें कृष्ण हेश्या ना लक्षण कह्या ( उत्त० अ० ३४ गा० २१-२२ )

३ वोल पृष्ठ ३०६ से ३११ तक। किया भेद (ठा० ठा० २ उ०१)

थ बोल पृष्ठ ३११ से ३११ तक । मिथ्यात्व नी स्थ्रण (ठा० ठा० १०)

प्र बोल पृष्ट ३१२ से ३१२ तक । प्राणतिपात नें विपे जीव (भग० श० १७ उ० २)

६ वोल पृष्ट ३१२ से ३१४ तक। दश विध जीव परिणाम ( ठा० ठा० १२ )

७ बोल पृष्ट ३१४ से ३१५ तक। आठ आतमा (भग० ग्र० १२ उ० १०)

प्रवोत्त पृष्ट ३१५ से ३१० तक । कपाय वनें योग नें जीव कह्या छै (अनुयोग हार) ह बोल पृष्ट ३१७ से ३१८ तक । उत्थान. कर्म. वळ वीर्य पुरुपाकार पराक्रम अरूपी ( भ० १२ उ० ५ )

१० बोल पृष्ठ ३१८ से ३२० तक। १० नाम (अनुयोग द्वार)

११ बोल पृष्ठ ३२० से ३२१ तक । भाव लाम रा २ भेद (अनुयो॰ डा॰)

१२ बोल पृष्ठ ३२२ से ३२३ तक । अकुशल मन रू'धवो कह्यो (उवाई)

१३ वोल पृष्ठ ३२३ से ३२५ तक । भवणा ते खपावणा (अनुयो० हा०)

१४ बोल पृष्ठ ३२५ से ३२७ तक । भाष्ट्रव. मिथ्या दर्शनादिक. जीव ना परिणाम (ठा० ठा० ६) इति जयाचार्य इते अमविष्यसने श्राथवाऽधिकारानुकमणिका समाप्ता।

## सम्बराऽधिकारः ।

१ बोल पृष्ठ ३२८ से ३२८ तक। ५ संवर हार (ठा० ठा० ५ उ० २ तथा सम०)

२ बोल पृष्ट ३२६ से ३२६ तक । ग्रान. वर्णन. ब्रादिक जीवना स्थण (उत्तर अर २८ गार ११-१२)

३ वोल पृष्ठ ३३० से ३३१ तक। गुण प्रमाण. जीय गुण प्रमाण. (अनुयो॰ हा॰)

थ बोल पृष्ठ ३३१ से ३३३ तक। संबर में बातमा कहीं (भण्णण १उ०६)

# सूव पठनाऽधिकारः ।

१ बोल पृष्ट ३६१ से ३६१ तक। साधु नें इज सूत्र भणवारी आज्ञा (प्र० व्या० आ० ७)

२ बोल पृष्ठ ३६२ से ३६३ तक। साधु सुत्र भणे तेहनी पिण मर्यादा ( व्य० १० उ० )

३ बोल पष्ट ३६३ से ३६४ तक। साधु गृहस्य ने सूत्र री वाचणी देवे तो प्रायश्चित्त (नि० ७०१६)

४ बोल पृष्ठ ३६४ से ३६४ तक। अणदीधी याचणी आचरतां दण्ड (नि॰ उ॰ १६)

५ बोल पृष्ट ३६४ से ३६५ तक । ३ बाचणी देवा योग्य नहीं (ठा०ठा०३ उ०४)

६ बोल पृष्ठ ३६५ से ३६६ तक। श्रावकां ने अर्था रा जाण कहा। (उवा॰ प्र॰ २०)

७ बोल पृष्ट ३६६ से ३६७ तक। निद्धान्त भणवारी आज्ञा साधु नें छै (स्० व० १८)

प्र चोल पृष्ठ ३६७ से ३६७ तक । आत्मगुत साधु इज धर्म नो परूपण हार छै ( स्० श्रृ० १ अ० १२ )

ह वोल पृष्ठ ३६७ से ३६८ तक। सूत्र अभाजन ने सिखावे ते सङ्घ वाहिरे छै (स्० प्र० २० पा०)

१० बोल पृष्ठं ३६६ से ३६६ तक। धर्मस्त्रनार भेद (ठा० ठा० २ उ०१)

११ वोल पृष्ठ ३६६ से ३७० तक। स्त आश्री ३ प्रत्यनीक (भ० श० ८ उ० १८) १२ बोल पृष्ठ ३७० से ३७१ तक। स्रुत ना० १० नाम ( अनु० हा० )

१३ बोल पृष्ठ ३७१ से ३७३ तक । श्रुत नाम सिद्धान्त नो छै (पम्न० प० २३ उ० २ ) इति भीजयाचार्य कृते अमविष्वंसने स्वपठनाऽधिकारानुक्रमणिका समाप्त ।

#### निरवद्य क्रियाऽधिकारः।

१ बोल पृष्ठ ३७४ से ३७५ तक । पुण्य वंधे तिहां निर्जरा री नियमा छै ( भग० श० ७ उ० १० )

२ बोल पृष्ठ ३७६ से ३७६ तक। भाषा माहिली करणी सूं पुण्य नो वन्य कह्यो (उत्त० ४० २६)

३ बोल पृष्ठ ३७६ से ३७७ तक। धर्म कथाई शुभ कर्म नो वन्ध कहाो (उत्तव सव २६)

४ बोल पृष्ठ ३७७ से ३७७ तक। गुरु नी न्यावच कियां तीर्थंडूर नाम गोत कर्म नो वन्ध कहाो (उत्तर कर २६)

प्रवोत्त पृष्ठ ३७७ से ३७⊏ तक । श्रामण माहण ने वन्दनादि करी शुभक्षीर्व खायुपानो बन्ध कह्यो (सग० श०५ ड०६)

६ वोल पृष्ठ ३७= से ३७६ तक।
१० प्रकार कल्याण करी कर्षबन्ध कहारे (ठा० ठा० १०)
७ वोल पृष्ठ ३७६ से ३=० तक।
१८ पाप रीव्यां कर्कण वेदनों कर्म बन्वे (भग० श० ७ उ० ६)
= वोल पृष्ठ ३=० से ३=१ तक।
अग्रक्षण वेदनी आसा माहिली करणी थीं अंधे (भग० श० ६ उ० ७)

् हे वोल पृष्ठ ३८१ से ३८२ तंकाः २० वोलां करी तीर्थंडूर गोत्र वंधतो कह्यो ( ज्ञाता स० ८ )

१० बोल पृष्ठ ३८२ से ३८४ तक। निरवय करणी सूं पुण्य नीपजे छे (भ० श० ७ ७० ६)

'१९' वोल पृष्ठ ३८४ से ३८६ तक। आहुंद कर्म निपजवारो करणी (भग० श०८ ड०६)

१२ बोल पृष्ठ ३८६ से ३६२ तक । धर्मरुचि नो कडुवो तुम्बो परठणो ( ज्ञाता अ॰ १६)

१३ बोल पृष्ठ ३६२ से ३६४ तक । भगवन्ते सर्वानुभूति नें प्रशंस्यो (भ० श० १५) भगवान् साधानें कहा (भ० श० १५)

१४ बोल पृष्ठ ३६४ से ३६५ तंक। याज्ञा प्रमाणे चाले ते विनीत उत्तर थर १ गार २)

इति जयाचार्यं क्रते अमिवश्वंसने निरवद्य कियाऽधिकारानुक्रमणिका समाप्ता ।

## निर्यन्थाहाराऽधिकारः ।

----

१ वोल पृष्ट ३६६ से ३६७ तक । साधु-आहार, उपकरण आदिक मोगवे ते निर्जरा धर्म छै (भ० श० १ उ० ६)

२ वोल पृष्ठ ३६७ से ३६७ तक। ज्ञान, दर्शन, चरित वहवाने अर्थे आहार करणो महाो (ज्ञाता अ०२)

३ वोल पष्ट ३६८ से ३६८ तक। वर्ण रूप. वल विषय हेने आहार न करिवो ( शाता अ० ६८) थ बोल पृष्ठ ३६८ से ३६६ तक । साधु आहार कियां पाप न वंधे (दशबै॰ अ॰ ४ गा॰ ८)

प्र बोल पृष्ठ ३६६ से ३६६ तक । साधु नो बाहार मोक्ष नों साधन कहाो (दशकै० अ० ५ उ० १ गा० ६२)

६ बोल पृष्ठ ४०० से ४०० तक।

निर्दोप आहार ना लेणहार शुद्ध गति ने विषे जावे (द० अ०५ उ० १ गा० १००)

७ बोल पृष्ठ ४०० से ४०२ तक।

६ स्थानके करी श्रमण आहार करतो आज्ञा अतिक्रमे नहीं (ठा० ठा० ६ उ० १)

इति श्रीजयाचार्य कृने भ्रमविष्यंसने निर्मन्थाहाराऽधिकारानुक्रमणिका समाप्ता।

#### निर्यन्थ निद्वाऽधिकारः ।

१ बोल पृष्ठ ४०३ से ४०३ तक । जयणा धी स्ता पाप न वंधे (दशवै॰ अ॰ ४ गा॰ ८)

े २ बोल एष्ट ४०३ से ४०४ तक । खुत्ते नाम निद्राचन्तनों छे (दण० म० ४)

३ बोल पृष्ठ ४०४ से ४०५ तक। इच्य निहा भाव निहा कदी (भ० श० १६ उ० ६)

४ वोल पृष्ठ ४०५ से ४०७ तक। तीजी पीरसो में निद्रा (उत्तर मर २६ गार १८)

प्र बोल पुष्ठ ४०६ से ४०६ तक। निद्रा पाणी तीरे पर्जी पिणं भीर जागां नहीं ( ए॰ क० उ० १ ) ६ बोल पृष्ठ ४०७ से ४०८ तक । निद्रा ना करुप (बृ॰ क॰ ३)

७ बोल पृष्ठ ४०८ से ४०६ तक । द्रव्य निद्रा (आचा॰ य॰ ३ उ०१)

इति श्रीजयाचार्य कृते भ्रमविष्वंसने निर्धन्थ निद्राऽधिकारानुक्रमिण्का समाप्ता।

## एकाकि साधु-स्रधिकारः।

१ बोल पृष्ठ ४१० से ४१० तक। एकाकी पणो न कत्ये (न्यव० उ०६)

२ वोल पृष्ट ४११ से ४११ तक। अगडसुया ना कलप ( व्यव॰ उ॰ ६ )

३ वोल एष्ट ४११ से ४१२ तक। बली करुप (बृह्ण डण्१ वोण्११)

४ बोल पृष्ठ ४१२ से ४१४ तक। एकला में ८ अवगुण (आचा० श्रु०१ अ०५ उ०१)

प्रबोलं पृष्ट ४१४ से ४१६ तक। एकला नो कल्प (ब॰ श्रु॰ १ ब॰ ५ ड॰ ४)

६ वोल पृष्ठ ४१७ से ४१८ तक । ८ ग्रुणा सहित ने एकल पड़िमा योग्य कहारे ( ठा० ठा० ८ )

७ बोल पृष्ठ ४१८ से ४१६ तक। बहुस्सुय नो भावार्थ (उवाई प्र० २०-२१)

द्र बोल पृष्ठ ४१६ से ४२० तक । वही क्षस्य (बृ॰ क॰ उ॰ १ बो॰ ४७) ं ६ वोल पृष्ठ ४२० से ४२३ तक । चेलो न मिले तो एकलो रहे पह नो निर्णय (उत्त० ४० ३२) ः

१० बोल पृष्ठ ४२३ से ४२३ तक। राग होप ने अमावे एकलो कह्यो (उत्त० अ०१)

११ बोल पृष्ठ ४२४ से ४२४ तक। राग द्वेप ने अभावे कमोरहे (उत्तः अ०१)

१२ बोल पृष्ठ ४२४ से ४२५ तक। राग हेप ने अमावे पकलो विचर स्यूं (स्० स० ४ उ० १ गा०)

१३ वोल पृष्ठ ४२५ से ४२८ तक। राग द्वेप में सभावे पकलो विचरणो कह्यो (उत्त० झ०१५) इति जयाचार्य छते अमिवध्वंसने एकािक साधु-श्रधिकारानुकमिण्का समाप्ता।

#### उच्चारपासवगााऽधिकारः ।

१ बोल एष्ट ४२६ से ४२६ तक । उचार, पासवण, परठणो वज्यों ते उचार आश्री वज्यों (निशीय उ० ४)

२ बोल एष्ठ ४२६ से ४३० तक । पूर्वलो इज न्याय (निशीध उ० ४)

३ बोल एष्ठ ४३० से ४३१ तक। पूर्वलो इज न्याय (निशीध उ०४)

थ बोल एप्ठ ४३१ से ४३२ तक। परठणो नाम फरवानों है (निशीय उ०३)

#### प्र बोल एष्ठ ४३२ से ४३३ तक। परठणो नाम करवानों छै ( ज्ञाता॰ अ॰ २)

इति जयाचार्य कृते भ्रमविध्वसने उचारपासवणाऽधिकारानुकमणिका समाप्ता।

#### कविताऽधिकारः ।

१ वोल एष्ट ४३४ से ४३५ तक । जेतला हुईं। साधु-४ बुद्धिं तेतला पदमा करें (नन्दी प॰ झा॰ व॰ )

२ बोल पृष्ट ४३५ से ४३६ तक। वळी जोड़ करवानों न्याय (नन्दी)

३ वोल पृष्ठ ४३६ से ४३७ तक। वहीं जोड़ करवा नों न्याय।

४ बोल पृष्ट ४३७ से ४३६ तक । चतुर्वित्र काव्य (ठा० ठा० ४ ड० ४)

प्रवोल पृष्ट ४३६ से ४४० तक । गाथा करी वाणी कथी ते गाथा छन्द रूप जोड़ छै (उत्त॰ अ॰ १३ गा॰ १२)-

् ६ बोल पृष्ठ ४४० से ४४२ तक । बाजारे लारे गांवै तेहनों इज दोप कहाो छै (निशीध य० १७ घो० १४०) इति श्री जयाचार्य कते अमिनध्यसने कविताऽधिकारानुकमिणका समाप्ता ।

# **ग्र्यल्पपाप बहु निर्ज्**राऽधिकारः ।

१ वोल पृष्ट ४४३ से ४४३ तक । अल्पपाप बहु निर्जरा (भग० श० ८ उ० ६ ) २ बोल पृष्ठ ४४४ से ४४४ तक । साधु नें अत्राशुक्र आहारादियां अल्प आयुपो वंघे ( म० ११० ५ ड० )

३ वोल पृष्ठ ४४४ से ४४६ तक। धान सरसव ना वे भेद ( म० श० १८ ड० १० )

४ बोल पृष्ठ ४४६ से ४४७ तक । श्रावकां रा गुण वर्णन ( उवाई प्रश्न २० )

प्र बोल पृष्ठ ४४७ से ४४६ तक । आनन्द रो अभिग्रह ( उंपा॰ द॰ उ॰ १ )

६ बोल पृष्ठ ४४६ से ४५० तक । वली पूर्वली इज न्याय ( स्० श्रु० २ उ० ५ गा० ८-६ )

७ बोल पृष्ठ ४५० से ४५१ तक । अल्प बमाव बाबी छै (भग• श॰ १५)

द्र बोल पृष्ठ ४५१ से ४५२ तक । वली अल्प अभाववाची ( उत्त॰ अ॰ ६ गा॰ ३५ )

ह बोल पृष्ठ ४५२ से ४५३ तक। यही ब्रह्म ब्रभाववाची (बा॰ श्रु॰ २ अ० १ उ० १)

१० बोल पृष्ठ ४५३ से ४५५ तक। यली पहनों न्याय ( बा॰ धु॰ २ ब॰ २ उ॰ २ )

इति श्री जयाचार्यं कृते अमित्रध्वंसने अल्पपाप यहु निर्जराऽधिकारानुकमिण्का समाप्ता ।

#### कपाटाऽधिकारः ।

१ बोल पृष्ठ ४५६ से ४५६ तक। किमाड़ सहित स्थानक साधु नें मन करी पिण न वांछणो (उ० ४० ३५)

२ बोल पृष्ट ४५७ से ४५७ तक।

किमाड़ उघाड़वो ते अजयणा ( आ० सा० ४ )

३ बोल पृष्ठ ४५७ से ४५८ तक । स्ते घर रह्यो साधु पिण न जड़े न उघाड़े (स्०) टीका

४ बोल पृष्ट ४५६ से ४५६ तक। करदक बोदिया ते कांटा नी शाखा ना वारणा। (आ० थ्रु० २ अ०५ उ० १)

प्रबोल पृष्ठ ४६० से ४६१ .तक। किमाड़ उघाड़वो पड़े पहची जायगां में साधु नें रहिबो बज्यों छै। ( आ॰ श्रु॰ २ अ॰ २ उ॰ २ )

६ बोल पृष्ठ ४६१ से ४६३ तक।
साध्वी नें भभद्गदुवार रहिवो कल्पे नहीं साधु नें कल्पे ( वृ० क० उ० १ )
इति श्री जयाचार्य कृते अमिवश्यंसने कपाटाऽधिकारानुकमिण्का समाप्ता।
इत्यनुक्रमिण्का।



# भस विध्वंसनम्।

## ऋथ सिध्यात्वि क्रियाऽधिकारः।

भ्रम विध्यंसन कुमित कुहेतु एंडन सुमित मुहेतु मुरामंडन मिथ्यात्व-मत विहंडन सिद्धान्त न्याय सिहिन थ्री भिक्षु महा मुनिराज कत सिद्धान्त हुडी तेहना सहाय्य थयी राक्षेप नात्र यली विशेषे करी परवादी ना कुहेतुनी शङ्का ते भ्रम तेहनूं विध्यसन ते नाण करीचूं ए प्रन्थे करि. ते माटे ए प्रन्थ नूं नाम "भ्रम विध्यसन" थे। ते स्त्र न्याय करी लिखिये थे।

भगवान् रो धर्म तो केवली री आजा मादी छै। ते धर्मरा २ भेद संबर, निर्जरा, ए बिहुं भेदा में जिन बाजा छै। ए संबर निर्जरा बेतु इ धर्म छै। ए संबर निर्जरा टाल बनेरो धर्म नहीं छै। पेद एक पापण्डी संबर ने धर्म धर्द्धे पिण निर्जरा ने धर्म धर्म नहीं। त्यारे संबर निर्जरांगी ओलपणा नहीं। ते संबर निर्जरा रा अज्ञाण धना निर्जरा धर्म ने उथापवा बनेक मुद्देतु लगावे। जिन अनाण बाडी (धटान बादी) पापण्डी हान में निर्पेष्ठे निम पर्दे पापण्डी सामु रा पेव मादि नाभु रो नाम भगवे छै। अने निर्जरा धर्म ने निर्पेष्ठ ग्या छै। अने भगवान् गो ठाम २ मृद में संबन्न तव ए बिहुं धर्म कथा छै। धरमो मंगल मुक्तिहं अहिंसा संजमो तवो। देवा वितं नमंसंति जस्स धरमे सया मणो॥१॥ (दग्रवेकालिक प्रध्ययन १ गाधा १)

इहां धर्म मंगलीक उत्कृष्ट कहा, ते अहिंसा ने संयम ने अने तपने धर्म कहा। छै। संयम ते संवर धर्म, अने तप ते निर्जाश धर्म है। अने त्याग विना जीवरी दया पाछे ते अहिंसा धर्म छै। अने जीव हणवारा त्याग ते संयम पिण कहीजैं, अने अहिंसा पिण कहीजैं। अहिंसा तिहां तो संयम नी भजना छै। अने संयम तिहां अहिंसा नी नियमा छै।

प अहिंसा धर्म अने तप धर्म तो पहिला चार गुण ठाणा (गुणस्थान) पिण पावे छै। पहिले गुणठाणे अनेक सुलभ वोधी जीवा सुपात्र दान दें जीव-दया तपस्या. शीलादिक. भली उत्तम करणी शुभ योग. शुभ लेश्या निरवय व्यापार थी परीतसंसार कियो छै। ते करणी शुद्ध आहा मांहिली छै। ते करणी रे लेखे देश थकी मोक्ष मार्ग नो आराधक कहाो छै ते पाठ लिखिये छै।

अहं पुण गोयमा ! एव माइक्खामि जाव परूवेमि. एवं खलु मए चत्तारि पुरिस जाया परणता । तंजहा-सील संपरणे नामं एगे नो सुथ संपरणे; सुयसंपरणे नामं एगे नो सील संपरणे. एरो सील संपरणोवि सुय संपरणे वि. एगे नो सील संपरणे नो सुय संपरणे ॥ १॥

तत्थगां जे से पढ़ते पुरिस जाए सेगां पुरिसं सीलवं असुयवं उवरए अविग्णायधम्से एतगां गोयमा ! मए पुरिसे देसाराहए पगणत्ते ॥ २ ॥

तत्थगां जे से दोच्चे पुरिस जाए सेगां पुरिसे असीलवं सुतवं अणवरए विगणाय धन्मे एसगां गोयमा ! मए पुरिसे देसविराहए पराणचे ॥ ३॥ तत्थणं जे से तच्चे पुरिस जाए सेणं पुरिसे सीलवं सुतवं उवरए विण्णाय धम्मे एसणं गोयमा! मए पुरिसे सन्वाराहए पण्णाचे ॥ ४ ॥

तत्थगां जे से चउत्थे पुरिस जाए सेगां पुरिसे आसी-लवं असुतवं अगुवरए अविगणाय धम्मे एसगां गोयमा । मए पुरिसे सक्व विराहए पगगचे ॥

(भगवती शतक = उद्देश्य (०)

ग्र० हैं विश्व है गोतम ! ए० इस कहुं छू. जा० यावत् इस परुपूछू . ए० इस निश्रय मेंहें चा० चार पुरा ना प्रकार प्ररूप्या. तं० ते कहें छैं सी० घोलते क्रिया ते करी सम्पन्न विश्व ए० ज्ञान सम्पन्न नथी ए० एक ध्रुत ज्ञाने करी सम्पन्न छैं, विश्व श्रील कहितां क्रिया सम्पन्त नधी. ए० एक घोले करी सहित प्रने करी विश्व सहित एक एक नथी शीले करी सहित प्रने नथी ज्ञाने करी सहित ॥ १॥

तः तिहां ने ते प्रथम पुरा नों प्रकार से० ते पुरुष सी० श्रोल कहितां किया सहित पिए प्र० श्रुत ज्ञान महित नथी उ० पोतानी पुद्धि पाप भी निश्रत्यों है. प्र० न जाएयी धर्म. ए० हे नौतम ! म्हे ते पुरुष देश प्राराधक प्ररूपी पुष हाल तपन्यी. ॥ ? ॥

स॰ तिहां ने ते बोर्जी पुरुष प्रकार. से॰ ते पुरुष. प्रा॰ क्रियारहित है शिए. छ॰ ध्रुत-पन्त है पाप थी ,नियत्यों नथीं। वि॰ पाने झान धर्म ने जायों है सम्बक् ष्टिष्ट ए॰ हे गौतम ! मेरे ते पुरुष दे॰ देनियराधक फझों. पामली सम्बन् दृष्टि जायायों ॥ ३ ॥

तः तिहां ने बीजी पुरा प्रकार. से० ते पुरा. सी० गोलवत (क्रियावत) ए ए० धनें धृतवत ते ज्ञानवन्त है पाप भी निवत्यों है वि० धर्म नार्यो है. ए० है गीनम! मेंदे ते पुरा म० मवाराधक पद्मी मर्व प्रकार ते मोज नो माथक नायावो एग गीतार्य माधु॥ ४॥

स॰ तिर्हा में से यौथा प्रकार नो पुरुष से॰ ते पुरुष पा॰ किया करी ने रहित. पा॰ पाने भु तहान रहित पाव भी नियन्यों नभी: पा॰ भर्म मार्ग जानाती नभी: प॰ हे गोतन! महे ते पुरुष. स॰ मर्व विराधक कहों पामतो माल सपस्त्री॥

शय रहां भगवनी चार प्रकार ना पुरुष कथा। : तिहां पहिला पुरुष नी जाति शील ने किया आचार सहित अने शान सम्बन्ध रहित पार थकी निवर्षों पिण धर्म जाण्यो नथी, ते पुरुष ने देश धाराभक करो, प्रथम मांगी प वाल

तपस्वी नी आश्रय। वीजो भांगो शील किया रहित अने ज्ञान शिक सहित ए अव्रती सर्यगृहृष्टि ते देश विराधक ते दूजो भांगो। ज्ञान अने शील किया सहित ते साधु सर्वव्रती सर्वभाराधक ए तीजो भांगो। अने ज्ञान किया रहित अव्रती वाल पापी ए सर्वविराधक चौथो भांगो। इहां प्रथम भांगा में ज्ञान सम्पक्त्य रहित शील किया सहित ते वाल तपस्वी ने भगवन्ते देश अराधक कालो छै। अने केतला एक अज्ञाण मिथ्यात्वी नी शुद्ध करणी ने आज्ञा वाहिरे कहे छैं। ते करणी धी एकान्त संसार वधतो कहे छै ते एकान्त कूठ रा बोलणहार छै। जो मिथ्यात्वी री शुद्ध भली निरवध करणो आज्ञा वाहिरे हुवे तो बीतराग देश मिथ्या हृष्टि वाल तपस्वी ने देश अराधक क्यूं कह्यो। ए तो प्रत्यक्ष पहिला गुणठाणा वाला नों प्रथम भांगो ते वाल तपस्वी ने देशअराधक क्यो। ते लेखे तेहनी शुद्ध करणी आज्ञा माहि छै। ते करणी निरवध छै। तिवारे कोई कहे ते मिथ्या हृष्टि वाल तपस्वी रे संवर वर्ततो तो कि श्चन् मात्र नहीं तो व्रत विना देशआराधक किम हुवे।

इम पूछे तेहनो उत्तर-अती ने तो सर्व आराधक कहीजे। अने ए वाल तपस्त्री ने व्रत नहीं पिण निर्जरा रे छेखे देशआराधक कह्या छै। ए करणी थी घणी कर्मानी निर्जरा हुवे छै। इम घणी २ कर्मा नी निर्जरा करतां घणा जीव सम्यगृद्वष्टि पाय मुक्ति गामी थया छै। तामलीतापस ६० हजार वर्ष ताई' वेले २ तपस्या कीधी तेहथी घणा कर्म क्षय किया। पछे सम्यगृहृष्टि पाय मुक्तिगामी एका-वतरी थयो। जो ए तपस्या न करनो तो कर्नश्चय न हुन्ता. ते कर्मानी निर्जरा विना सम्यगृद्धष्टि कि.म पावतो । अने एकावतारी किम हुन्तो । वली पूरण तापस १२ वर्ष वेले २ तप करी घणा कर्म खपाया चमरेन्द्र थयो सम्यग्दृष्टि पामी एका-वतरी थयो । इत्यादिक घणा जीव मिध्यात्वी धका शुद्ध करणी थकी कर्म खपाया ते करणी शुद्ध छै। मोक्षनो मार्ग छै। ते छेखे भगवन्त देश अराधक कहाों छै। तिवारे कोई अहानी जीव इस कहे पतो देश आराधक कहाो छै। ते मिथ्यात्वी री करणी रो देश आराधक नहाो है, पिण मोक्ष मार्ग रो देश आराधक नहीं। तेहनो उत्तर—जो ए प्रथम भागावाला वाल तपस्वी ने देश आराधक मुक्ति मार्ग नो न कहा। तो चाकी तीन भांगा में अद्भरी सम्यज्हण्डि ने देश विराधक कह्या, ते पिण तेहती करणी रो कदिणो । मोक्ष मार्ग रो विराधक न किंटणो । अने तीजे भांगे साधु ने सर्व आराधक कहा। ते पिण तिण रे छेखे मोक्ष मार्ग रो सर्व

साराधक न किएणो। प पिण निण री करणी रो किहणो। अने चीथे भांगे अनार्य ने सर्वविराधक कहा। प पिण निण रे छेखे अनार्य रा करणी रो सर्वविराधक किहणो। पिण मोक्ष मार्ग रो सर्वविराधक न किएणो। अने जो यां तीना ने मोक्ष मार्ग रा आराधक तथा विराधक कहे, तो प्रथम भांगे वाल तपस्वी ने पिण मोक्ष मार्ग रो देशआराधक किहणो। प तो प्रत्यक्ष पाधरो भगवन्ते कहाो। जे साधु ने तो सर्वअराधक मोक्ष मार्ग नो कहाो. [तिण रो देश मोक्ष रो मार्ग तपरूप वाल तपस्वी आराधि ते भणी वाल तपस्वी ने मोक्ष मार्ग रो देश आराधक कहाो छै। होने जे अज्ञाण कहे---तेत्नी करणी रो देश अराधक कहाो छै। ते विरुद्ध कहें छै। जे तेहणी करणी रो तो सर्वअराधक छै। जे पोता नी करणी रो देश आराधक किम हुवे। जे पोतारी करणी रो देशआराधक कहे ते अण विमास्या ना वोलण हारा छै। मद पीधां मतवालां नी परे विना विचारता वोले छै। प तो प्रत्यक्ष मोक्ष रो मार्ग तपरूप आराधे ते भणी देश अराधक कहाो छै। भगवती नी टीका में पिण छान तथा सम्यक्त्व रहिन किया सहित वाल तपस्वी ने मोक्षमार्ग नो देश आराधक कहां छै। ते टीका लिखिये छै।

देसाराहएति—स्तोक मंशं मोच मार्गम्याराधयती त्यर्थः । सम्यन्योघ रहितत्नात् किया परत्नात् ।

पहनी अर्थ—स्तोक कहनां थोडो अंग मोक्ष मार्ग रो आराधे ते सम्यग्-घोध ते सम्यग्दृष्टि रिहत छै। अने जिया कारचा तत्पर छै। ते मणी देश खारा-घक रहो। चली टीका में "सुपसंपण्णे" कहिनां ध्रुत शब्दे तान दर्शन ने कहो छै। ते टीका लिखिये छै।

#### थुत शन्देन ज्ञान दर्शनचोर्गृहीतलान् ।

पहनों अर्थ —धुन शादे करि जान दर्शन देहंनी शहण किये। इहां शान दर्शन में धुन कहा। ही ते धुने कही रहित कहां गादे निध्यादृष्टि, शने शाल विया सदित ते भणी देश आराधक कहां, पतो चीड़े मोझ मार्ग हो: हाराधक कटीका में तथा बड़ा दल्या में पिण कहों। सने इण करणी ने आहा चादिश कहें ते चीतराग रा वचन रा उत्थापण हार छै। मृपावादो छै। पतला न्याय सुत अर्थ वतायां पिण न समभ्रे तेहने कुमार्ग रो पक्षपात ज्यादा दीसै छै। दर्शन मोहरो उदय विशेष :छै। डाहा होय तो विचारि जोय जो।

## इति १ वोल सम्पूर्ण।

वलीप्रथम गुण ठाणा रो धणी सुपात दान देइ परीत संसार करि मनुष्य नो आयुपो बांध्यो सुवाहुकुमार ने पाछिले भने सुमुख गाधापित हं। ते पाठ लिखिए छै।

तेगां कालेगां. तेगां समएगां. धम्म घोसागां. थेरागां-श्रन्तेवासी सुदत्तेनामं त्रणगारे. उराले जाव तेय लेसे. मासं मासेणं खममाणे विहरंति । ततेणं से सुदत्ते अणगारे, मास खमण पारणगंसि. पहमाए पोरसीए सज्कायं करेति जहा गोयम सामी तहेव सुधम्मे थेरे आपुच्छति। जाव ञ्रडमाणे सुमुहस्स. गाहावतिस्स. गिहं ञ्रगुपविद्रे. ततेणं से सुमुहे गाहावती. सुदत्तं अणगारं एजमाणं पास तिपासित्ताः हट्टुतुट्ट स्रासणात्रोः स्रव्भुद्वेति २. पादपीठास्रो पचोरुहति। पाञ्रोयाञ्रोमुयइ. एग साडियं उत्तरा संगं करे ति २। सुदत्तं अणगारं सत्तद्व पयाइं पच्चू गच्छइ तिक्खुत्तो श्रायाहिएं पयाहिएं करेड़ २। वंदइ एमंसइ २ ता। जेखे-व भक्त घरे तेगो व उवागच्छइ २ ता । सय हत्थेगां विउलेगां असण पाण खाइम साइम पडिलाभे सामीति। तुट्टे ३ नत्तेगं तस्त सुमुहस्त तेणं दच्च सुद्धेणं तिविहेणं तिकरण सुद्धेणं

## २। सुदंत्ते अग्गारे पड़िलाभएं समागो संसारे परिति कऐ मनुस्ताउए निवद्धे।

( विपाक सूत्र स्व विपाक घाष्ययन १ )

ते ते ते काले ते हो समय. घ० धर्म धोषनामें थे प्यवित में. घ० समीप नों रहता हार सुः स्वत्तनामा अस्पनार. दः द्वार जाः पादत् गोपवी राखी है तेत्र संख्या माः ते मास मास लमस् करतो. दिः विचरै है। तः तिवारे पद्दे से ते हदन नामे आस्पार नाः साल जनवा ना पारवा ने विषय. प० पहिली पौरसीइं. स॰ सञ्काय करे स॰ जिस गीवन स्वामी. तः तिम छ॰ घर्मघोष वीजो नाम छवर्म. ये॰ स्थविर ने पूढी ने जा यावत विल गोवरी दरतां हुः हुनुत नामे. गाः गायापति ने गिः घर प्रवेग कीघो तः तिवारे ते हुः हुमुख माने नायापति छ॰ छदत्त अज्ञार साधुने. ए॰ आंवतां. पा॰ देखे. पा॰ देखी ने इ॰ इच्यों सन्तोष पास्यो शोध पर्य भासस्य थी. घ० वडै वडी नै पा० वाजोट थी हेर्जे वत्तरो वत्ती ने. पाः पाती पानही मूकी ने ए० एक शाटिक टतरासंग कीयो करी ने. स॰ सदस अस्पार. स॰ सात ब्राट पर साहमो बावै बावीने ति॰ त्रियुवार ब्रा॰ प्रहित्य पासा थी ब्रारमी ने प्रवृक्तिस करें क्रीने वंव दाँदे नमस्कार करें क्रीने. बेव जिहां, मन मातवर है तव तिहां टव चान्या चारोने, स॰ चापना हाय यही वहरान्याः च॰ चयन पास सादिन सादिन, प॰ बहराच्या विहराबीने तु॰ संवोषधारयोः त॰ तिवारे इनुस गाया।तिः ते॰ ते द॰ बस्य हुद्ध ते सनोहा चाहार १ दातारना हुद भाव २ लेखहार पिश् पात्र हुद्ध. ३ तिः तिह प्रकार सन वचन काया करी ने सदत अज्ञार ने पर प्रतिहास्या धेरे इसुल संर संसार परीत कीघी. नः छने नदुष्य नो बाहुषो वांध्यो.।

यय इहां सुवाहु ने पाछिल भवे सुमुख गाथापित सुद्त अणगार नै आवतो देखी अत्यन्त हर्ष सन्तोष पायो । आसन छोड़ उत्तरासन करी सात आह पाउएडा सामो आवी त्रिण प्रदक्षिणा देई वन्द्रना नमस्त्रार करी अनादिक विहिर्गानी वेषणो हर्ष्यों । तो पतलो विनय कियो दन्द्रना करी ए करणी आहा साहिरे किम किहिये । ए करणी अशुद्ध किम किहिये । ए तो प्रत्यक्ष भली शुद्ध निर्देष आहा माहिलो करणी छै। वली अरानादिक देवे करी परीन ससार कियो । अनन्तो संसार छेदी अनन्तो संसार छेदी अनन्तो संसार छेदी ते निर्देष सुपात दाने करि, ए करणी अत्यन्त विशुद्ध निर्मलो ने अशुद्ध किम किहिये । आहा साहिरे किम किहिये । ए तो प्रत्यक्ष प्रथम गुण ठाणे धकां ए करणी स्त्रूप संसार कियो मनुष्य नो आयुद्धो बांध्यो । हो सम्यन्द्रिए हुवे तो देवता रो

आयुपो वांधतो । सम्यग्दृष्टि हुवे तो मनुष्य मरी मनुष्य हुवे नहीं । भगवती शतक ३ उदेश्य १ कहाो-सम्यग्दृष्टि मनुष्य तिर्यञ्च एक वैमानिक टाल और आयुपो यांधे नहीं अने इण सुमुखे मनुष्य नो आयुपो वाध्यो। ते भणी ए प्रथम गुण टाणे हुन्तो ते दान ने-भगवन्त शुद्ध वधो छै। दातार शुद्ध, ते सुमुख ना तीन फरण अने मन वचन कायाना ३ योग शुद्ध कहा। तो तिण ने अशुद्ध किम कहीजे प करणी आज्ञा चाहिरे किम कहीजे। प शुद्ध करणी आज्ञा चाहिरे कहे ते आहा वाहिरे जाणवा। केइ एक अज्ञानी कहै सुमुख गाथापति साधु ने देखतां सम्यन्हिष्ट पामी । ते सम्यन्हिष्ट सूं परीत संसार कियो । ते सम्यन्हिष्ट अन्तर्मु हुर्त में वमीने मनुष्य नो आयुपो वांध्यो । इम अयुक्ति लगावे ते एकान्त फूठ रा वोलण हार छै। इहां तो सम्यग्द्रिए नो नाम कांड चाल्यो नहि। इहां तो पाधरो कहाी। सुपात दाने करी परीत संसार करी. मनुष्य नो आयुपो वाध्यो। पिण इम न कहो सम्यग्द्रिष्ट करी परीत संसार करि पछे सम्यग्द्रिष्ट वमी नेमनुष्य नो आयुषो वांध्यो। पतो मन सूं गालां रा गोला चलाचे छैं। सूत्र में तो सम्यग्हृष्टि रो नाम विण चाल्यो निहं तो पिण भारी कर्मा आपरा मन सूं इज खोटा मतरी टेक सूं सम्यग्दृष्टि पमावे अने वली वमावे छै। ते न्यायवादी हलुक फर्मी तो माने नहीं एतो प्रत्यक्ष उवाड़ो फूट छै। ते उत्तम तो न माने। ए तो सुमुखे शुद्ध दाने करि परीत संसार करी मनुष्य नो आयुपो वाध्यों ते करणी शुद्ध छै आज्ञा माहि छै। करणी सूं तो परीत संसार हुवे नहीं। अशुद्ध करणी सूं तो संसार वधे छै। छाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

# इति २ बोळ सम्पूर्ण ।

वली मैचकुमार रो जीव पाछिले भवे हाथी, स्सला री द्या पाली परीत-संसार मिष्पात्वी थके कियो। ते पाठ लिखिये छै।

तएगां तुमं मेहा ! ताए पागागुकंपयाऐ ४ संसार परि-त्तीकए मणुस्ताउए निवद्धे ।

(ज्ञाता अध्ययन १)

त॰ तिवारे तु॰ तुमें मे॰ हे मेव ! ता॰ ते छसज्ञा पा॰ प्राण् भूत जीव सत्वनी श्रानुकम्पा करी सं॰ समार थोड़ो वाकी करणो रह्यो म॰ मनुष्य नो श्रायुषी बांध्यो ।

अय अठे ते सुसला प्राण भून जीव. सत्व री अनुकम्पा करी ने हाथी परीत संसार करी मनुष्य नो आयुपो वांध्यो कहा। ए पिण मिथ्यादृष्टि थके परीत संसार कियो। ते शुद्ध करणी आज्ञा में छै। सम्यग्दृष्टि हुवे तो मनुष्य नो आयुपो वांधे नहीं। सम्यग्दृष्टि तिर्यंच रे निश्चय एक वैमानिक रो आयुपो वंधे। इहां केइ एक पापएडी अयुक्ति लगावी कहें—तिण वेलां हाथी ने उपणम सम्यवत्व आव्या तिण सम्यग्दृष्टि थी परीत संसार कियो। अन्तर्मु हूर्त में ते सम्यग्दृष्टि वमी ने मनुष्य नो आयुपो वांध्यो, पहवो कूंट वोले। इहां तो सम्यग्दृष्टि नो नाम चाल्यो नहीं। सूत्र में पाधरो कह्यों छै। जे सुसलारी द्या थी परीत संसार करी मनुष्य नो आयुपो वांध्यो। पिण इम न कह्यों—जे सम्यग्दृष्टि थी परीत संसार करी पछे सम्यग्दृष्टि वमी ने मनुष्य नो आयुपो वांध्यो। एण इम न कह्यों—जे सम्यग्दृष्टि थी परीत संसार करी पछे सम्यग्दृष्टि वमी ने मनुष्य नो आयुपो चांध्यो, एहचो वोल तो चाल्यो नहीं। वली मेघकुमार ने भगवन्ते कह्यो। हे मेघ! ते तिर्यञ्च रा भव में तो सम्यक्त्व रत्न रो लाभ न पायो। जद पिण द्या थी परीत संसार कियो तो हिवडा नो स्यूं कहिवो एहचो कह्यो। ते पाठ लिखिये छै।

तंजइ ताव तुमे मेहा ! तिरिक्ष जोणिय भाव मुवा-गएगां अपड़िलद्ध सम्मत्तरयण लंभेणं से पाए पाएणाणु कंप-याए जाव अन्तरा चेव संधारिये गो चेवगां गिखित्ते कि मंग पुण तुमे मेहा ! इयागिं विपुल कुल समुद्भवेगां ।

(ज्ञाता भ्रध्ययन १)

तं॰ ते माटे ता॰ प्रथम ज॰ जो त॰ तुमे मे॰ हे मेघ। ति॰ तियंचनी गित नो माय पाम्यों तिहां श्र॰ न लाध्यों न पाम्यों स॰ सम्यम्त्व रत्न नो लाम से ते पा प्राणी नी श्रनुकपाए करी जा॰ ज्यां लगे श्र॰ पगरे विचाले समला वैठो छै गो। नहीं निश्चय ऊपर पा मुक्यों ससला ऊपर कि॰ तो किसूं कहिवों हे मेघ। इ॰ हिचडां वि॰ विस्तीर्ग कु॰ कुलरे विचे स॰ ऊपनों हे मेघ।

इहां श्री भगवन्ते इम कहा। है मेघ ! ते तिर्यञ्च रै भवे तो "अपिलद्ध" फहितां न लाध्यो "समत्त रयणं" कहिताँ सम्यक्त्व रत्न नीं "लंभेणं" कहतां लाभ । यहां तो चौड़े सम्यक्तव वर्जी छै। ते माटे ते हाथी मिथ्यात्वो थके द्या थो परीत संसार कियो। ते करणी शुद्ध छै। निरवद्य निर्दोप आज्ञा माहिली छै। केइ एक अजाण ''अर्राइलिंद्ध समत्तरयण लंभेणं" ए पाठ नो ऊंधो अर्थ करे छै। ते पाठ ना मरोडण हार छै। वली त्यांमें इज \* दलपत रायजो प्रश्न पूछपा तेहना उत्तर दीलतरामजी दीघा छै। ते प्रश्नोत्तर मध्ये पिण हाथी ने तथा सुमुख गोथापति नें प्रथम गुण ठाणे कह्या छै। वली ते प्रश्नोत्तर मध्ये दलपतराय जी पूछ्यों । "अर्ज्जिड सम्मत्तरयण लंभेणं" प पाठ नो अर्थ स्यूं, तिवारे तेणे दौलतरामजी अर्थ इम कियो । "अपडिलद्ध" कहतां न लाध्यो "समत्तरयण लंभेण" कहनां सम्पक्तव रत्न रो लाभ, पहचो अर्थ कियो छै। ते अर्थ शुद्ध छै। केई विपरीत अर्थ करे ते एकान्त मृयावादी छैं। तिवारे कोई इम कहै तुमे ए दीलतराम जी रो शरणो किम लेवो छो । तुम्हैं तो तिण दौलतरामजी ने मानो नही। ते माटे तेहनो नाम किम लेवो। तेहनो उत्तर-भगवती शतक १८ उ० १० कह्यो। जै सोमल ब्राह्मणे श्रो महाबीर ने पूज्यो, हे भगवन् ! सरिसव ( सर्पप ) भुक्ष्य के अभक्ष्य तिवारे भगवान् वोल्या। "सेजूणं भे सोमिला वम्हण! एंसु दुविहा सरिसवा प॰ तं॰ मित्त सरिसवाय घण्ण सरिसवायण पहनो अर्थ-"सेणूणं" कहितोंते निश्चय करि "मे" कहतां तुम्हारा "वम्हण" कहतां ब्राह्मण संवंधिया शास्त्र ने विषे सरिसवना वे भेद अक्षया । इहां भगवान् कह्यो, हे सोमिल ! तुम्हारा ब्राह्मण संविन्त्रया शास्त्र ने विपे सरिसवना दो भेद कह्या। मित सरिसव-धान सरिसव पछे तेहना भेद कहाा, इम मासा कुलधारा पिण भेद तेहना शास्त्र नो नाम लेइ वताया तो तेणे श्री महावीरे ते ब्राह्मण नो मत मान्यो नथी । पिण तेहना शास्त्र थी बताया, ते थनेरा ने समकावा भणी । तिम इहां दीलतरामजी रो नाम लेइ पाठरो वर्ष बतायो। ते पिण तेहनी श्रद्धा वालांने समकावा भणी। • अने जै

छ ये टलपतरायजी ध्यीर टौलतरामजी कोटाबून्दीके खासपास विचरने वाले बाइस सम्प्रदायके साधु थे। इनकी बनाई हुई १ प्रकोचि है। उसका ही यह १३८ वां प्रक्ष है। पूर्य सवा ये विदित नहीं है कि ये प्रकोचरी छपी हुई है वा नहीं।

<sup>&</sup>quot;संशोधक"

न्यायवादी होसी ते तो सूत्र नो वचन उथापे नहीं। अने अत्यायवादी सूत्र नो पिण वचन उथापतो न शंके अने तेहना वड़ेरां ने पिण उथापने हाथी ने सम्यक्त्व थापे छै। अनेक विरुद्ध अर्थ करतां शंके नहीं। तेहनें परलोक में पिण सम्यदृष्टि पामणी दुर्लभ छै। खाहा होवे तो विचारि जोडजो।

# इति ३ बोल सम्पूर्श ।

वली शकदाल पुत्र भगवान् ने वांद्या । ते पाठ कहे छै ।

तएगां से सद्दालपुत्ते त्र्याजीविय उवासय इमीसे कहाए लाइट्ढे समागो एवं खलु समगो भगवं महावीरे जाव विहरंति तं गच्छामिगां समगां भगवं महावीरं वंदामी नमंसामी जाव पज्जुवासामि एव संपेहित २ चा ग्हाए जाव पायि छत्त शुद्ध-प्यवेसाइं जाव क्रय्प महच्चा भरागालंकीय सरीरे मग्यस्स वग्गुरा परिगते सातो गिहातो पिडिनिगच्छित २ ता पोलास-पुर नगरं सज्भं मज्भेगं निगच्छित २ त्रा जेग्गेव सहस्सं-बवगो अजागो जेग्गेव समगो भगवं महावीरे. तेग्गेव उवा-गच्छइ २ ता । तिक्खुतो आयाहीगां प्याहीगां करेइ २ ' बंदइ २ ग्रामंसइ २ जाव पज्जुवासइ ।

( उपासक दशा खध्ययन ७ )

त॰ तिश्वरे से॰ ते स॰ भक्ताल पुत्र 'आ।० भाजीविका उपासक ए० एह (भगवस्त मा पद्यारनेरी) कथा (वार्ता) ल॰ सांभली नें विचार करे हैं ए० ए स॰ निण्चय स॰ श्रमण् भगवान् महावीर पद्यारया है त॰ ते माटे ग॰ जाव् स॰ श्रमण् भग पन् महावीर नें वांट्रे न नमस्कार करू यावत् प॰ पर्युपासना (सेवा) करू ए० इम सं॰ निचार करे विचार रूरी ने गहा॰ नहांच्यो यावत् शुद्ध हुवो सन्दर स्थान ने विधे प्रमेश करवा योग्य यावत् प्रदर्भ भारवन्त श्रमे वदुन्त्य वन्त वद्धाल हुरोर करी स्थोभित हैं धरीर जेंदनों एहवो थंक मन

मनुष्य ना परिवार महित सा० श्रापने गि० घरस् निकने नि० निकली ने पो० पोलास-पुर नगरना म० मध्यो मध्य थई जाने जानी ने जि० जिहां स० सहस्राम्य उद्यान ने विषे जै० जिहां स० श्रमण भगवन्त श्रो महाबीर ते० तिहां उ० श्राच्या श्रावीने ति० त्रिण्वार दावा पासा थकी लेहने प० जीमण पासे प्रदित्तणा क० करें करी ने० व० वांदे ग० नमस्कार करें वांटी ने नमस्कार करीने जा० यावत् सुवा भक्ति करतो हुवे ।

अध अठे कहा, शकडाल पुत्र गोशाला. रो श्रावक मिध्यात्वी हुन्तो। तिवारे भगवान ने तिण प्रदक्षिणा देइ वंदणा नमस्कार कीधी। पं वंदणा री करणी शुद्ध के अशुद्ध। ये शुभ योग रूप करणी छै के अशुभ योग रूप करणी छै। ए करणी आज्ञा मांही छै के वाहिरे छै। ए तो साम्प्रत निरवध छै, आज्ञा मांहि छै, शुद्ध छै, अशुद्ध कहै छै ते महा मूर्ष जाणवा। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

# इति ४ वोल सम्पूर्गा।

वली मिध्यात्वी ने भली करणी रेलेखे सुवती कहारे छैं। ते पाठ लिखिये छैं।

> वेमायाहिं सिक्छाहिं जेनरा गिहि सुव्वया । उवेंति माण्संजोणिं कम्मसचा हु पाणिणो ॥

वे॰ जे मनुष्य योनि माहि श्रनेक प्रकार सि॰ भद्रपणादिक शिष्याइ॰ जै॰ जै मनुष्य गि॰ ग्रहस्थ छतां स॰ सम्रती ट॰ पार्न उपजे सा॰ मनुष्यनी योनि क॰ कर्म ते कश्णी स॰ सत्य बचन बोले दयावन्त एहवा पा॰ प्राणी हुद्द ते मनुष्य पणु पार्मे ।

अथ इहां इम कहा। जे पुरुष गृहस्थ पणे प्रकृति भट्ट परिणाम क्षमादि गुण सहित पहवा गुणा ने सुत्रती कहा। परं १२ त्रत धारी नथी। ते जाव मनुष्य मिर मनुष्य में उपजे। पतो मिथ्यात्वी अनेक भला गुणा सहित ने सुत्रती कहा। ते करणी भली आजा माहीं छै। अने जे क्षमादि गुण आजा में नहीं हुवे तो सुत्रती क्यूं कहा। ते क्षमादिक गुणारी करणी अशुद्ध होवे तो कुत्रती कहना। प तो सांप्रत भली करणी आश्रय मिथ्यात्वी ने सुव्रती कहाो छै। अने जो सम्यग्दृष्टि हुवे तो मरी ने मनुष्य हुवे नहीं। अने इहां कहाो ते मनुष्य मरी मनुष्य में उपजे ते न्याय प्रथम गुण ठाणे छै। तेहनें सुव्रती कहाो। ते निर्जरा री शुद्ध करणी आश्रय कहाो छै। तेहने अशुद्ध किम कहोजे। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

# इति ५ बोल सम्पूर्ण।

केतला एक एहवूं कहे—जे सम्यग्दृष्टि मनुष्य तिर्यञ्च एक वैमानिक टाल और आयुपो न वांघे। ते पाठ किहां कहाो छै। ते सूत्र पाठ लिखिये छै।

मय पज्जव णाणीणं भंत्ते पुच्छा. गोयमा ! णो नेर-इया उयं पकरेंति णो तिरिवल जोणिया णोमणस्स देवा उयं पकरेन्ति जइ देवा उयं पकरेन्ति किं भवन वासि पुच्छा गोयमा ! णो भवनवाति देवा उयं पकरेन्ति णो वाणमन्तर णो जोतिसिय. वेमाणिय देवा उयं पकरेन्ति ।

(भग० ग०३० उ०१)

म॰ सन पर्यवज्ञानी नीः भं ॰ हे भगवन्त । पु॰ पुच्छा हे गौतम ! गो॰ नारकी ना स्त्रापुण प्रते करे नहीं गो॰ नहीं तिर्यचना स्त्रायु प्रते करे गो॰ नहीं मनुष्य नो स्त्रायु प्रते करे दे॰ देवता स्त्रायु प्रते करे, तो कि॰ कि स् भवनवासी देव स्त्रायु प्रते करे ए प्रश्न हे गौतम ! गो॰ नहीं भवनवासी स्नायु प्रते करे गो॰ नहीं च्यन्तर देव स्त्रायु प्रते करे गो॰ नहीं ज्योतिषी देव स्नायु प्रते करे थे॰ वैमानिक देव स्नायु प्रते करे।

इहां मन पर्यव ज्ञानी एक वैमानिक नो आयुपो वांधे ए तो मन पर्याय ज्ञानी नो कहाो। हिवे सम्यग्ह्रान्ट तिर्यञ्च आयुपो वांधे. ते पाठ लिखिये छै। किरिया वादीगां भंते ! पंचिंदिय तिरिक्ख जोगिया किंगोरइया उयं पकरेन्ति पुच्छा गोयमा ! जहा मगापज-वगागी ।

(भग० ग्र० ३० उ० १)

किः क्रियाबादी भः हे भगवन्त पं॰ पंचेन्द्रिय तिर्यंच योनिया कि॰ स्यू नारकी ना खायुरो प्रते करे हे गौतम! ज॰ जिम मनवर्यव झानो नी प्ररे जागवा।

इहां कियावादी ते सम्यादृष्टि ने कहा। छै। ते माटे कियावादी ते सम्यादृष्टि रे आयुपा रो वंध मन पर्याय ज्ञानी ने कहा। ते इण रे पिण बंधे इम फहा। ते भणो सम्यादृष्टि तिर्यञ्च पिण चैमानिक रो आयुपो वांधे और न वांधे। हिंचे सम्यादृष्टि मनुष्य किसो आयुपो वांधे ते पाठ लिखिये छै।

जहा पंचिन्दिय तिरिक्ख जोिएयाणं. वत्तः वया भिराया. एवं मण्स्ताणवी वत्तव्वया भािणयव्वा. एवरं मण्याणवी स्वाणविव्याय. जहा सम्मदिट्टी तिरिक्ख जोिणिया तहेव भािणयव्वा।

(भगवती गतक ३० उद्दे०१)

जः जिम पं॰ पंचेन्द्रिय ति॰ तिर्यंच योनिया नी व॰ वक्तत्र्यता भ॰ भणी है. ए इम मः मनुष्य नी पिणा भण्यो णः एतजो विशेष जः मन पर्पय ज्ञानी ग्रा नहीं संज्ञोपनुक जः जिम सम्यग्दिष्ट तिर्यंच योनियानीपरे भ॰ कहिवा।

अथ किरावादी सम्यग्दृष्टि मनुष्यः तिर्यक्ष रे एक वैमानिक रो दंध कहारे भीर आयुपो वांधे नहीं इम कहारे । ते मादे सुमुख गाधापित तथा हाथी तथा सुत्रती मनुष्य इहा कहार ते सर्व ने मनुष्य मा आयुपा नो यंश्र कहारे। ते भणी ए सर्व सम्यग्दृष्टि नहीं। ते मादे मनुष्य नो आयुपो बांधे छै। सम्यग्दृष्टि हुवे तो चैमानिक रो वंध कहता।

केई अज्ञानी इम कहे। मिथ्यात्वी ने एकान्त वाल कह्यो। जो तेहनी करणी आज्ञा माही होवे तो तेहने पकान्त वाल क्यूं कह्यो । तत्रोत्तरं--जो पकान्त बालनी करणी आहा वाहिरे हुवे तो अत्रती सम्यगद्रष्टि ने पिण प्कान्त वाल कहीजे भगवती श॰ ८ उ॰ ८ एकान्त वाल एकान्त पंडित अने वाल पंडित ए तीन भेद समचे कह्या छै। तिहां संसार रा सर्व जीव तेह तीन भेदां में विचार लेवा। पकान्त पंडित ते साधु छठा गुण ठाणा थी चौद्मा ताई सर्व व्रत माटे एकान्त पंडित । एलान्त बाल पहिला गुण ठाणा थी चौथा गुण ठाणा सुधी सर्वथा अत्रत माटे एकान्त वाल । वाज पिएडा ते श्रावक पांचमे गुण ठाणे कांयतो व्रत कांयक अत्रत ते भणो बाल पिएडन। इहां वाल नाम मिध्यात्व नो नहीं, वाल नाम मिथ्यात्व नो हुवे तो श्रावकने वाल पण्डित कह्यां माटे श्रावकरे पिण मिथ्यात्व हुवे। अते श्रावक रे मिथ्यात्व रो किया भगवन्ते सर्वथा प्रकारे वर्जी छै । ते भणी वाल नाम मिथवात्व नो नहीं । ए वाल नाम अत्रत नो छै । अने परिडन नाम ब्रत नो छै। ते एकान्त वाल तो चीथा गुण ठाणा सुधी छै। ₁ तिहां किञ्चिन्मात व्रत नहीं छै। ते भणो सभ्यग्द्रिष्ट चौथा गुण ठाणा रा धणो ने पिण एकान्त वाल कहीजे। जो एकान्त वालनी करणी आज्ञा वाहिरे कहे तिणरे लेखे अव्रती शीलादिक पाले सुपात्र दान तप साधां ने वन्दनादिक भली करणी करे, ते सर्व करणी आज्ञा वाहिरे कहिणो । एकान्त वाल कह्या ते तो किञ्चिन्नात व्रत नहीं ते आश्रय कहा, पिण करणी आश्रय एकान्त वाल न कहा छै। करणी आश्रय वाल कहें ते महा मूर्ख जाणवा । डाहा हुवे तो विचारि जोइजो ।

# इति ६ बोल सम्पूर्गा ।

केतला एक इम करें—जे अन्य मती मास २ क्षमण तप करें, ते सम्यग्दृष्टि राधर्म रे सोलमी कला पिण न आवे । श्री भगन्ते इम कहाो छै । ते भणो ते मिथ्यात्वी नी करणी सर्व आहा वाहिरे छै । ते गाथा न्याय सहित कहीं छै ।

## मासे मासे तुजो वालो कुसगोगं तु भुंजए। न सो सुयवखाय धम्मस्स कलं अग्यइ सोलिसं॥

( उत्तराध्ययन श्रध्ययन ६ गाथा ४४ ),

मा० मासे मासे निश्चय निरन्तर जो कोई वाल श्रविषेकी कु० डाभ ने श्रमें भावे तेतलाज श्रम्न नो पारणों सु० भोगवे करे तोही पिण न० नहीं सो० ते श्रम्भानी नो तप स० भल् तीर्थकरादिके—श्र० श्रारच्याता कह्यों सर्व वत रूप चारित्र ध० जे धर्म ने पासे क० क्लायें श्रधें नहीं सोलमी ए।

अथ इहां तो मिथवात्वी नो मास २ क्षमण तप सम्यदृष्टि ना चारित्र धर्म ने सोलमी कला न आवे एहवूं कहाो छै। ते चारित्र धर्म तो संवर छै तेहने सोलमी कला इ' न आवे कहाो। ते सोलमी कला नो इज नाम लेइ वतायो। पिण हजारमें इ भाग न आवे। तेहने संवर धर्म छै इज नथी। पिण निर्जरा धर्म आश्रय कहाो नथी। तिवारे कोई कहै प मिथवात्वी नो मास क्षमण सम्यदृष्टि रा निर्जरा धर्म ने सोलमे भाग नथो। इम निर्जरा धर्म आश्रय कहाो छै। तो तिण रे लेखे सम्यदृष्टि रा निर्जरा धर्म रे सोलमे भाग न आवे। तो सतरमे भाग तो आवे। जो सम्यदृष्टि रा धर्म रे सतरमे भाग न आवे। तो सतरमे भाग तो लेखे पिण आजा में उहर गयो। पिण पतो संवर चारित धर्म आश्रय कहाो छै। ते चारित धर्म रे कोडमें ही भाग न आवे। पिण सोलमा रो इज नाम लेख वतायो छै। वली उत्तराध्ययन रो अवचूरी में पिण चारित्र धर्म रे सोलमे भाग न आवे इम कहाो। पिण निर्जरा धर्म आश्रय न कहाो। ते अवचूरी लिखिये छै।

"न इति निषेधे स एवंविच कप्टानुयायी । सुन्दु शोभनः सर्व सावद्य विराति स्तपत्व। दाख्यातो जिनैः स्वाख्यातो घम्मो यस्य स तथा तस्य चारित्रिण इत्ययैः कला मागम्-अर्घति अर्द्वति पोडशी ।"

इहां अर्वचूरी में पिण इम कहाो। मिथघात्वी नो मासक्षमण तप चारित्र धर्म सर्व सावद्य ना त्याग रूप धर्म ने सोलमी कला पिण न आवे। पिण निर्जरा आश्रय न कहोो। जे मिथघात्वी मास २ क्षमण करे। पिण तेहने चारित्र धर्म न किहिये। निर्जरा धर्म निर्मेळ छै। ते करणी तपस्या शुद्ध छै, आज्ञा साहि छैं। पनिर्जरा धर्म ने आज्ञा वाहिर कहे ते आज्ञा वाहिर जाणवा। जाहाँ हुवे तो विचारि जोइजो।

# इति ७ बोल सम्पूर्ण।

वली केड पहिला गुण डाणा धणी री करणी आज्ञा बाहिरे धापवा "स्यगद्धाङ्ग" रो नाम लेड वहै छै। जे प्रथम गुण डाणे मास २ क्षमण तप करें तिन सूं अनन्ता जन्म मरण वधावे, ते भणी तेहनो तप आज्ञा वाहिरे छै। इम कहे ते गाधा रो न्याय कहै छै।

जइ विय शिगशे किसेचरे, जइ विय मुंजिय मासमंतसो ॥ जे इह मायाइमिजइ, आगन्तो गब्भायशंतसो ॥

( सूयगढाङ्ग श्रुतस्कध १ घ० २ उ०१ गाथा ६ ).

जिं यदिष पर तीर्थि तापसादिक तथा जैन लिगी पासत्थादिक गिं॰ नम्न सर्थ बाह्य परि-गृह रहित कि॰ दुर्बल छती च॰ विचरे ज॰ यदींप सप घर्णों करे श्रु जीमे मा मास जमगाने. मं॰ अन्ते पारणों करे छै जीने त्यां लगे. जे कोडे इ॰ संसार ने चिपे मा॰ मार्यो सहित मि॰ संयोग करे बुगल ध्यानी ने माया नो फल कहे छै आ॰ ते आगमीये काने गर्भादिक ना दुःख पामस्ये गिं अनन्त संसार परि स्त्रमण करे।

अय इहां केई कहै—ते वाल तपस्वी मास २ क्षमण तप करे तो पिणे अनन्त जन्म मरण कहा। अने प करणो आज्ञा मे हुने तो अनन्त जन्म सरण क्यूं कहा। तहनो उत्तर—इहां सूत्र में तो इम कहाो। जे मास ने छेड़े भोगने, तो पिण माया करे, ते माया थी अनन्त संसार भमे, प तो माया ना फल कहाा छै, पिण तपने खोटो कहाो नथी। इहां तो अपूठो तपने विणिष्ट कहाो छै। ते किम—जे मास क्षमण करे तो पिण माया थी संसार भमे। ए मास क्षमण री करणी शुद्ध छै तिणसूं इम कहाों छै अने तहनो तप शुद्ध न होने तो इम क्यां में कहता "ए मास क्षमण इसी करणी करे तो पिण माया थी रुले" इहां माया में अत्यन्त खोटी देखाड़वा तेहनी शुद्ध करणी रो नाम कहाो, अने माया थी गर्भा दिकना दुःख कहा। छै। अने तेहना तप थी तो दुःख हुवे नहीं। तेहना तप थी पुण्य तो ते पिण कहे छै। अने पुण्य थको तो दुःख पामे नहीं। अने इहां अनन्त दुःख कहा। ने तो माया ना फल छै, परं तपस्या ना फल नहीं, तपस्या तो निरवध छै। तिवारे कोई कहै—ए आज्ञा माहिली करणी छै, तो मोक्ष क्यूं वर्जों तेहनो उत्तर—एहने श्रद्धा उर्धी ते माटे मोक्ष नथी। परं मोक्ष नो मार्ग वर्जों नथी। जे अव्रती सम्यदृष्टि ज्ञान सहित छै, तेहने पिण चारिल विण मोक्ष नथी। परं मोक्ष नो मार्ग कहिये। खाहा हुवे तो विचारि जोहजो।

# इति ८ बोल सम्पूर्गा।

केतला एक इम कहैं। जे मिथ्यात्वी ना पचखाण (प्रत्याख्यान)
तुपचखाण (दुष्प्रत्याख्यान) कहा। छै। तेहनी करणी जो आज्ञा में हुवे तो ते
तुपचखाण क्यूं कहा। तेहनो उत्तर—दुपचखाण कहा ते तो ठोक छैं। जे जोव
ध्वनीक तस स्थावर ने जाणे नहीं। अने सर्व जीव हणवारा त्याग दिया, ते
जीव जाण्यां विना किण नं न हणे, केइना त्याग पाले। जे जीव ने जाणे नहीं,
जीव हणवारा त्याग करे ते किम पाले। ते न्याय दुपचखाण कहा। छै। ते प ठ
लिखिये छै।

सेणूणं भंते ! सन्व पाणेहिं. सन्व भूएहिं सन्व जीवेहिं, सन्व सत्तेहिं. पच्चक्वायिमिति वदमाणस्स सुपचक्वायं भवइ तहा दुपचक्वायं गोयमा ! सन्व पाणेहिं जाव सन्व सत्तेहिं पच्चक्वाण मिति वदमाणस्स सिय सुपचक्वायं भवइ. सिय दुपचखायं भवइ । सेकेणहुेणं भंते ! एवं वुचइ सन्व पाणेहिं जाव सन्वसत्तेहिं जाव सिय दुपचक्वायं भवइ । गोयमा ! जस्सणं सन्व पाणेहिं जाव सन्व सत्तेहिं पच्चक्वायिमिति दद- माणस्य नो एवं अभि समरणागयं भवइ-इमे जीवा. इमे अजीवा. इमे तसा. इमे थावरा. तस्सणं सञ्ज्ञपार्णोहं जाव सञ्चसत्तेहिं पच्चक्वाय मिति वदमाणस्स नी सु पच्च-क्वायं दुपच्चक्वायं भवइ ।

( भगवती भ० ७ उ० २ )

से० ते भगवन्! ए० सर्व प्राणाः स० सर्व भूत स० सर्व जीव सर्व सत्य ने विषे प० प्रत्याख्याव छे मि० इम कि इण वाला ने स० स्प्रत्याख्यां हुई त० छथवा दु० दुण्प्रत्याख्यां हुई त० छथवा दु० दुण्प्रत्यां स्थान हुई गो० हे गौलम ! स० सर्व प्राणाः भूतः जीव सत्व ने विषे प० प्रत्यख्यां हुँ मि० इम कि हुण वाला ने सि० क्व चित् स० स्प्रप्रत्याख्यां हुई से० ते के० कौण कारणाः भं० हे भगवन् । ए० इम कि इइ स० सर्व प्राणा भूत सत्व ने विषे जब० यावत् व्विक्त् सप्रत्याख्यां सि० क्व चित् दुष्प्रस्याख्यां भ० सुद्ध है गौतम ! ज० जेहने स० सर्व प्राणा साथे जा० यावत् स० सर्वसत्य साथे प० पच्छाणा मि० एहवृं च० कहते छते ने ।० नहीं ए० एहवृं च० कारण्यं हुई ज्ञानें करीने ६० ए जीव इ० ए ख्रजीक इ० ए त्रस इ० ए स्थावर स० तेहने म० सब प्राणा साथे जा० यावत् सर्व सन्व साथे पच्छाणा हुई दु० दुण्चखाणा हुई ।

अय यह तो इन कहा — जे जीव. अजीव. हस स्थावर तो जाने नहीं, अने कहें— महारे सर्व जीव हणवारा त्याग छै। ते जीव जाण्यां विना किणनें न हने, केहना त्याग पाछे। ते न्याय— मिण्यात्वी ना दुपचलाण कहा छै। तथा वली मिथ्यात्वी तस जाण ने त्रस हणवारा त्याग करे तेहने संवर नहीं। ते माटे दुर्व पचलाण कही जे। पचलाण नाम संवर नो छै। तेहनें संवर नहीं। ते भणी तेहना पचलाण दुपचलांण छै। पिण निर्जरा तो शुद्ध छै। ते निर्जरा रे हेसे निर्मल पचलाण छै। मिथ्यात्वी जीलांदिक आदरे, ते पिण निर्जरा रे हेसे निर्मल पचलाण छै। तेहना शीलांदिक आहा माहीं : जाणवा। खाहा हुवे तो विचारि जोई जो।

# इति ६ बोल सम्पूर्गा ।

वली केइ ऊ'धी तर्क मूं पूछे। जे प्रयम गुगठाणे शील प्रत नीपजे के नहीं। तेहनें इम कहिणो—अव्रती सम्प्रवृष्टि त्याग विना शील पाले तेहनें शीलव्रत निपजे कि नहीं। जब कहैं—तेहनें तो व्रत निपजे नहीं, निर्जरा प्रमं हुवें छैं। तो जोवीनी जे अव्रती सम्यव्हिष्टि त्याग विना शीलादिक पाल्यां व्रत निपजे नहीं तो मिथघात्वी रे व्रत किम निपजें। जिम अव्रती सम्यव्हिष्ट रे शीलादिक धी घणी निर्जरा हुवे छैं। तिम प्रथम गुण ठाणे पिण सुपात्र दान देवे शील पाले द्यादिक भली करणी सूं निर्जरा हुवे छैं। तिवारे कोइ कहैं—जे चौथा गुणठाणा रो धणी शीलादिक पाले, प्राणाति पातादिक आश्रव टाले, पहचे किहां कहाो छैं। तेहनो उत्तर—श्री महावीर दीक्षा लिया पहिलां वे वर्ष काकरा (अधिक) घरमें रह्या। पिण विरक्त पणे रह्या, काची पाणी न भोगव्यो। पहवूं कहाो छैं ते पाठ लिखिये छैं।

#### अवि साहिये दुवेवासे सीतोदं अभोच्चा णिक्छन्ते एगन्तगएपिहि यच्चे से अहिन्नाय दंसणे सन्ते ।

( ब्राचारांग श्रु० १ म० ६ गा० ११)

ध्र० मामेरा दु० वे वर्ष गृहवास ने विषे सी० काची पाणी न पीधी णि० गृहवास ध्रांड़ी ने ए० तया गृहवास धर्का एकत्व पाणी भावतां पि० कोधादिक धर्की उपगान्न तथा से० ते तीर्थंकर घ्र० जाग्यो है तं० ते ज्ञान सम्यक् ते करी पोताना घात्माने भागे इन्द्रिय नो इन्द्रिय करी प्रशान्त ।

अथ अठे कहाो भगवान् श्री महावीर स्वामी दीक्षा लियां पहिलां भाका (अधिक) दो वर्ष तांइ विरक्त पणे रहा। सचित्त पाणी भोगव्यो नहीं तो त्यांरे इत तो हुवे नहीं। पिण निर्जरा शुद्ध निर्मल छै। तो जोबोनी चींथे गुणठाणे पिण इत नहीं तो प्रथम गुणठाणे इत किम हुवे। डाहा हुवे तो विचारि जोईजो।

## इति १० वोल सम्पूर्गा ।

केतला एक कहैं—मिथ्यादृष्टि ने आज्ञा वाहिरे कहीं की नियारे तेहनी करणी पिण आज्ञा वाहिरे छै। मिथ्यात्वी अने मिथ्यात्वी री करणी एक कही, ते ऊपर कुहेतु लगावो कहें—'अनुयोग द्वार" में कह्यों छै, गुण अने गुणीभूत एक छै। तिण न्याय मिथ्यात्वी अने मिथ्यात्वी री करणी एक छै, आज्ञा बाहिरे छै। इम कहें तत्नोत्तरं—इम जो मिथ्यात्वी अने मिथ्यात्वी नी शुद्ध करणी एक हुवे आज्ञा वाहिरे हुवे तो सम्यग्दृष्टि अने सम्यग्दृष्टि नी अशुद्ध करणी ए पिण तिणरे लेखे एक कहिणी। इहां पिण गुण अने गुणीभूत नो न्याय मेलणी। अने जो सम्यग्दृष्टि ना संग्राम कुशीलादिक ए अशुद्ध करणी न्यारी गिणस्यो, आज्ञा वाहिरे कहिस्यो, तो प्रथम गुणठाणे मिथ्यात्वी रा सुपालदान शीलादिक ए पिण मला गुण आज्ञा माहीं कहिणा पडसी।

वली फेतला एक "सूयगडाङ्ग" री नाम लेइ प्रथम गुण्डाणा रा धणी री करणी सर्व अशुद्ध कहे । तेहना सुपात दानः शील तपः आदिक ने विषे पराक्रम सर्व अशुद्ध कमें बेन्यन रो कारण कहे । ते गाथा लिखिये छै ।

#### जेयाऽबुद्धा महाभागा वीरा श्रसमत्त दंसिगो। श्रशुद्धं तेस्सिं परक्कंतं सफलं होइ सव्वसो॥

( सूयगडाङ्ग श्रुतस्कध १ श्राध्ययन ८ गाथा २३ )

जे॰ जे कोई ध्रवु॰ श्रवुद्ध तत्व ना श्रजाण है म॰ परं लोकमांहें ते पूज्य कहिवाई बी॰ बीरसमट कहिवाइ पुहत्रा पिण श्र॰ श्रसम्पक्त, ज्ञान दर्गण विक्ल देवगुरु धर्म न जानें भ्र॰ श्रशुद्ध तेहनों जे दान गील तप श्राद्धि श्रध्ययनादि विषे उद्यम पराक्षम स॰ संपार ना फल सहित हो॰ हुइ स॰ सर्वथा, प्रकारे कर्म बन्धन रो कारण पर निर्जरा रो कारण नथी।

यय अठे तो इम कहाो—जे तत्व ना अजाण मिथ्यात्वी नो जेतलो अगुद्ध पराक्रम छै, ते सर्व संसार नो कारण छै। अगुद्ध करणी रो इथन इहां कह्यो। अने शुद्ध करणी रो कथन तो इहा चाल्यो नथी। चली ते मिथ्यात्वी ना दान शीलादिक अगुद्ध कह्या। तेहनो न्याय इम छै—अगुद्ध दान ते छुपाल ने देघो. कुशील ने खोटो आचार तप ते अगिन नो तापवो भावना ते खोटी भावना. भणवो ने कुणास्त्रनो. ए सर्व अशुद्ध छै, ते कर्मवन्धन रा कारण छै। पिण सुपात दान देवो शील पालवो. मास खमणादिक तप करवो भली भावनानुभाविवो. सिद्धान्त नो सुणवो ए अशुद्ध नहीं छै, ए तो आझा माही छै। अने जो तेहनी सर्व करणी अगुद्ध हुवे तो तिणरे लेखे सम्यग्द्ध री सर्व करणी शुद्ध कहिणी। तिहाँ इज दूजी गाथा इम कही छै ते लिखिये छै।

जेय वुद्धा महाभागा वीग समत्त दंसिणो। शुद्धं तेस्सिं परक्षत्तं अफलं होइ सव्वसो॥

( सूयगडाङ्ग धु० १ घा० ८ गा० २४ )

जे॰ जे कोई हु॰ तीर्थं करादि म॰ महा भाग्य पूज्य तथा बी॰ बीर कर्म निदारवा समर्थ स॰ सम्यग्दृष्टि पृह्वानों जेतला श्रनुष्ठान ने विषे उद्यम ते थ्य॰ सर्थ प्रकारे संसार मा फल रहिन ते श्रफत कर्म यत्रनो कारण नयी किन्तु निर्जरा रो कारण ।

अथ इहां—सम्यद्धि रो शुद्ध पराक्षम छै सर्व निर्जरा नो कारण छै.
पिण संसार नो कारण नथी इम कह्यो। इहा सम्यद्धि रे अशुद्ध पराक्षम रो कथन चाल्यो नथी। जो निथ्याद्धि रो पराक्षम सर्व अशुद्ध हुवे तो सम्यद्धि रो पराक्षम सर्व अशुद्ध हुवे तो सम्यद्धि रो पराक्षम सर्व शुद्ध कहिणो, त्यारे छेखे तो सम्यद्धि कुणीलादिक संप्रम चाणिज्य न्यापार. अनेक पाप करे ते सर्व शुद्ध कहिणा। अने सम्यद्धि रा सावध कुणीलादिक ने अशुद्ध कहे तो मिथ्यत्वी रा निरवधदान शीलादिक पिण अशुद्ध होवे नहीं। ए तो पाधरो न्याय छै। मिथ्यत्वी रो मिथ्यात्वपणा नो पराक्षम अशुद्ध छै, अने सम्यद्धि नो सम्यद्धि पणानो भलो पराक्षम शुद्ध छै, अने सम्यद्धि नो सम्यद्धि पणानो भलो पराक्षम शुद्ध छै। मिथ्यात्वो नो अगुद्ध करणी रो कथन तो इहां चाल्यो छै। अने मिथ्यात्वो नी शुद्ध करणी नो कथन अने सम्यद्धि री अशद्ध करणी रो कथन इहां चाल्यो नहीं। डाहा हुवे तो विचारि जोईजो।

#### इति ११ वोल सम्पूर्गा।

केतला एक पाखंडी कहे—सम्यग्द्रिष्ट कुशीलादिक अनेक सावद्य कार्य करे ते सर्व शुद्ध छै। सम्यग्द्रिष्ट ने पाप लागे नहीं। सम्यग्द्रिष्ट ने पाप लागे तो ते सम्यग्द्रिष्ट रो पराक्रप शुद्ध क्या ने कहे। तलोत्तरं—जो सम्यग्द्रिष्ट ने पाप लागे नहीं तो भगवान महावीर स्वामी दीक्षा लीधी जद इम क्यूं कहाो ''जे हूं आज थकी सर्व पाप न करू'" इम कही चारिल पहिवज्ञों छै। ते पाट लिखिये छै।

तत्रोणं समणे भगवं महावीरे दाहिणेणं दहिणं वामेण वामं पंचमुहियं लोयं करेत्ता सिद्धाणं गामोकारं करेड़ करेत्ता "सद्यं मे अकरिणिज्जं पापकम्मं" तिकट्ट सामाइयं. चरित्तं. पड़िवजइपड़िवजइत्ता ।

(ब्रावारांग धर्१४)

त० तिवारे स० ध्रमण भगवन्त महावीर दा० जीमणे हाथसूं दी० जीमणे पासा रोः धा० हावा हाथ स् दावा पासा रो पं० पंचसुष्टिक लोचकरी नें सि० सिद्धां ने गा० नमस्कार करी करीनें स० सर्व मे० सुक्तने छा० करनो योग्य नथी पा० पाप कर्मा ति० इस करीनें सा० सामायक च० चारित्र प० पडिवन्ने छावरे प० श्रादरी नें तिण प्रवसरे ।

अथ इहां भगवन्त दीक्षा छेतां कहा।—"जे आज धकी सर्वधा प्रकारे पाप मोने न करिवो" इम कही सामायक चारित आदस्रो । जो सम्यग्द्रिष्ट ने पाप लागे नहीं तो भगवन्त सम्यग्द्रिष्ट था जो अभि पाप लागतो न हुन्तो तो ''हूं आज यकी सर्प पाप न करूं'" इम कहिवारो कांद्र काम । श्वाहा हुवे तो विचारि जोईजो ।

#### इति १२ बोल सम्पूर्गा।

#### तथा सम्यग्दृष्टि ने पाप लागे ते वली सूत्र पाठ लिखिये छै ।

त्रणुत्तरोववाइयागं भंते । देवा केवइएगं कम्माव-सेसेगं त्रणुत्तरोववाइय देवत्ताए उववणणा । गोयमा ! जाव इये छट्ट भत्तिए समणे णिगांथे कम्मं णिजारेइ एव इएगं कम्मावसेसेगं त्रणुत्तरोववाइय उववणणा ।

(भ० ग० १४ उ० १)

श्रव श्रवतरोपरातिक भ'े हे भगवन्त । है देवाणे के केतलाई का कर्म श्रवणे ध्यव श्रवतार ता है है देवपणे उन्यवतार हुइ हे गौतम ! जाव जेतलू छव छठ भक्ति सव श्रमण निव्नित्र का कर्मश्रति णिव्िनित्री प्रवित्ति का कर्म श्रवणे थकी श्रव श्रवतार विमाने क्रणणा-।

अप अडे भगवन्ते इम कवी—गक वेला रा कर्म वाकी रहा। अणुत्तर विमान में उपजेती ऋगभदेव स्वामी सर्वार्थिति थी चवी नवमास गर्मरा दुःख सही पेछे दीक्षा लीघी, १ वर्ष ताँइ भूखा रहाा, देव मनुष्य तियंश्च नी उपसर्ग सही केवल जान उपजायो। जो सम्यग्दृष्टि नें पाप लागे इज नहीं तो ऋग्मदेवजी पहवा दुःख भोगव्या ते कर्म किहां उपजाव्या। सर्वार्थितद में गया जियारे तो एक वेला रा कर्म वाकी रहाा, तला पछे सम्यक्त तो गई नथी। जो सम्यग्दृष्टि ने पाप न लागे तो पतलों कर्म किहा लाग्या। पिण सम्यग्दृष्टि रे पाप लागे छै। वर्ने संस्मादृष्टि रो सर्व पराक्तन शुद्ध करे—ते साध्यन सूर्व ना अजाण छै, म्हावांदी छै। सन्वादृष्टि रा कुगों लादिक न्यांवा वाहिरे छै। दाहा हुवे तो विचारि जोईजो।

#### इति १३ वोल सम्पूर्गा ।

वली केतला एक कहें - जे प्रथम गुणठाणे शुद्ध करणी छै आज्ञा माहि छै तो "उवाई" सब में कह्यो। जे विना मन शीलादिक पाले ते देवता थाई ते परलोक ना अनुआराधक कहा। ते माटे तेहना शीलादिक आज्ञा वाहिरे छै। जे आज्ञा माहि हुवे तो. परलोक ना आराधक कहिता । इम कहै तत्रोत्तरं—इहां ' ''उवाई'' में कह्यों जे विगय ( घृतादिक ) न छेवे पुष्प अलंकार न करें । शीलादिक पाले, इत्यादिक हिंसारहित निरवद्य करणी करे ते करणी आज्ञा मांहि छै। ते करणी अशुद्ध किम किहये। अने परलोक ना आराधक कह्या छै, ते सर्व धकी आराधक आश्रय कहा। तथा सम्यक्त्व नी आराधना आश्री ना कहा। पिण देश-आराधना आश्री तथा निर्जरा धर्म आश्री आराधना नों ना नथी कहाो। जिम भगवती श० १० उ० १ कह्यो. पूर्व दिशे "धम्मित्यकाप" धर्मास्तिकाय नथी एहव् कह्यूं। अनें धर्मास्तिकाय नो देश प्रदेश तो छै, तो पूर्व दिशे धर्मास्तिकाय नो ना कह्यों ते तो सर्वथकी धर्मास्तिकाय वर्जी छै। पिण धर्मास्तिकाय नो देश वर्जी नयी । तिम अकाम शील उपशान्त पणो प करणी रा धणी ने परलोक ना आरा-धक नथी, इम कह्या । ते पिण सर्वधकी आराधक नथी । परं निर्जरा आश्री देशकाराधक तो ते छै। जिम पूर्व दिशे धर्मास्तिकाय सर्व धकी नथी। तिम प्रथम गुणठाणे शुद्ध करणी करे ते पिण सर्वथकी आराधक नथी। जिम पूर्व दिशे धर्मास्तिकाय नो देश छै, ते भणी देशथकी धर्मास्तिकाय कहिइ' तिम प्रथम गुणठाणे शुद्ध करणी करे, ते निर्जरा लेखे तो देशवाराधक कहिड । ते देशवारा-धक नी साक्षी. भगवती श० ८ उ० १० कहां छै विचारि लेवूं। जिम भगवती श॰ उ॰ ६ तो साधु ने निर्दोष दीधां एकान्त निर्जरा कही परं पुण्य नों नाम चाल्यो नहीं। अर्ने "ठाणांग" ठाणे ६ "अञ्चपुन्ने" ते साधु ने निर्दोप अञ्च दीधां पुण्य नो यंध्र कहाो, पिण निर्जरा रो नाम चाल्यो नहीं । तो उत्तम विचारी ए विहूं पाठ मिलावे । जे साधु नें दीघां निर्जरा पिण हुवे अनें पुण्य पिण यंधे । तिम प्रथम गुणठाणा रो धणी शुद्ध करणी करे तेहनें "उवाई" में तो कह्यो परलोक ना आराधक नथी । अर्ने भगवती श० ८ उ० १० कहा। । श्रीन विना जे करणी करे ते देशआराधक छै। प विहूं पाठ रो न्याय मिलावणो। सर्वथकी तथा संवर आश्री तो आराधक नथी । अने निर्जरा आश्री तथा देश थकी माराधक तो छै। पिण जानक किञ्चिनमास पिण भाराधक नथीं, पहुंची अंधी थाप करणी नहीं—

जो मिथ्यात्ची नी शुद्ध करणो आज्ञा वाहिरे हुवे, तो देशआराधक क्यूं कहाो। प तो पाधरो न्याय छै। तथा वली "उवाई" मध्ये अम्बद्ध ने परलोक नो आराधक कह्यों छै। वली सर्वे श्रावकां नें "उवाई" प्रश्न २० परलोक ना आराधक कह्या छै। अने मिथ्यात्वी तापसादिक ने परलोक ना अनाराधक कहा। है। जो परलोक ना अनाराधक कह्यां माटे ते प्रथम गुणठाणा रे धणी रा सर्व कार्य आज्ञा वाहिरे फड़े तिणरे लेखे अम्बह सन्यासीने तथा सर्व श्रावकां ने परलोकना आराधक काण छै ते भणी ते आवकां ना पिण सर्व कार्य आक्षामें कहिणा। तो चेडो राजा संप्राम कीघो, घणा मनुष्य मासा, तेहने छेखे प पिण कार्य आज्ञामें कहिणो। ''वर्णनागनतुयों" प पिण धावक हुन्तो, ते परलोक नो आराधक थयो तो तहने लेखे ए पिण संग्राम करि मनुष्य मास्ना, ए पिण कार्य आझामें कहिणो । अम्बड काचो पाणो नदीमें वहतो आज्ञा थी लेतो ते पिण आज्ञामें कहिणो । वली श्रावक अनेक वाणिज्य व्यापार हिंसा भूठ चोरी कुणीलादिक सेवे छै। अने उवाई प्रश्न २० सर्व श्रावका ने परलोक ना आराधक कह्या छै। जो आराधक वाला री सर्व करणो आज्ञा में कहे तो ए श्रावकां रा हिसादिक सर्व सावद्य कार्य आज्ञामें कहिणा । अर्ते परलोक ना आराधक कहा। त्यां श्रावकौ री अशुद्ध करणी संग्राम कुशीलादिक बाज्ञा वाहिरे कहे तो प्रथम गुणठाणा रा घणी ने परलोक ना सना-राधक कह्या, तेहनी शुद्ध 'करणी जील तपस्या क्षमा सन्तोपादिक भला गुज आहामाहि कहिणा। ए तो पाधरो न्याय छै। तथा वली "रायपसेणी" स्वमें सूर्याभदेव ने भगवन्ते आराधक कहाो—जो आराधकवाला री करणी सर्वआकामें कहें तो निणरे है जे स्वांभ पिण सावद्यकामा राज्य दैसना ३२ वाना पूज्या। वलो कगोलाटि तेहना सर्वभावामें कहिणा। वली भगवती श०३ उ०८ सन-त्कुमार तीजा देवलोकना इन्द्रने पिण "वाराहण नो विराहए" एहवा पाठ कह्यो । पतले अधिक कह्यो, तो निणरे हेखे तेहनी सावद्यकरणी पिण आधार्म कहिणी । भक्त्येन्द्र-ईगानेन्द्र-चमरेन्द्र इत्यादिक अनेक देवता ने आग-ध्यक कह्या छै। पिण तेहनी सावद्यकरणी आज्ञामें नहीं, ए आराधक छै ते सम्यादृष्टिरे होसे ही, पिण करणी होसे नहीं । तिम मिट्यात्वी ने बाराधक नथी इम कह्या तेषिण सम्यक्तव तथा संवर नथी, ते छेखे अनाराधक कह्या । पिण करणोरे लेजे नयी कथा । बलो "मानन्द" आदिक श्रावकारे घरे घणा

आरम्भ समारम्भ हुन्ता-कर्षण (खेती) आदिक कुशील वाणिज्य ध्यापारा-दिक सावद्यकरणो करता हुन्ता, तेहने पिण परलोकना आराधक कह्या । ते पिण सम्यक्तव तथा श्राचक रा ब्रतां रे लेखे आराधक कह्या, पिण तेहनी सावद्य करणी आज्ञामें नहीं। तिम प्रथम गुण टाणा रा घणीने "परलोकना आराधक न थी" इम कह्या ते सम्यक्त्व नथी ते आश्री कह्या पिण तेहनी निरवद्य करणी आज्ञा वाहिरे नहीं। विराधकवालां री सर्वकरणी आज्ञा वाहिरे कहैं विराधक कहाां माटे, तो तिणरे छेखे आराधकवाला सम्यग्द्रष्टि श्रावकांरी करणी सर्व आहामें कहिणी आराधक कह्यां माटे। अने जो आराधक वाला सम्यग्द्रष्टि श्रावकां री अशुद्ध करणी आज्ञा वाहिरे कहे तो अनाराधक वाळा प्रकृतिभद्रकादि मनुष्य मिथ्यात्वीरी शुद्ध करणो जे छै, ते आज्ञामाहीं कहिणी एतो वीतराग रो सरल सुत्रो मार्ग छै। जिण मार्गमे कपटाई रो काम छै नहीं। वली विराधक आराधक रो नाम लेइ शुद्ध करणी आज्ञा वाहिरे थापे तेहने पूछा कीजे—कृष्ण श्रेणकादिकने आराधक कहीजे, विराधक कहीजे, : आराधक कहे तो तेहना संप्राम कुशीलादिक आक्षामें कहिणा तिण रे लेखे। अने जो विराधक कहै तो तिण लेखे कृष्णादिक धर्म दलाली करी श्री जिन वांद्या ए करणी आज्ञा वाहिरे कहिगी। ग्रे न्याय वतायां शुद्ध जाव देवा असमर्थ तिवारे अक वक बोले। केइ कोधरो शरणो गहै। तेहने सांची श्रद्धा आवणी घणी दुर्लभ छै। अनें जो न्यायवादी हुल कम्मी प न्याय सुणी शुद्ध श्रद्धा धारे खोटी श्रद्धा छांडे पिण ऊ'धो श्रद्धा री टेक न राखे ते उत्तम जीव जाणवा। बाहा हुवे तो विचारि जोईजो ।

## .इति १५ बोल सम्पूर्गा ।

केतला एक इम कहैं जो प्रथम गुण ठाणा रा घणीरी करणी आज्ञामाही छै तो तिणने मिथ्यादृष्टि मिथ्यात्व गुण ठाणे क्यूं कह्यो। तेहनो उत्तर—मिथ्यात्व छै, जेहने तिणने मिथ्यात्वी कह्यो तेहने कतियक श्रद्धा संवली छै अने के-यक बोल ऊंघा छै, तिहां जे जे बोल ऊंघा ते तो मिष्पात्व, अने जे केतला

एक वोल संउली श्रद्धारूप शुद्ध छै ते प्रथम गुण ठाणो छैं। मिध्यात्वीना जेतला गुण ते मिध्यात्व गुण ठाणो छै। जिम छठा गुण ठाणा रो नाम प्रमाटी छै, तो प प्रमाद छै ते तो गुण ठाणा नहीं छैप प्रमाद तो सावद्य छै। अने छठो गुण ठाणा निरवद्य छै। पिण प्रमादे करि ओलखायो छै। जे प्रमादी नो सर्वचरित ह्रपगुण ते प्रमादी गुण ठाणा छै। तथा वली दशवां गुण ठाणा रो नाम सुक्षम-सम्पराय छै। ते सुक्षम तो थोड़ो सम्पराय ते लोभने सुक्षम संपराय थोड़ो लोभ ते तो सावद्य छै। पतो गुणा ठाणा नहीं। दशमी गुण ठाणो तो निरवद्य छै। ते किम स्क्ष्म संपराय वाला नों जे चरित्र रूप गुण ते स्क्ष्म संप-राय गुण ठाणे। छै। तिम मिथ्यात्वी रा जे केतला एक शुद्ध श्रद्धा रूप गुण ते मिथ्यात्व गुण ठाणे। छै। तिवारे कोई कहै—प्रथम गुण ठाणे किसा बोल संवला छै। तेहनो उत्तर-जे मिथ्यात्वी गाय ने गाय श्रद्धे. मनुष्य ने मनुष्य श्रद्धे. दिनने दिन श्रद्धे. सोना ने सोनो श्रद्धे. इत्यादि जे संवली श्रद्धा छै ते क्षयोपशम भाव छै। अने मिथ्यादृष्टि नें क्षयोपशम भाव अनुयोग हार स्त्रमें कही छै। ते संवली श्रद्धा रूप गुणने प्रथम गुणठाणो कहिजे। प तो निरवध छै। कर्म नो क्षयोपशम कहाो छै। जद कोई कहे-प प्रथम गुण ठाणो निरवद्य कर्म नो क्षयोपणम किहां कहा। छै। तेहनो उत्तर—समवायांने १४ जीव ठाणा कहा। छै। त्याँ पहचो पाठ छै।

कम्म विसोहिय मग्गगं. पडुच. चोहस जीवठाणा. प० तं० सिच्छिदद्वी. सासायण सम्मिदद्वी सम्मिस्छिदिद्वी, अविरयसम्मिदद्वी, विरयाविरए. पम्हत्त संजए. अप्पमत्त संजए. नियद्वि अनिद्विवायरे, सुहुमसंपराए उवसमएवा खवएवा, उवसंतमोहेवा, खीगामोहे, सजोगी केवली, अजोगी केवली ॥ ५ ॥ कः कर्म विशोध विशेषणा पः शाश्री ने चोः चवदह जीवना स्थानक भेद कहा १४ े गुण्डाणा ते कहे ही मिः मिथ्यात्व गुण् ठाणे सास्त्राटन सम्यग्द्दष्टि सम्यग्द्रिय प्रमास्याद्रियः श्रमत्ति सम्यग्द्दि प्रमास्याद्रियः प्रमत्ति सम्यग्द्दि प्रमास्या प्रमत्तस्यतः श्रप्रमत्तस्यतः नियिद्द्रवादरः श्रमियद्द्रवादरः स्त्रम सम्पराय ते उवशाम्या थी श्रने जीण थी उपशान्त मोह, जीण मोह, सजोगी केवली, श्रजोगी केवली।

इहां इम कह्या—जे कर्मनी विशुद्धि ते क्षयोपशम तथा क्षायक आश्री १४ जीवटाणा परूपा। इहां चौदह जीवटाणा कर्मनी विशुद्धि आश्री कह्या पिण कर्म उदय न कह्यो। मोह कर्मना उदय आश्री कहिता तो सावद्य, अने कर्मनी विशुद्धि आश्री कह्या ते भणी निरवद्य छै। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

## इति १६ बोल सम्पूर्गा।

वली केतला एक घणी अयुक्ति लगाय ने मिथ्यात्व गुणठाणे भली करणो शील संतोव क्षमादिक मास क्षमणादिक तप करे ते करणी सर्व आज्ञा वाहिरे कहे छैं। तेहनो उत्तर—जो मिथ्यात्वी री भली करणी आज्ञा वाहिरे हुवे तो मिथ्यात्वी रो सम्यन्दृष्टि किम हुवे, घणा जीव मिथ्यात्वी थका शुद्ध करणी करतां कर्म खपाया सम्यन्दृष्टि पाता छै, जो अशुद्ध करणी हुवे तो अशुद्ध आज्ञा वाहिर ली करणी स् सम्यन्दृष्टि किम पावे। तिवारे कोई इम कहे—जो प्रथम गुणठाणा रो धणी करणो करतां सम्यन्दृष्टि पामें ते आज्ञा माहि छै, तो ग्यारमा गुणठाणा रो धणी करणो करतां सम्यन्दृष्टि पामें ते आज्ञा माहि छै, तो ग्यारमा गुणठाणा रो धणी पहिले गुणठाणे आवं तेहनी करणी आज्ञा वाहिरे कहिणी। तेहनो उत्तर—ग्यारमा गुणठाणा रो धणी ग्यारमा थी तो पहिले गुणठाणे आवे नहीं, ग्यारमा थी तो दशमे आवे, अने मरे तो चोथे आवे इम दशमा थी नवमें नवमा थी आठमें आठमा थी सातमें, सातमा थी छठे आवे। यां सर्व गुणठाणा थी मरे तो चउथे आवे। य तो विशेष निर्मेल परिणाम थी उतरतो आयो पिण सावद्य अशुभ योग सूं न आयो। जिम किणही महीनों पचल्यो ते शुद्ध पाली पनरे १५ पचल्या इम १० पचल्या जाव शुद्ध पाली उपवास पचल्यो जे मास क्षमण कीधो। तिज्ञारे धर्म धणो अने उपवास रो धर्म धोड़ो थयो। परं उपवास रो पाप नहीं।

पाप तो महीना भांग्यां हुने । ते महीनादिक उपवास ताईं तपस्या में दोप लगायो नहीं तिणसूं उपवास रो पाप नहीं । तिम ग्यारमे गुणठाणे निर्मल परिणाम था ते गुणठाणा री स्थिति भोगवी दणमें आयां थोड़ा निर्मल परिणाम परं पाप नहीं । इम दणवां री स्थिति भोगवी नवमें आयां वली थोड़ा शुभ योग निर्मल, इम नवमा थी आठमे, आठमा थी सातमे, सातमा थी छठे आयां थोड़ा शुभ योग निर्मल छै। पिण अगुभ योग थी छठे नथी आया। ते किम सातमा थी आगे अणारम्भी शुभयोगी कहाा छै तिहाँ अशुभ योग छै इज नथी। तो आहा वाहिरे किम कहिए। वली सूत्र पाठ लिखिये छै।

तत्थगं जे ते संजया. ते दुविहा. प० तं० पमत्त-संजयाय, श्रयमत्तसंजयाय । तत्थणं जे ते श्रपमत्त संजया तेगं गो श्रायारंभा गो परारंभा जाव श्रगारंभा । तत्थगं जे ते पमत्त संजया ते सुहं जोगं पडुच्च गो श्रायारंभा. गो परारंभा जाव श्रणारंभा । श्रसुहं जोगं पडुच्च श्रायारंभावि : जाव गो श्रणारंभा ।

(भगवती श० १ उ० १)

त॰ तिहां जे ते सं॰ सयमी ते॰ ते दु॰ ये प्रकारे प॰ कहा। तं॰ ते कहें हैं प॰ प्रमत्तमयमी ख॰ खप्रमत्तसयमी त॰ तिहां जे॰ जे ते ख़॰ खप्रमत्त संयमी ते॰ ते गो॰ खारंभी नहीं गो॰ परारभी नहीं जा॰ यावत. ख़॰ खनारम्भी त॰ तिहां जे ते प॰ प्रमत्त मयमी शु॰ शुभयोग प॰ प्रति ख्रगीकार करी ने गो॰ खारमारंभी नहीं जा॰ यावत ख्रगारंभी ख़॰ ख्रशभयोग मन यच काया करी ने ख़॰ खारमारभी परारंभी तदुभयारभी यावत् गो॰ ख्रनारभी नहीं

अय इहां अप्रमादी साधुने अनारंभी कहा। छै। ते माटे सातमा थी आगे अप्रमादी छै तेहने अशुभ योग तो नथी तो अगुभ योग थी छठे किम बावे अने छठे गुणठाणे गुभ योग आश्री तो अनारंभी कहा। छै, ते गुभ योग वर्ते तेहथी तो हेठे पड़े नहीं। अने अगुभ योग आश्री आरंभो कहा। छै, ते अगुभ योग थी दोप लागे छै। छठा गुण ठाणा थी विपरीत श्रद्धमां प्रथम गुणठाणे भावे पिण

ग्यारमा थी प्रथम गुणडाणे न आवे, अर्ने ग्यारमा थी प्रथम गुणडाणे आवे— इम कहे ते मृतावादी छैं। ए तो पाधरो न्याय छे, जिम छठे गुणडाणे अशुभ योग वर्त्या दोव लागे हेडो पड़े तिम प्रथम गुणडाणे शुभयोग वर्त्या कर्म निर्जरा करताँ अंची चढ़ि सम्यन्द्रिए पावे छैं। तामली पूर्णादिक शुभ करणी तपस्या थी घणा कर्म खपाया ए तो चौडे दीसै छैं। खाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

#### इति १७ बोल सम्पूर्गा।

वली असोचा केवलीने अधिकारे तपस्यादिक भली करणी करता सम्यग्-दृष्टि पावे पहवो कहाो छै । ते सूत्र पाठ लिखिये छै ।

तस्तणं भंते ! छहुं छहुंणं अनिखित्तेणं. तवोकम्मेणं, उड्ढं वाहाओ पगिडिक्तय २ स्रामिमुहस्त आयावण भूनीए, आयावेमाणस्य पगद अह्याए. पगय उद्यसंतयाए. पयइ पगण् कोह माण माया लोभयाए. मिउमद्दव संपन्नयाए अल्लीणयाए भद्दयाए. विणीययाए अल्लया कयाइं सुन्नेणं अज्ञक्तवसाणेणं. सुनेणं परिणामेणं. लेसाहिं विसुन्कमाणिहं. तयावरणिज्ञाणं कम्माणं खओवसमेणं ईहापोह मग्गणगवेसणं करेमाणस्त विभंगे नामं अल्लाणं समुपज्जइ सेणं तेणं विभंगनाण समुप्यन्नेणं जहन्नेणं अंग्रलस्य असंखेजाइं भागं उक्लोसेणं असंखेजाइं जोअण सहस्ताइं जाणइ पासइ सेणं तेणं विभंगनाणेगं समुप्यन्नेणं समुप्यन्नेणं जीवविन्जाणइ पासइ सेणं तेणं विभंगनाणेगं समुप्यन्नेणं जीवविन्जाणइ पासंडस्थेसारम्भे सपरिग्गहे साकल-

स्समाणेवि जाग्रइ विसुड्भमाग्गेवि जाग्रइ सेग्ांपुठ्यामेव सम्मत्तं पड़िवज्जइ. समग्र धम्मं रोएइ २ चरित्तं पड़िवज्जइ २ लिंगं पड़िवज्जइ.।

( भगवती श० ६ उ० १)

त॰ ते श्रम् सांभरमां केवल ज्ञान प्रति उपार्जे तेहने हैं भगवन्त । छ० छठे छठे । श्रम्मि॰ निरम्लर स॰ तर करे एतले छठ तपवन्त वाल तपस्त्री ने विभागनामा उपने व जामाववाने उ ऊंचा बाहुप्रति प० धरी ने स्० सूर्यने सन्मुख साहमें मुखड प्या० प्रातपनानी भूमि ने विषे भा॰ भाताना नेता ने प॰ प्रकृति भड़क पणा थी प॰ प्रकृति स्वभावइ उ॰ उपगान्त पणा थी प॰ स्वभावे प॰ स्तोक है कोध मान माया लोभ तेणे करीने मि॰ मृदमार्दव तेणें करी सम्पन्न पणा थी छा० इन्द्री ने गोपवा थी. भ० भद्रक पणा थी विव विनीत पणा धी. म्बर एकदा प्रस्ताव ने विषे सर गुभ याध्यवसाय करीने सर भले पर परिणामें करीने-ले॰ लेग्याने वि॰ विग्रुद्ध माने करी गुन्द लेग्याई करी त॰ विभग ज्ञानावरणीय कर्मनी ख॰ ज्ञयोपश्रम छतर इ॰ म्रर्थ चेप्टा ज्ञान सन्मुखनिचारणा ग्रप्पे॰ धमध्यान बीजा पज रहित निर्णय करतो न॰ धर्मनी आलोचना गः अधिक धर्मनी आलोचना करतां हते वि॰ विभग गा॰ नामे प्र॰ घक्तान स॰ उपजई सै॰ ते वाल तपस्त्री तेणे विभंग गा॰ नामे सन उपजवे करीने ज॰ जघन्य । श्रव श्रवल नो श्रमस्यात मा भाग । उ॰ उत्कृप्टो । श्रव श्रमस्याता योजन ना सहस्र ने जा॰ जाग पा॰ देखें से॰ ते वाल तपस्वी ते॰ तेग्रो विभंगग्रज्ञान स॰ उपने छतइ जी॰ जीवप्रति जा॰ जायौँ श्रजीव प्रति पिया जा॰ जायौ पा॰ पापंडी ने स्नारभ सहित तप परिग्रह सहित जागे स॰ ते॰ महा क्लेगे करी ने क्लेग मान क्का जागई वि॰ थोडी विगुद्ध ताई करी ने विगुद्ध मान थका जागाई से॰ ते विभ ग प्रज्ञानी चारित्र प्रति पत्ति यकी पूर्व स॰ सम्यक्त्व प्रति पडिवज्जे, सम्यक्त्व पडिवज्जां पर्छ स॰ श्रमण धर्म नी रो॰ रुचि को श्रमण धर्म नी रुचि हुन्ना पर्छ । च॰ चारित्र पडिवज्जे च॰ चारित्र पडिवज्जां पर्छ-लिं लिंग परिवर्जे ।

अय इहां असोचां केवली ने अधिकारे इम कहां जो कोई वालतपस्त्री साधु श्रावक पाले धर्म सुण्यां विना वेले २ तप करे, सूर्य साहमी आतापना लेवे, ते प्रकृति भट्टीक विनीत उपजान्त स्वभावे पतला क्रोध मान माया लोग मृदु कोमल अहं काररहित पहचा गुण कहा। प गुण शुद्ध है के अशुद्ध छे, प गुण निरवध है के सावध है, ते पहचा गुणां सहित तपस्या करनां धणा कर्मक्षय कीया। तिवारे पकदा प्रस्तावे शुभ अध्यवसाय शुभ परिणाम अत्यन्त विशुद्ध लेश्या. आयां

विभङ्ग ज्ञानावरणोव कर्न रो क्षत्रोपनम करे, इहां शुभ अध्ववसाय शुभ परिणाम विराद छेश्या थी कर्म खपाया। ए शुद्ध करणी थी कर्म खपाया के अशुद्ध करणी थी कर्म खपाया। ए भला परिणाम विशुद्ध लेश्या सावद्य छै के निरवद्य छै शुभ योग छै के अशुभ योग छै आज्ञामें छै के आज्ञावाहिरे छै। इहां विशुद्ध लेश्या कही ते भाव छेश्या छै। द्रव्य छेश्याथो तो कर्म खपै नहीं द्रव्य छेश्या तो पुद्गल अठफर्शी छै ते माटे। अने कर्म खपाया ते धर्मलेश्या जीव ना परिणाम छै तेह्यी कर्म क्षय हुवे छै। तेजस ( तेजू ) पग्न शुक्त प तीन भली लेश्या छै ते विशुद्ध लेश्या कही छै। अने उत्तराध्ययन अ० ३४ गाथा ५७ ए तीन भली छेश्याने धर्मलेश्या कही छै। अने इहां वालतपस्त्री विशुद्ध छेश्याथी कर्म खपाया ते धर्मलेश्यायी खयाया छै अधर्म लेश्याधी तो कर्म क्षय हुवे नहीं। अने धर्मलेश्या तो आज्ञामें छै तेहुथी कर्म खपाया छै। वली "ईहापोह मगगण गवेसणं करे माणस्स" ए पाठ कह्या ''ईहा'' कहितां भला अर्थ जाणवा सन्मुख थयो ''भपोष्ट'' कहितां धर्मध्यान बीजा पक्षपात रहित "मग्गण" कहितां समुचे धर्मनी आलोचना "गवेसणं" कहितां अधिक धर्मनी आलोचना ए करतां विभंग अज्ञान उपजे । इहां तो धर्मज्ञान धर्मनी आलोचना अधिक धर्मनी आलोचना प्रथम गुण ठाणे कही तो धर्मनी अलोचना ने अने धर्मध्यान ने आज्ञा वाहिरे किम कहिये एतो प्रत्यक्ष आज्ञामाहि छै। पछै विभंग अज्ञान थी जघन्यबंगुलने असंख्यातमे भाग जाणीने देखे। उरकुण्टो असंख्यात हजार योजन जाणीने देखे ते विभंग अझाने करी जीव अजीव जाण्या । तिवारेसम्यन्द्रष्टिपामे सम्यन्द्रष्टि पामतां विभंग रो अवधि हुवे । पछे चारित लेइ लिङ्ग पड़िवज्जे । पतलेगुणा री प्राप्ति धई ते निरवध करणी करतां सम्यग्ट्रिष्ट अर्ने चारित पाम्या छै। जो अशुद्ध करणी हुवे तो सम्यग्द्रष्टि अने चारित किम पामे इणे आलांचे चौड़े कहारे प्रथम तो वेलेर तप सूर्यनी आतापना मृदु कोमल उपशान्त निर-हंकार सगुण कह्या पछे शुभ परिणाम शुभ अध्यवसाय विशुद्ध लेभ्या कही, वली "अपोहनो" अर्थ धर्मध्यान कहाो, धर्म नी आलोचना कही एहवा उत्तम गुण कहा। तेह्ने अवगुण किम किहए। पहवा गुणा करी सम्यक्त्व पाम्यां पहवो कह्यो तो त्यां गुणा ने आहा वाहिरे फिम किट्ये। जो प बाल तपस्वी वेले २ तप न फरतो तो पतला गुण किम प्रकटता अने यां गुणा विना शुद्ध अध्यवसाय भला परिणाम भली रुश्या किम भावती । अने यां गुणा विना धर्म ध्यान म ध्यावतो भर्छा विचा-

रणा न आवतों तो सम्यग्रृष्टि किम पामतो। ते माटे ए करणी थी सम्यग्रृष्टि पामी ते करणी शुद्ध आहा माहिली छै पहची शुद्ध करणीने आहा वाहिरे कहे ते आहा वाहिरे जाणवा। केतला एक जीव प्रथम गुण ठाणे धर्म ध्यान न कहे छै, अने इहां वाल तपस्वीने धर्मध्यान कह्यों छै, वली धर्मनी आलोचना कही छै तिवारे कोई कहे ए धर्मध्यान अर्थमें कह्यों छै पिण पाठमें न कह्यों तेहनो उत्तर—"ए अपोह" नो अर्थ धर्म ध्यान पक्षपात रहित पह्वूं कह्यूं ते अर्थ मिलतों छै। वली विशुद्ध परिणाम विशुद्ध लेश्या कही छै, विशुद्ध लेश्या कहिवे तैजस (तेजू) एक शुक्तः लेश्या प्रथम गुण ठाणे कहि गो। अने उत्तराध्ययन अ० ३४ गा० ३१ शुक्त लेश्या ना लक्षण कह्या छै।

#### "श्रदृहदाणि विजित्ता-धम्मसुक्काद कायए।"

इहां कहा। आर्त्त वर्ड़ ध्यान वरजे-और धर्मशुक्क ध्यान ध्याचे ए शुक्क लेश्या ना लक्षण कहा। ते शुक्क ध्यान तो ऊपरले गुण ठाणे छै अने प्रथम गुण ठाणे शुक्क लेश्या वर्त्ते ते वेलां आर्त्त वर्ड़ ध्यान तो वर्ज्यों छै अने धर्मध्यान पावे छै एतो पाटमें शुक्क लेश्या ना लक्षण धर्मध्यान कहा। ते माटे प्रथम गुण ठाणे शुक्क लेश्या पिण पावे छै जान नेत्रे करि विचारि जोइजो। वली एहनों न्याय दृष्टान्ते करी दिखाड़े छै।

जिम एक तलाव नो पागी एक घड़ों तो ब्राह्मण भर ले गयो । अने एक घड़ों भंगी भर ले गयो भंगी रा घड़ामें भंगी रो पाणो वार्ज । अने ब्राह्मण रा घड़ा में ब्राह्मण रो पाणी वार्ज पिण पाणी तो मीठो शीतल छै भंगीरा घड़ामें ब्रायां खारो थयो नथी तथा शीतलता मिटी नहीं पाणी तो तेहिज तलाव नों छै पिण माजन लारे नक्स वोलवा रूप छै । तिम शील द्या क्षमा. तपस्यादिक रूप पाणी ब्राह्मण समान सम्यगृष्टि ब्रावरे । भंगी समान मिय्याष्ट्रिध ब्रावरे तो ते तप शील द्या नों गुण जाय नहीं । जिम पाणी ब्राह्मण तथा भंगी रो वाजे पिण पाणी मीठा में फेर नहीं पाणी मीठो एक सरीवो छै । तिम मिथ्याष्ट्रिध शीलादिक पाले ते मिथ्याष्ट्रिध री करणी वाजे । सम्यग्रूष्टि शोलादिक पाले ते सन्यग्रूष्टि री करणी वाजे । सम्यग्रूष्टि शोलादिक पाले ते सन्यग्रूष्टि री करणी वाजे । सम्यग्रूष्टि शोलादिक पाले ते सन्यग्रूष्टि री करणी वाजे । विम मिथ्याष्ट्रिध री करणी वाजे । सम्यग्रूष्टि शोलादिक पाले ते सन्यग्रूष्टि री करणी वाजे । सम्यग्रूष्टि शोलादिक पाले ते सन्यग्रूष्टि री

मेटणहारी छै। पुण्य रूप शीतलताई नी करणहारी छै। ते करणो आज्ञा माहि छै तेहनी आज्ञा साधु प्रत्यक्ष देवे छै। जे मिथ्यादृष्टि साधु ने पूछे हूं सुपात दान देवूं, शील पालूं, वेला तेलादिक तप करूं। जब साधु तेहने आज्ञा देवे के नहीं, जो आज्ञा देवे तो ते करणी आज्ञा माहींज थई। अने जे आज्ञा वाहिरे कहें. तेहने लेखे तो आज्ञा देणो ही नहीं। अशुद्ध आज्ञा वाहिरे हुवे तो ते करणी करावणी नहीं मुखलूं तो आज्ञा देवे छै जे त्ं शीलपाल म्हारी आज्ञा छै इम आज्ञा देवे छै। अने वली इम पिण कहे ए करणी आज्ञा वाहिरे छै इम कहे ते आपरी भाषा रा आप अज्ञाण छै जिम कोई कहे म्हारी माता वांक छै ते सरीखा मूर्ख छै! माहरी माता छै इम पिण कहे अने वांक पिण कहे, तिम आज्ञा पिण ते करणी री देवे, अने आज्ञा वाहिरे पिण कहे, ते महा मूर्ख जाणवा। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

## इति १८ बोल सम्पूर्गा।

वली शुद्ध करणोनी आज्ञा तो ठाम २ स्त्रमें चाली छै। "रायपसेणी" स्त्रमें स्योम ना. "अभिओगिया" देवता भगवान्ने वांचा तिवारे भगवान् आज्ञा दीधी छे ते स्त्रपाठ कहे छै।

जेणेव श्रामलकप्पाए एयरी जेणेव श्रंवसालवणे चेइये जेणेव समणे अगवं महावीरे तेणेव उवागच्छइ २ ता समणं भगवं महावीरं तिवखुत्तो श्रायाहिणं पयाहिणं करेति २ ता वंदइ नमंसद. २२ ता एवं वयासी. श्रम्हेणं भंते ! स्रियाभ-स्त देवस्त श्रभिश्रोगिया देवा देवाणुप्पियं वंदायो एयंस्तामो सक्कारेभो सम्माणेमो कल्लाणं मंगलं देवयं चेइयं पज्जुवासा-मो। देवाद समणे भगवं महावीरे ते देवे एवं वयासी-पोराण

#### मेथं देवा ! जीय मेयं देवा ! किच मेयं देवा ! करिएज मेयं देवा ! आचिएए मेयं देवा ! अध्यक्षणणाए मेयं देवा !

( राय परेग्गी-देवताऽधिकार )

जे॰ जिहां ध्रा॰ ध्रामलकंपा नगरी जे॰ जिहां ध्रयसाल चे॰ वैत्यवाग जे॰ जिहां स॰ श्रमण भ॰ भगवन्त म॰ महावीर ते॰ तिहां उ० आवे ध्रावीनें स॰ श्रमण भ॰ भगवान् म॰ महावीरने ति॰ तीन वार घा॰ जीमणा पासा थी प॰ प्रदित्तिण क॰ करे करीनें व॰ वांदें न॰ नसस्कार करे करीनें प॰ इम वोले ध्र॰ श्रम्हें भं॰ हे भगवान्! स्॰ स्यांभ देव ना ध्रा॰ श्राभिण्या देवता दे॰ देवानुप्रिय तु॰ तुम्हेंप्रति व॰ वांदां ए॰ नमस्कार करां स॰ सत्कार देवां स॰ सन्मान देवां क॰ कल्याण्वारी भ॰ मगलीक दे० तीनलोकना ध्राधिपति चे॰ भला मन ना हेतु ते माटे चैत्य व॰ तुम्हारी सेवा करां तिवारे दे॰ हे देवां! स० श्रमण म॰ भगवन्त म॰ महावीर ते॰ ते देव प्रते ए॰ इम वोल्या पो॰ जूनो कार्य तुम्हारू ए॰ ए दे॰ हे देवां! जी॰ जीत ध्राचार तुम्हारू हे देवां! क॰ ए कर्त्त व्य तुम्हारू हे देवां! धा॰ ए तुम्हारू ध्राचरण हे देवां! ध्र॰ मई ध्रमे भ्रमेरे तीर्थंकरे ध्रनुहा दीधी ध्राज्ञा दीधी हे देवां!

इहां कहा।—सूर्याभ ना अभियोगिया देवता भगवान्ने वंदना नमस्कार कियो तिवारे भगवान्, वोल्या। प वन्दनारूप तुम्हारो पुराणो आचार छै प तुम्हारो जीत आचार छै प तुम्हारो कार्य छै. प वंदना करवा योग्य छै प तुम्हारो आचरण छै प वंदनारीम्हारी आझा छै। इहां तो भगवान् कह्यो म्हारी आझा छै—तो तिय करणीने आझा वाहिरे किम किहये, इम सूर्याभे भगवन्त वांद्या तेहने पिण आझा दीधी। अने सूर्याभे नाटक नो पूछ्यो तिवारे मीन साधी पिण आझा न दीधी तो प नाटकरूप करणो सम्यग्हण्टि री पिण आझा वाहिरे छै। अने वंदनारूप करणी री सूर्याभ सम्यग्हण्टि ने भगवन्त आझा दीधी। तिमज तेहना अभियोगिया ने पिण आझा दीधी छै। तो ते करणी आझा वाहिरे किम किहये। डाहा हुने तो विचारि जोइजो।

# इति १६ बोल सम्पूर्गा।

वली स्कंद्क सन्यासीने प्रथम गुणठाणे छतां भगवान् ने वंदना करण री गीतम खामी आज्ञा दीधी ते पाठ लिखिये छै। तएगां से खंदए कचायगा गोत्ते भगवं गोयसं एवं वयासी—गच्छामोगां गोयमा ! तव धम्मायरियं धम्मोवदेसयं समगां भगवं महावीरं वंदामो नमंसामो जाव पञ्जुवासामो अहासुहं देवाणुष्पिया मा पडिवंधं करेह ।

(भगवती श०२ उ०१)

त० तिवारे से० ते खं० स्कंदक का० कात्यायन गोश्री छईने भ० भगवत् गौतमने ए इम करें ज० जईह है गौतम! त० तुम्हारा धर्माचार्यप्रति धर्मोपदेशक स० श्रमण भगवन्त महावीर प्रति च वांडां गा० नमस्कार करां जा० यावत् प० सेवा करां जिम छख है देवानुप्रिय! मा० प्रतिवन्ध श्रम्तराय व्याघात मं करों।

अय अठे स्कंदके कहा है गीतम ! तांहरा धर्माचार्य भगवान् महावीर ने वांदां यावत् सेवा करां । तिवारे गीतम वोल्या—जिम सुख होवे तिम करो हे देवानुप्रिय ! पिण प्रतिवन्य विलम्ब (जेज) मत करो । इसी शीघ्र आजा बंदना नी दीधी तो ते चंदना रूप फरणी प्रथम गुण ठाणा रो धणी करे, तेहने आजा वाहिरे किम फहिये । डाहा हुवे तो विचारि जोइजो ।

#### इति २० बोल सम्पूर्गा ।

तिवारे कोई कहे इहा तो जिम सुख होवे तिम करो इन कहाो पिण आज्ञा न दीधी। तेहनो उत्तर—स्कन्दक दीक्षा लियां पछे तपस्या नी आज्ञा मांगी तिहां एहवो पाठ छे।

इच्छामिणं भंते ! तुज्भेहिं अन्भणुगणाए समाणे मासियं भिक्खुपड़िमं उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए श्रहासुहं देवागु-

#### प्पिया मापड़िवंधं तएगां से खंदए अगागारे समगोगां भगवया महावीरेगां अन्भगुगगाए समागो हट्टुनुट्टे ।

(भगवती श०२ उ०१)

इ० वांखूं छू भ० हे भगवन्त तु० तुम्हारी खाज्ञाइ करीने मा० मास नों परिमाण भि० भिन्नुने योग्य प्रतिमा खभिग्रह विशेष ते प्रति खंगीकार करोनें वि० विचरव्ं तिवारे भगवान् कह्यो ख० किम छल उपने तिम करो दे० हे देवानुप्रिय! मा० प्रतिवध ज्याघात मत करस्यों त० तिवारे ते स्कटक खणागार स० श्रमण भगवन्त म० महावीर देव ध० एहवी खाजा खापे थकें ह० हर्ष पाम्या तोष पाम्या।

इहां कहा। स्कंद्के तपस्या नी आज्ञा मांगी तिवारे "अहासुहं" पहचो पाठ कहा। ते आज्ञा रो पाठ छै। तिम स्कंदके वीर वंदन री धारी तिवारे गौतम पिण "अहासुह" पहचो पाठ कहा। ते आज्ञा रो पाठ छै। ते वंदना करण री आज्ञा दीधी छै। तथा "पुष्फ चूलिया" उपगे भूतादारिका ने माता पिता पार्श्वनाथ भगवंत ने कहा। प भूता वालिका ससार थी भय पामी ते माटे तुम्हाने शिष्यिणी रूप मिक्षा देवां छां। ते आप ल्यो तिवारे भगवान् "अहासुहं' पाठ कहा। छै ते लिखिये छै।

"' एयगां देवागुप्पिये सिस्सिणी भिक्खं दलयंति पिइच्छंतुगां देवागुप्पिया सिस्सिणी भिक्खं ! अहासुहं देवागुष्पिया।"

इहां पिण दीक्षा ना आज्ञा ऊपर "अहासुहं" पाठ कहाो—ितम स्वत्वक सन्यासी ने पिण गीतमे "अहासुहं" पाठ कहाो ते आज्ञा दीधी छै। प तो ठाम २ शुद्ध करणी नी आज्ञा चाली तेहने अशुद्ध आज्ञा वाहिरे कहे ते सिद्धान्त रा अज्ञाण छै। प तो प्रत्यक्ष पाठमें आज्ञा चाली ते पिण न मानें ते गूढ मिट्यात्व रा धणी अन्यायवादी जाणवा। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

# इति २१ बोल सम्पूर्गा।

तथा वली तामली तापस नी अनित्य जागरणा कही छै। ते पाठ प्रते लिखिये छै।

तएगां तस्त तामिलस्त वालतवस्तिस्त अग्णयाकयाइ' पुग्वरत्तावरत्तकाल समयंस्ति अग्गिबजागरियं जागरमाणस्त इमे या रूवे अन्मत्थिए। चिन्तिए जावसमुप्पजित्था।

(भगवती श०३ उ०१)

त० तिवारे त० ते ता० तामली वा० वाल तपस्वीने छ० एकटा समयने विषे पु० मध्य रात्री ना कालने विषे छ० छनित्य जागरणा जा० जागता थके ६० एतदा रूप पृहवो छ० छध्यात्म. जा० यावत् पृहवो चित्त में भाव उपज्यो ।

अथ इहां तामली वाल तपस्वी री धनित्य चिन्तवना कही छै। ए संसार सनित्य छै एहवी चिन्तवना ते तो शुद्ध छै। निरवध छै तेहने सावध किम कहिये। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

## इति २२ बोल सम्पूर्गा ।

तथा वली सोमल ऋषि नी अनित्य चिन्तवना कही छै ते पाठ लिखिये छै।

तत्तेगं तस्त सोक्षिलस्स माहणितिस्स. अगणया-कयाइं पुव्वरत्तावरत्तकाल समयंसि. अगिच जागरियं जागर माणस्स इमे वा रूवे अन्मतिथए जाव समुप्पज्लिया ।

( पुष्फियोपाङ्ग ग्र० ३ )

त्तव तिरारे तव ते स्रोठ मोमिल बाह्यण ऋषिने श्वठ एक्ना प्रस्तावे पुरु सध्य रात्रि ना काल ने विषे श्वर श्वनित्य जागरण् जारु जागते थेने इट एह्वा श्वर श्वध्यवमाय, जारु पादत् सर उपना अथ इहाँ सोमल ऋपि नी अनित्य चिन्तवना कही ए अनित्य चिन्तवना शुद्ध करणी छै निरवद्य छै तेहनें आहा बाहिरे किम कहिये। द्वाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

## इति २३ बोल सम्पूर्गा।

अत कोई कहै—ए अनित्य चिन्तवना आक्षा वाहिरे छै, अशुद्ध छै साँवद्य छै -निरवद्य हुवे तो धर्म जागरण कहिता। साधु श्रावक री किहां अनित्य चिन्तवना कही हुवे तो वताओ। ते ऊपर वली भगवान् री अनित्य चिन्तवना रो पाठ लिखिये छै।

तएगां ऋहं गोयमा । गोसाले गां मंखलिपुत्तेगां सिद्धं पिण्य भूमीए । छव्वासाइं लाभं ऋलाभं सुहं दुक्खं सक्कारं ऋसक्कारं ऋणिचजागरियं विहरित्था ।

(भगवतो शतक १५)

त॰ तिशारे श्र॰ हूं गो॰ हे गौतम! गो॰ गोशाला मखलिएत्र स॰ संघाते प॰ प्राणीत भूमिका ने स्नारम्भी नें छु॰ छव वर्ष लगें ला॰ लाभ प्रति श्र॰ स्नलाभ प्रति छ॰ एख प्रति हु॰ दु श्र प्रति स॰ सत्कार प्रति श्र॰ स्नल्कार प्रति श्र॰ स्नित्य है सर्ष एहवी चिन्ता करतां थकां वि॰ विहार करू छू ।

अथ अठे भगवान् कहाो—है गीतम! में गोजाला साथे छच वर्ष ताइ लाभ अलाभ सुख दुःख सत्कार असत्कार भोगवतो. हं अनित्य चिन्तवना करतो विचलो तिहां छद्मस्य पणे भगवान् री अनित्य चिन्तवना कही। तो प अनित्य चिन्तवना ने आज्ञा वाहिरे किम कहिए। प तो अनित्य चिन्तवना शुद्ध निग्वध आज्ञा माहें छै। तिणसूं भगवान् पिण अनित्य चिन्तवना किथो। अने अनित्य चिन्तवना ने अशुद्ध आज्ञा वाहिरे कहे आर्त्त रुद्ध ध्यान कहे। तेहने छेखे तो प अनित्य चिन्तवना भगवान् ने करणी नहीं। पिण अनित्य संसार छै एहवी चिन्त

वना तो धर्म ध्यान रो भेद छै। ते माटे आज्ञा माहे छै अने भगवान पिण ए अनित्य चिन्तवना करी छै। अने अशुद्ध हुचे तो ए चिन्तवना भगवान् करे नही। डाहा हुमे तो विचारि जोइजो।

## इति २४ बोल सम्पूर्गा ।

तिवारे कोई एक कहे—अनित्य चिन्तवना धर्म ध्यान रो भेद किसा सूत्रमें कहा है तेहनो पाठ कहें छे।

धम्मस्सर्गं काणस्त चत्तारि ऋणुप्पेहाः प० तं०. ऋणिचाणुप्पेहाए ऋसरणाणुप्पेहाए. एगत्तागुप्पेहाए संसा-राणुप्पेहाए ।

( उवाई सूत्र )

घ० धर्मध्यान नी चार घानुप्रे ज्ञाविचारणा चित्त माही चिन्तन रूप प० कहा। तं० ते कहे हैं। घा० ए मांसारिक सर्व पदार्थ घानित्य है। एहवी विचारणा चिंतन १ घा० संमार माही कोई केहने ग्रन्ण मथी एहवी विचारणा चितन २ ए० ए जीव एकली आयो एकली जास्ये एहवी विचारणा चिन्तन ३ सं० मसार गति आगित रूप फिरवो है ४।

इहां धर्म ध्यान नी ४ अनुप्रेक्षा ते चिन्तवना कही। तिहां पहिली अनित्याचुप्रेक्षा ए संसार अनित्य छ एहवी चिन्तवना करे ते अनित्यानुप्रेक्षा किए। इहां
तो अनित्य चिन्तवना धर्मध्यान रो भेद कहाो तो ए अनित्य चिन्तवना ने आज्ञा
चाहिरे किम कहिए। ए अनित्य चिन्तवना भगवान चिन्तवी। वली अनित्य चिन्तचना धर्म ध्यान रो भेद चाल्यो, तेहिज अनित्यचिन्तवना तामली. सोमल-ऋिए,
प्रथम गुणठाणे धके कोधी। तेहने अधर्म किम कहिये। ए धर्म ध्यान रो भेद आज्ञा
वाहिरे किम कहिये। डाहाहुवे तो विचारि जोइजो।

#### इति २५ बोल सम्पूर्गा।

बली वाल तप' अकाम निर्जरा ने आज्ञा माही कह्या ते पाट लिखिये छैं।

मणुस्लाउयकम्या सरीर पुच्छा. गोवमा ! पगइ भद्दयाए. पगइ विगीययाएं, लाणुकोलणयाएं. असच्छ-रियत्ताएं. मणुस्लाउयकम्मा जावप्पञ्चोगवंधे. देवाउय-कम्मा शरीर पुच्छा गोयमा ! सराग संजमेणं. संजमासं-जमेणं, बालतवो कम्मेणं. अकामणिजराएं. देवाउयकम्मा सरीर जावप्पञ्चोगवंधे ।

( भगवती शतक = उ० ६ )

स॰ मनुष्यों ना आयु कर्म शरीर नी पृच्छा है गौतम ! प॰ स्वभावे भद्रकपण् परने परि ताप निष्टिं प॰ स्वभावे विनीत पणे करीने सा॰ दयाने परिणामे करीने अ॰ आणामच्छरत तेणे करीने म॰ मनुष्य नू आयु कर्म यावत् प्रयोगवेध हुइ दे॰ देवता ना आयु कर्म शरीर नं पृच्छा है गोतम ! सराग संयमे करीने स॰ सयमार्थयम ते दे॰ देशव्रती तेणे करीने बाल तप करवे करीने आ॰ आकाम निर्मराई दे॰ देवता नू आयु कर्म नाम शरीर यावत् प्रयोग वैध हुइ ।

स्थ रहां चार प्रकार मनुष्य नो सागुपो वंधे कहा। जे प्रकृति भद्गीक विनीत द्यावान समत्सर भाव प चार करणी शुद्ध छै, आज्ञा माहि छै। प तो द्यादिक परिणाम साम्प्रत आज्ञामें छै। ते हमे आज्ञा वाहिरे किम कहिए। अमें मनुष्य तिर्वश्चरे मनुष्य रो आग्रुगो वंधे। ते तो च्यार कारणे करि वंधे छै। ते तो मनुष्य तिर्वश्च प्रथम गुण ठाणे छै। सञ्च्यहृष्टि मनुष्य तिर्वश्चरे चैमानिक रो आयुपो वंधे ते माटे। अमें जे द्यादिक परिणाम अमत्सर भाव आज्ञा चाहिरे कहे तो तहने लेखे हिंसादिक परिणाम मत्सर भाव आज्ञा चाहिरे कहे तो तहने लेखे हिंसादिक परिणाम मत्सर भाव आज्ञामें कहिणो। अमें जो हिंसादिक परिणाम मत्सर भाव आज्ञामें कहिणो। यने जो हिंसादिक परिणाम सत्सर भाव साज्य है। वली सरान संयम श् संयमासंयम ते आज्ञामें कहिणो। प तो पाधरो न्याय छै। वली सरान संयम श् संयमासंयम ते आज्ञाम पणों र वाल तप ३ अक्राम निर्जरा ४ प चार कारणे करी देव आग्रुपो वंधे। इम कह्यो तो ए ४ च्यार कारण शुद्ध के अग्रुद्ध, सावध छैं के निरवद्य छै, आज्ञामें छै के आज्ञा वाहिरे छै। ए तो चार करणी गुद्ध आग्रु

माहिली सूं देव आयुपो वंधे छै। अने जे वालतप अकाम निर्जरा ने आज्ञा वाहिरे कहे—तेहने लेखे सरागसंयम. संयमासंयम. पिण आज्ञा वाहिरे कहिणा। अने जो सरागसंयम संयमा संयम ने आज्ञामें कहे तो वालतप अकाम-निर्जरा. ने पिण आज्ञा में कहिणा। प वालतप अकामनिर्जरा शुद्ध आज्ञा माहि छै ते माहे सरागसंयम. संयमासंयम. रे मेला क्छा। जो अशुद्ध होवे तो थेला न कहिता। अने जे सरागसंयम. संयमासंयम तो आज्ञामे कहे। अने वालतप अकाम निर्जरा आज्ञा वाहिरे कहे ते आप रा मन सूं थाप करे, ते अन्यायवादी जाणवा। हाहा हुवे तो विचारि जोरजो।

# इति २६ बोल सम्पूर्गा।

वली गोजाला रे पिण पहचा तपना करणहार स्थविर कहा छै। ते पाठ लिखिये छै।

आजीवियाणं चउव्विहें तवे प० तं० उग्गतवे. घोर तवे. रसनिज्जुहणयाः जिन्भिंदिय पडिसंलीणयाः।

( रागांगरामा ४ उ० २ )

ग्रा॰ गोगाला ना गिष्यनें चा॰ चार प्रकारनो तत प॰ परूप्यों. तं॰ ते करे हैं। उ॰ इह लोकादिनेनी बांछा रहित शोभनतप १ घो॰ श्रात्मानी श्रापेत्ता रहित तप २ र॰ एनादिक रमनों परित्याग ३ जि॰ मनोज्ञ श्रामनोज्ञ श्राहारने विषे रागद्वेष रहित ४।

अथ गोजाला रे खिंबर णहवा तपना करणहार कहा छै। उप्र तप १ घोर तप र रसना त्याग ३ जिल्ले न्द्रिय वशकीधी ४। तेहनो पोटी श्रद्धा अशुद्ध छै पिण प तप अशुद्ध नहीं ण तप तो शुद्ध छै आज्ञा मांहि छै। ए जिल्ले न्द्रिय प्रति संशीनता सो "भगवन्ते वारह भेद निर्जराना कह्या": तेहमे कही छे। उचाई में प्रति संशीनता ना ४ भेद किया। इन्द्रियप्रतिसंशीनता १ क्यायप्रति संशीनता २ योगप्रति संशी- जता ३ विविक्त सयणासणसेवणया ४। अर्ने इन्द्रिय प्रतिसंलीनता ना ५ भेदा में रस इन्द्रियप्रति संलीनता "निर्जरा ना वारह भेद चाल्या" ते मध्ये कही छै। ते निर्जरा ने भाजा बाहिरे किम कहिये। डाहा हुवे तो विचारि जो्दजो।

# इति २७ बोल सम्पूर्गा ।

वली बीजे संबरद्वार प्रश्न व्याकरण में श्रीवीतरांगे सत्य वचन ने घणी प्रशंस्यों छै ते सत्य निरवद्य आज्ञा माही छै। तिहां पहवो पाड छै।

#### अणेग पासंड परिगाहियं. जं तिलोकम्मि सारभूयं गंभीरतरं महासमुद्धात्रो थिरतरगं मेरु पव्यक्रात्रो।

( प्रन्न व्याकरण संवरद्वार २)

ध्य० श्रमेक पापंढी श्रन्य दर्थंनी तेगो. प० परिप्रद्यो धादरयो । जं० जे श्रिलोक माही सा० सारमृत प्रधान वस्तु हैं। तथा ग० गावोगभीर श्राक्तोभित थकी म० महासमुद्र थकी पहवा सत्यवचन थि० स्थिरतरगावो मे० मेरुपर्यत थकी श्रिधक श्रचल ।

इहां कहाो सत्यव्चन साधुने आद्रवा योग्य छै। ते साथ अनेक पापंडी अन्य टर्शनी पिन आद्सो कहाो ते सत्यलोकमें सारभूत कहाो। सत्य महासमुद्र थकी पिण गम्भीर कहाो मेर थकी स्थिर कहाो पहवा श्रीभगवन्ते सत्यने वलाणयो। ते सत्यने अन्यदर्शनी पिण धास्तो। तो ते सत्यने खोटो धशुद्ध किम कहिये। आज्ञा चाहिरे किम कहिये। आज्ञा वाहिरे कहे तो तेहनी ऊंधी श्रद्धा छै पिण निरवध सत्य श्री वीतरांगे सरायो ते आज्ञा चाहिरे नहीं। छाहा हुवे तो विचारि जोहजो।

# इति २८ बोल सम्पूर्गा।

वली जीवाभिगमे जम्बूद्वीप नी जगतीने ऊपर पद्मवर विदिका भने वनश्रंदने विचे वाणध्यन्तर मीड़ा करे तिहाँ पह्चा पाठ कहा। छै।

तत्थणं वाणमन्तरा देवा देवीश्रोय श्रासयंति. सयन्ति. चिहुंति. णिसीयंति. तुयहुंति. रमंति. जलंति. कोलंति. मोहन्ति, पुरा पोराणाणं सुचिएणाणं सुपरिकंताणं कल्ला- णाणं कडाणं कम्माणं कल्लाणं फलवित्ति विशेषेपचणुक्भव-माणा विहरंति।

( जम्बृद्धीप पण्ति )

त० तिहां वा वाण्वयन्तर ना देवी देवता अने देवांगना आ० छख पामी वसे हैं। स० सूत्रे लांवी कायाइं चि० वेसे ऊचा चढ़ीने णि० पासा पालटे हैं तु० छखे सूत्रे २० रमे हैं अज्ञादिके ल० लीला करे हैं को० क्रीड़ा करे हैं मो० मैथुन सेवा करे ए० पूर्व भवना कीथा छ० छचीर्णरूडा कीथा छ० छपरिपक्व रूडा कीथा धमांतुष्टानादि क० कल्याणकारी क० कीथा क० कर्म क० फल्याण फलविपाक प्रते प० ध्यतुभवतां भोगतां थकां वि० विचरे हैं।

अथ अठै इम कहा। ते चनखंडने विषे वाण व्यन्तर देवता देवी वैसे स्वे कीडा करे। पूर्व भवे भला पराक्रम फोड़व्या तेहना फल भोगवे पहचा श्रीतीर्थं- कर देवे कहा। तो जे वाण व्यन्तर में तो सम्यग्ट्रिट उपजे नहीं व्यन्तर में तो मिथ्यात्वीज उपजे छै। अने जो मिथ्यात्वीरो पराक्रम सर्वअशुद्ध होवे तो श्रोतीर्थं- कर देवे इम प्रयूं कहा। जे वाण व्यन्तरे पूर्वभवे भला पराक्रम किया तेहना फल भोगवे छै। प तो मिथ्यात्वी रा शील तपादिकने विषे भलो पराक्रम कहा। छै। जो तिणरो पराक्रम अशुद्ध हुवे तो भगवन्त भलो पराक्रम न कहिता। प तो भली फरणो करे ते आला माहि छै ते माटे मिथ्यात्वीरो भलो पराक्रम कहा। ते व्यन्तर पूर्वले भवे मिथ्यादृष्टि पणे तप शीलादिक भला:पराक्रम कहा। ते भला पराक्रम हिता। से ते भणी श्रीतीर्थंकरे व्यन्तर ना पूर्वना भवनो भलों पराक्रम कहा। ते भला पराक्रम करा। ते भली करणी ते आलामाहि छै ते करणीने आला वाहिरे कहे ते महा मूर्य जाणवा।

जे श्रीजिन श्राहा ना अजाण छै ते प्रथम गुणठाणा रा घणी री शुद्ध करणीने श्राह्म कहै, सावद्य कहै आहा वाहिरे कहे संसार वधतो कहे। तेहने सावद्य निर-बद्य माहा जनामा री ओल्खना नहीं तिणस् शुद्ध करणीने आहा बाहिरे कहें है।

अने श्रीवीतराग देव तो प्रथम गुण ठाणा रा धणी री निरवद्य करणी ठाम २ शुद्ध कही छै आश्रामें कही छै ते करणी थी संसार घटायां संक्षेप साक्षीरूप केतला एक वोल कहे छै। भगवती श० ८ उ० १० सम्यक्त्व विना करणी करे तेहने देश आरा-धक कहाो तथा ज्ञाता अ०१ मेघकुमारने जीवे हाथीभवे दया करी परीत संसार करी मनुष्य नो आयुषो वांध्यो कह्यो।(२) तथा सुख विपाक अध्ययन १ में सुमुखगाथापति सुदत्त अनगारने दान देय परीत संसारकरी मनुष्य नी आयुषी वांध्यो कहा। (३) तथा उत्तराध्ययन अ० ७ गा० २० मिथ्यात्वीने निर्जरा लेखे सुब्रती कह्यो। (४) तथा भगवती श०३ उ०१ तामलीनी अनित्य चिन्तवना कही। (५) तथा पुष्फिया उपांगे अ०३ सोमल ऋषिनी अनित्य चिन्तवना कही। (६) कोई अनित्य चिन्तवना ने अशुद्ध कहे तो भगवती श०१५ छग्नस्थपणे भगवन्त-नी अनित्य चिन्तवना कही (७) तथा उवाई में अनित्य चिन्तावनाने धर्मध्यान रो तेरहमो मेद्कह्यो (८) तथा भगवती श० ६ उ० ३१ असोचा केवलीने अधिकारे-प्रथम गुणठाणा रे धणी, रा शुभ अध्यवसाय. शुभपरिणाम विशुद्ध छेश्या धर्म री चिन्तवनाः अने अर्थमें धर्मध्यान कहा। (६) तथा जीवाभिगमे तथा जम्बूडीप पणत्ति में वाणव्यन्तर द्भवपास्या ते भलापराक्षमधी पास्या कह्या। ते वाणव्यन्तर में मिथ्या-हृष्टि इज उपजै छै। (१०) तथा ठाणाङ्ग ठाणा ४ उ० २ गोशाला रे. स्थविरां रे ४ प्रकार रो तप कह्यो । उप्रतप घोरतप रसपरित्याग. जिह्वा इन्द्रिय पछि संलीनता । (११) तथा दश चैकालिक अ०१ में संयम तप प विहूं धर्म कहाा (१२) तथा सूत्र रायपसेणोमें सूर्याभ ना अभियोगिया वीतरागने चंदना कीधी। ते वन्दना करण री आझा भगवान् दीथी. (१३) तथा भगवती श० २ उ० १ भगवन्त ने वंदना करण री रकंदक सन्यासी ने गीतम सामी आज्ञा दीधी। (१४) इत्यादिक अनेक ठामे निरवध करणो ने शुद्ध कही। ते करणी ने अशुद्ध कहें आज्ञा वाहिरे कहे ते एकान्त सृपा-चादी जाणवा। डाहा हुने तो विचारि जोइजो।

#### इति २६ बोल सम्पूर्गा।

वली केतला एक अजाणजीय इस कहे—जे उवाई में कहाो छै। मातापिता स विनय् थी देवता थाय। तो-मातापिता रो विनय करे ते सायद छै आजा बाहिरे छैं। पिण तिण सावद्य थीं पुण्यवंधे अने देवता थाय छै। इस ऊंधी थाप करे तेहनो उत्तर। जेउवाई में घणा पाठ कहाा छैं। हाथी मारी खाय ते हाथी तापस पिण मरी देवता थाय इम कहाो। मृग तापस मृग मारी खाय ते पिण मरी देवता थाय इम कहाो। तो जे हाथीतापस मृगतापस देवता थाय। ते हाथी मृग मारे तेहथी तो थावै नहीं। पुण्यवंधें ते तापसादिक में अनेरा शील तप आदिक गुण छैं तेहथी तो पुण्यवंधें अनें देवता हुवे। तिम मातापिता नो विनय करे तेहवा जोवां में पिण और भद्रकादि भला गुणाथो पुण्यवंधे देवता थाय। पिण मातापिता री शुश्रूपा थी देवता हुवे नहीं। गुण थी देवता हुवे । तिहां पहवो पाठ कहाो छै।

से जे इमे गामागर नगर जाव सिन्नवेसेस मणुत्रा भवंति—पगित भहका पगित उवसंता. पगित पत्तणु कोह माण माया लोभा मिउ महव संपन्ना श्रह्णीणा वीणिया श्रम्मा पिश्रो उसुस्सुसका श्रम्मापित्ताणं श्रणितहमणिजवयणा श्रिष्मित्रा श्रप्पारंभा श्रप्प परिगाहा श्रप्पेणं श्रारंभेणं श्रप्पेणं समारंभेणं श्रप्पेणं श्रारंभ समारंभेणं वित्तिकप्पेमाणा वहुइं वासाइं श्राउयं पालंति पालित्ता कालमासे कालं किचा श्रमुत्तरेस वाणमंतरेस देवत्ताय उवयत्तारो भवन्ति, तच्चेय सन्वंणवरं-ठिति चोहसवास सहस्साइं॥

( सुत्र उवाई प्रश्न ७ )

से॰ ते जे॰ जे गा॰ ग्राम ग्रागर नगर यावत स॰ सन्तिवेग ने विषे स॰ मतुष्य हुने हैं (ते करें छे) प॰ प्रकृति भद्रक कुटिलपणा रहित प॰ प्रकृति स्वभाने जे क्रोधादिक उपग्राम्या छ । प॰ प्रकृति स्वभाने पतला को॰ क्रोधमान माया लोभ मूच्छांरूप छ जेहने सि॰ मृदुच्छोमल, म॰ प्रहकार नो जीनवो तेणेंकरी ने सहित प्र॰ गुरु ना चरण प्राधीते रह्या वि॰ विनीत सेवा भक्ति ना परण्हार प्र॰ मातापिता ना सेवाभिक्त ना करण् हार प्र॰ मातापिता नो वचन कथन उद्य वेण नहीं क॰ प्रलपहण्या मोटीवांद्या जेहनें नहीं। प्र० धलपयोगे प्रारम पृथिन्यादिक ना उप-प्रलप क्ष्मणादिक छ जोहने प्र॰ प्रथयोदो परिग्रह धनवान्यादि कनी मूच्यां छै जेहने। प्र॰ प्रस्थांद्रो प्रारम जीवने विगाग जेहने तेणेकरी प्र॰ प्रस्पश्रीको समारम जीवने परिग्रापनू,

उपजावित् जेहनें हैं तेखेकरी श्र० श्राटर थोडो जीवनो विनाश श्राने समारंभ जीवनें परितापरूप हैं जेहनें तेखेकरी वि० वृत्ति श्राजीविका क० करतां थकां व० वणा वर्ष लगी श्राधुपो जीवितव्य-पाले एहनो श्रायुपो प्रतिपालीनें का० काल मरण ना श्रावसर ने विषे कालमरण करो नें श्र० वणा ठाम हैं तेमाही श्रानेरो कोई एक वा० न्यन्तरना देवलोक रहिवाना ठाम ने विषे दे० देवतापणे उ० उपपात समाह उपजीवो लहें तं० गतिजायको श्रायुपानी स्थित उपपात सर्व पूर्वली परे श्र० पुतलो विषेष ठि० स्थित चौदह सहस्र वर्ष लगी हुद्द ।

अथ इहां तो भद्रकादि घणा गुण कह्या । सहजे कोधमान मायालोभ पतला अल्प रच्छा अल्प आरंभ अल्प समारंभ पहवा गुणा करि देवता हुवे छैं। तिवारे कोई कहे पतला गुणा में कहा जे मातापिता रो वचन लोपै नहि प पिण गुणामें कहाो ते गुणइज छै। पिण अवगुणनहीं। अवगुण हुवे तो गुणामें आणें नहीं। एपिण गुणा में कहा। इम कहे तेहनो उत्तर-अहो महानुभावो ! ए गुण नहीं ए तो प्रतिपक्ष वचन छैं। जे इहा इम कहां सहजे पतला कोध मान माया लोभ, ए क्रोध-मान माया लोभ पतला थोड़ा ते तो अवगुणइज छै। थोड़ा अवगुण छै पिण क्रोधादिक तो गुण नहीं पिण प्रतिपक्ष वचने करि ओलखायो छै। पतला क्रोधा-दिफ कह्या तिवारे जाडा क्रोधादिक नहीं, प्रगुण कह्या छै। वली कह्यो अल्प इच्छा अल्प आरंभ अल्प समारंभ ए पिण प्रतिपक्ष वचने करी ओलखायो छै। परं अल्प आरम अल्प समारंभ अल्प इच्छा कही। तिवारे इम जाणीई जे घणी इच्छा नहीं ए गुण छै। एपिण प्रतिपक्ष वचने ओल्खायो छै। तिम ए पिण कह्यो मातापिता रो विनीत मातापिता रो वचन लोपै नहीं एपिण प्रतिपक्षे वचने करि ओल्खायो छै जे मातापिता रा विनीत कह्या । तिवारे इम जाणीई मातापिता रा अविनीत नहीं क्षुद्र नहीं अयोग्यता न करे कजियाखोड़ वधोकड़ा खंडवंड नहीं एगुण छै। एपिण प्रतिपक्ष वचन छै। अने जो मातापिता रो चिनीत तिहीज गुणथाय तो तिणरे छेखे अल्प इच्छा अल्प आरंभ अत्य समारम ए पिण गुण कहिणा। जिम थोड़ों आरंभ कह्यां घणों थारंभ नहीं इम जाणीइ। तिम मातापिता रा विनीत कह्यां अविनीत काजियाखोड नहीं इम जाणिये। अणे जो मातापिता रा विनीत कह्या—तेहिज गुण थायसे तो इहां इम कह्यो मातापिता रो वचन उल्लंघे नहीं। तिणरे छेखे पपिण गुण कहिणो। जो ए गुण छै तो धर्म करंता मातापिता वर्जे, अने न माने तो ए वचन लोप्पो ते माटे तिणरे लेखे अवगुण कहिणो। साधुपणो लेतां श्रावक पणूं

सादरतां सामायकपोपा करनां मातापिता वर्जे तो तिणरे छेखे धर्म करणो नहीं। धर्ने सामायकादि करे तो अविनीत धयो ते अवगुण हुवे तेहथी तो धर्म हुवे नहीं। इम कहाां पाछो सूधो जवाव न आवे जव अकवक वोछे मतपक्षी हुवे ते छीधी टेक छोड़े नहीं। अने न्याय विचारी ने खोटी टेक मिथ्यात्व छांडी साँची श्रद्धा धारे ते न्यायवादी हुकुकम्मी उत्तम जीव जाणवा। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो

# इति ३० बोल सम्पूर्गा।

# इति मिथ्यात्वि क्रियाऽधिकारः।



# ऋथ दानाऽधिकारः।

अथ कोई कहे असंयती ने दीघां पुण्य वाप न कहिणों। मीन राखणी। अने जें पाप कहे ते आगला रे अन्तराय रो पाइणहार छै। उपदेश में पिण पाप न कहिणो । उपदेश में पिण पाप कह्यां आगलो देसी नहीं जद अन्तराय पड़े, ते भणी उपदेश में पिण पाप कहिणो नहीं, मौन राखणी। इम करे तेहनो उत्तर—साधुरे मौन कही ते वर्त्तमानकाल आश्री कही छै। देतो लेतो इसो वर्त्तमान देखी पाप न कहे। उण वेलां पाप कह्यां जे लेवे छै तेहनें अन्तराय पड़ी ते माटे साधु वर्त्तमाने मीन राखें। तथा कोई अभिन्नहिक मिथ्यात्व नो घणी पूर्छे—तटे पिण ट्रझ्य क्षेत्र काल भाव अवसर देखने वोलगो। पिण अवसर विना न वोले। जद आगलो कहै--जे वर्स्तमान में अन्तराय न पाडणी, अन्तराय तो तीनुहीं काल में पाइणी नहीं। अने उपदेशमें पाप कहा। आगलो देसी नहीं जद आगमिया काल मैं अन्तराय पडी इस कहें तेहने इस कहिणो। इस अन्तराय पड़ें नहीं अन्तराय तो वर्त्तमानकाल में इज · कही छै। पिण और वेलां अन्तराय कही नहीं। अने उपदेशमें—हुवे जिसा फल वतायां अन्तराय श्रद्धे तिणरे छेले तो किणही ने दीघां पाप विहिणो नहीं। कसाई चोर भाल मेर मेंणा अनार्य म्लेच्छ हिंसक कुपात्रा ने दीघां पापकहे तो तिणरे लेखे अन्तराय रो पाइणहार छै। वली अवर्मदान में पिण पाप किणही काल में कहिणो महीं। पाप कह्यां आगलो देवे नहीं तो त्यांरे लेखे उठे पिण अन्तराय पाड़ी, वेश्या में कुकर्म करवा देवें, तिण में पिण पाप कहिणो नहीं। पाप कहा। वेश्या नें देसी नहीं जद आगामीय काले अत्तराय पड़नी। धुर ने वाश्विसाटे धान दीघां उप-देश में पाप कहिणो नहीं, पाप कह्या देसी नहीं, तो तिणरे रेखे अन्तराय पड़सी ह वली खर्च वरोटी जोमणवार मुकलावी पहिरावणी मुसालादिक नाटिकयादिक ने द्दीचा-पिण पाप कहिणो नहीं, इहां पिण तिणरे हेखे अन्तराय पड़ें छैं। वली समाई कियाँ पिग पाप किहणो नहीं। पाप कहाँ पुतादिक नी सगाई करे नहीं, क्ट पिण त्यारे लेखे अत्तराय पड़े। इण श्रद्धा रे लेखे कुपातदान में पिण पाप

कहिणों नहीं। वली कोई नें सामायक पोयो करावणो नहीं। सामायक पोपा में कोई नें देवे नहीं। जद पिण इहां अन्तराय कर्म वंघे छै, इम अन्तराय श्रद्धे छै। तो ते पाछे बोल कह्या ते क्यूं सेवे छै। अन्तराय पिण कहिता जाय अने पोते पिण सेवता जाय। त्या जीवां ने किम समकाविये। अने सूयगड़ाङ्ग अ०११ गा० २० अर्थमें वर्चमानकाले निपेध्या अन्तराय कही छै। परं और काल में न कही। साधु गोचरी गयों नृहस्थ रा घर रे वाहिरने भिष्यारी ऊभो छै। ते वर्चमानकाले देखी साधु तिण घरे गोचरी न जाय अनें साधु गोचरी गयां पछे भिख्यारी आवे तो तेहनी अन्तराय साधु रे नहीं। तिम वर्चमानकाले देतो हेतो देखी पाप कह्यां अन्तराय लागे। अने उपदेश में हुवे जिसा फल बतायां अन्तराय लागे नहीं उपदेश में तो श्री तीर्यहुरे विण डाम २ सूतां में अमंयती नें दियां कडुआ फल कहा। छै। ते साक्षीरूप फहे छै। भगवती ग॰ ८ उ० ६ यसंयती नें अगनादिक ४ सचित्त अचित्त सूकता अस्फता दियाँ पकान्त पाप कहारे (१) तथा स्यगहाङ्ग श्रु० खं०१ अ०६ गा० ४५ क्षाद्र मुनि विष्र जिमाया नरक कहा। (२) तथा उत्तराध्ययन अ०१२ गा० १४ हरि केशी मुनि ब्राह्मणा ने पाप कारिया क्षेत्र कह्या (३) तथा उत्तराध्ययन अ०१४ गा० १२ पुरोहित भग्गु ने पुत्रां कह्यो विष्र जिमायां तमतमा जाय। (४) तथा उपासक दणा अ॰ १ अनन्द ध्रावक अभिष्रह धास्त्रो. जे हं अन्य तीर्थियांने टान देवूं नहीं देवाचूं नहीं। (५) तथा टाणाडू ठा० ४ उ० ४ कुपात्रा में कुक्षेत्र कहाा (६) तथा उपासक द्या २०७ शक्छाल पुत्र गोशाला ने सेज्या संथारी दियो तिहां ''णी चेवण्णं धम्मोतिया तत्रोतिया" कहा (७) तथा विपाक अ०१ मृगालोढा ने बुःखी देखि गोतम स्वामी पूछ्यो । इण लाई कुपात दान दीधो तेह्ना ए फल भोगवै र्छ इम कहारे । (८) तथा सूपगडाडु ध्रु० १ व० ११ गा०२० सावय वान प्रणंस्यां छव काय रो घाती कहारे। (६) तथा स्यगढाङ्ग श्रु १ अ०६ गा० २३ गृहस्य ने देवी साधा त्याग्यो ने ससार भ्रमण हेतु जाणो ने छोट्यो इम फह्यो। (१०) तया,निशीय उ० १५ साधु गृहस्य ने अज्ञनादिक देवे देतां ने अनुमोदे तो चीमामी प्रायधित कधो । (११) तथा स्दगडाङ्ग श्रु० १ वर्० २ श्रायक मी धाणी पीणी गेहणी अव्यतमें कहारी। (१२) तथा ठाणाङ्ग ठाणा १० अत्रत ने भावशस्त्र करारे। (१३) इत्याद्दि अनेक ठामे अनंयतो ने दान देवे तेहना कहुआ फर उपदेश में श्री तीर्थं क्रूरे काता छै। ते भणी उपदेश में पाप कालां अन्तराय लागे नहीं। उपदेश में छै जिस्ता फल

बतायां अन्तराय लागे तो मिथ्या दृष्टिरो सम्यग्दृष्टि किम हुवे। धर्म अधर्म री ओल-खना किम आवे ओलखणा तो साधुरी वर्ताई आवे छै। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

#### इति १ बोल सम्पूर्गा।

हिवे जे असंयती अन्यतीर्थी ना दान रा फल कडुआ स्त्र में कहा छै। ते पाठ मरोड़ी विपरीत अर्थ केतला एक करे छै। ते ऊ'धा अर्थक्प भ्रम मिटावा ने सिद्धान्त ना पाठ न्याय सहित देखाड़े छै। प्रथम तो आनन्द थावक नो अभिष्रह कहे छै।

ताएगां से आगांदे गाहावइ समग्रस्स भगवओ महा-वीररस अंतिए पंचागाव्वईयं सत्त सिक्खावइयं दुवाल सिवहं सावागधम्मं पिडवजिहि २ त्तासमगां भगवं महावीरं वंदति नमंसित वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी—गो खलु मे भंते ! कष्पइ अज्ञप्यभद्दओ अग्ग उत्थिपवा अग्रउत्थिय देव यागिवा अग्र उत्थिय पिरगहियागिवा अरिहन्त चेइयाति १ वंदित्तएवा नमंसित्तएवा पुविवं अग्गालिवत्तेगां आलिवत्त-एवा संलिवत्त एवा तेसिं असगां वायागांवा खाइसंवा साइसंवा दाउंवा अगुप्पदाउंवा नक्तत्थ रायाभिक्रोगेगां, गगाभिक्रोगेगां वलाभिक्रोगेगां देवाभिक्रोगेगां गुरुनिग्गहेगां वित्ती कंतारेगां।

( उपामक दगा भ्र० १ )

त० तिवारे छा० धानन्द नामक गाधा पति स० धमण भगवत थ्री महावीर स्वामी रे निकटे. प० ५ खनुवत स० ७ धिनारूप दु० १२ प्रकार रा सा० श्रावक धमं प० घंगीकार कीधो करी ने स० श्रमण भगवान महावीर स्वामी धांद्या नमस्कार कीधी धांदीनें न० नमस्कार करी ने ए० इम व० घोल्पा ग्यो० नहीं ख० निश्चय करी ने मे० मोने भ० हे भगवन्त ! क० कल्पई छाज पछे छ० खन्य तीथीं शाक्यादिक छ० खन्य तीथीं ना देव हिर हरादिक छ० खन्यतीथिये प० छापण करी ने प्रद्या छ० श्ररिहन्त ना चे० साधु-ते नें व० वन्दना करवी न कल्पई ए० पिहलू छ० बिना बोलायां ते हने छ० एकबार बोलाविवो न कल्पे स० बार धार बोलाविवो न कल्पे ते० तेहने छ० ख्रगादिक ४ छाहार ठा० देवू नहीं छ० ख्रनेरा पाई दिवरावूं नहीं ग्र०' एतलो विशेष रा० राजाने छादेशे खागार ग० धगा कुटुम्ब ना समवाय ने छाटेशे छागार ३ व० कोई एक बलबन्त ने परवश पणे छागार ३ दे० देवता ने परवश पणे छागार ६।

अय अठै भगवान् कर्ने आनन्द आवक १२ व्रत आदसा तिण हिज दिन ए अभिन्नह लीघो । जे हुं आज थी अन्यतीधों ने अने अन्यतीधों ना देव ने अने अन्य ती वीं ना प्रह्या अरिहन्त ना चैत्य ते साधु श्रद्धाभ्रष्ट थया प तीना ने वांदू नहीं नम-स्कार करू नहीं । अगनादिक देवं नहीं देवाचं नहीं । तिण में ६ आगार राप्या ते तो आपरी कचाई छै। परं धर्म नहीं। धर्म तो ए अभिष्रह लीधो निग मे छै। अने धागार तो सावद्य छै। जो अन्य तीथीं ने दियां धर्म हुवे तो आनन्द आवक ए अभिव्रह क्यूं लियो । जे हूं अन्य तीथीं ने टेवूं नहीं दिवानूं नहीं । ए पाठ रे लेखे ती अत्य तीर्था ने देवो एकान्त सावद्य कर्म बंधनो कारण है। तरे शानन्द छोड्यो है। तिवारे कोई एक अयुक्ति लगावी कहे। ए तो अन्य तीथीं धर्म रा होपी जिन्दक ने देवा रा त्याग फीधा। परं अनाथ ने देवारा त्याग कीधा नहीं। नेहनी उत्तर-पह नो न्याय ए पाठ में इज कहारे। जे हं अन्य तीथीं ने वांडूं नही आहार डेंबूं नहीं। ए हमें तो अन्य तीथीं सर्व आया। सर्व अन्य तीयों ने यंद्रना अगनादिक नो निषेध फसो है अने जे फहे धर्म ना हेपी ने देणो छोड़वो। बीजा अन्य तीर्थिया ने देवा शे नियम लीधो नहीं। इम फहें ते हने लेखें तो धर्म ना हैयी ने बन्दना न करणी वीजां ने बन्दना पिण करणी। ए नो बेहं पाछ सेला फहाा छै। जो बीजा गरीव अन्यतीर्थों ने अशनादिक दियां पुण्य कहे तो तिणरे हैरो ते बन्य तीर्थियां ने चंदना कियां पिण पुणय कहिणो। अने जो बीजा गरीव अन्य तीथों ने चंदना कियां पुणार नहीं तो अन्तादिक दियां पिण पुण्य नहीं। ए तो पाधरो न्याय छै। जे सर्व अन्य-

तीर्थियां ने वंदना नमस्कार करण रा त्याग पाप जाणी ने किया तो अन्नादिक देवा रा त्याग पिण पाप जाण ने किया छै। पहिला तो वन्दना रो पाठ अने पछे अशना-दिक देवो छोड़्यो ते पाठ छै। ते विहं पाठ सरीखा छै। वली छव अगार रो नाम छेवे छै ते छव आगार थी तो अन्य तीथीं ने वन्दना पिण करे अने दान पिण देवे। जे राजाने आदेशे अन्य तीथी ने वन्दना पिण करे दान पिण देवे। (१) इस गण समुदाय ने आदेशे (२) चळवन्त ने जोड़े (३) देवता ने आदेशे (४) वडेरा रे कह्ये (५) ए पांच कारणे परवश पणे करी अन्य तीथी ने बन्दना पिण करे दान पिण देवे। अते छठो 'वित्ती कंतार" ते अटवी आदिक ने विषे अन्य तीर्थी आव्या छै। पने अने रा लोक वन्द्रना करे, दान देवे छै। तो तेहना कहा। थी लजाइं करी वन्दना पिण करे दान पिण देवे। प लजाई देवे वन्दना करे ते पिण परवश छै। जे राजाने आदेशे ते पिण राजा री लाजरूप परवश पणो छै। इम छहं भागार पर-वश पणे वन्दना करे दान देवे। जो छठा आगार में दान में धर्म कहे तो वन्दना में पिण धर्म कहिणो। अने जो वन्दना में धर्म नहीं तो ते दान में पिण धर्म नहीं ए तो छत्र सागार छै। ते आप री कचाई छै, पिण धर्म नहीं। जो यां ६ आगारां में धर्म हुने तो सामायिक पोपा में ए आगार क्यूं त्याग्यो । ए तो आगार माटा छै । तरे छांडे छै धर्म ने तो छाँडे नहीं। जिसा पांच आगारां में फल हुवे नेहिज फल छटा आगार नो छै। बाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

## इति २ वोल सम्पूर्गा ।

अत्र कोई कहें—अत्य तीथों ने देवा रा आनन्दे त्याग कीधा पिण असंयती ने देवा रा त्याग नथी कीधा। ते माटे अन्यतीथीं ने देवा नो पाप छै परं असंयती ने दियां पाप नहीं. असंयती ने दियां पाप कहाो हो तो बतावो। ते ऊपर असंयती ने दियां पाप कहाो छै। ते पाठ लिखिये छै।

समगो वासगरसगं भंते ? तहारूवं असंजय. अविरयः अपिड्डा, पच्चवलाय पावकम्मे पासुएणवा अफासुएणवा एस-णिडजेणवा अगोसिणिज्जेणवा असणपाण जाव किं कजह गोयमा ? एगंतसो से पावे कम्मे कजइ नित्थ से काइ निजरा कजइ।

(भगवती ग्र॰ = उ० ई )

संव धमणोपासक भ० है भगवन्त ! त० तथा रूप धमयती आ० शमती य० नधी प्रतिहराया प० पवलानें करी नें प० पायकर्म जेगो, पहचा धमयतो ने क० प्राग्नुक आ० ध्यप्राग्नुक ए० एवणीय नोप रहित ध्य० ध्यग्नन पा० पाणी जा० यावत् दीर्धा स्यू फल हुने हे गीतम ! ए० एकान्त ते पायकर्म क० हुई गा० नथी ते० तहने का० काई ग्रि० निर्जरा एतले निर्जरा न हुइ ।

सथ सठे तथा रूप असंयती नें फासु अफासु स्फतो अस्फतो अग्ना-दिक देंचे ते श्राचकने एकान्त पाप कहाो छै। अने जो उपदेश में पिए मीन राखणी हुने तो इहां एकान्त पाप क्यूं कहाो। इहां फेतला एक अशुक्ति लगाची इम कहें प तथा रूप असंयती ते अन्य तीथों ना वेप सहित मतनो धणी ते तथा रूप असं— यती तेहने "पड़िलाभ माणे" फहितां साधु जाणी ने दीधां एकान्त पाप कहाो छै। ते दीधा रो पाप नहीं छे। ते तथा रूप असंयतीने साधु जाण्या मिथ्यात्वरूप पाप लागे ते एकान्त पाप मिथ्यात्व ने कहीजे। एहवो विपरीत अर्थ करे छै। तेहने इम कहीजे प अन्य तीथों ना वेपसहित असंयती तो तुन्हे कहो छै तो ने अन्य तीर्थों नो रूप प्रत्यक्ष दीग्ते तेहने साधु फिम जाणो। प तो साक्षात् अन्य तीर्थों दीसे नेहने श्रावक तो साधु जाणे नहि। अने इहां दान देवे ते श्रमणोपासक भगवक कहाो छै। "समणोवासएणंभंने" एहवूं पाठ छै। ते माटे अन्यतीर्थों ने श्रावक तो साधु जाणे नदीं। वली इहाँ सचिच अचित्त स्फ्तो अस्फतो देवे कहाो तो श्रावक साधु जाणने सचित्त अस्फता ४ आहार किम वहिरावे ते माटे ए तो साम्प्रन मिले नहीं। वली जे कहे छै देवा गे पाप नहीं माधु जाण्या एकान्त पाप ते मिथ्यात्व लागे। ए पिण विषयीत अर्थ करे छै। इहां देवा रो पाट कराो पिण जाणवा रो पाठ इज नहीं। इहां तो गोतम पूछ्यो। तथा रूप असंयती ने सिवत्त अचित्त स्फतो अस्पतो १ आहार श्रावक देवे तेहने स्यूं हुवे। इम देवा रो प्रश्न चाल्यो, पिण इम न कह्यो। साधु जाणे तो स्यूं हुवे इम जाणवा रो प्रश्न तो न कह्यो। जो जाणवा रो प्रश्न हुवे तो सिचित्त अचित्त स्फता अस्फता वली १ आहार ना नाम क्यूं कह्या। प तो प्रत्यक्ष दान देवा रो इज प्रश्न कियो। तिण सूं १ आहार ना नाम चाल्या। तिण दीधां में इज भगवन्ते एकान्त पाप कह्यो छै। चली पकान्त पाप मिथ्यात्व ने इज कहे। ते पिण केवल मृयावाद ना चोलण हार छै। जे ठाणांगे १ सुखशय्या कही तिणमें प्रथम सुखशय्या निःशङ्कपणो वीजी परलाभनो अनवाँछवो—नीजी काम भोगनें अणवांछवो चौथी कप्र चेदना समभावे सहिवूं। ते चौथी सुखशय्या नो पाठ लिखिये छै।

श्रहावरा चउतथा सुहसेज्जा सेगां मुगडं जावपव्वइए तस्सण्मेवं भवइ जइ ताव श्ररिहंता भगवन्ता हट्टा श्रारोग्गा विज्ञा कल्लसरीरा श्रन्नथराइं. श्रोरालाइं. कल्लाणाइं. विउलाइं. पयत्ताइं. पग्गिहयाहिं. महाण्भागाइं. कम्म-क्ष्यकरणाइं. तवोकम्माइं. पितृवज्जंति. किमंगपुण्श्रहं श्राडभोवगिमश्रो विद्धमियंवयगं गो सम्मं सहामि. खमामि. तितिक्षेमि श्रहियासेमि ममंचणं श्राडभोवगिमश्रो वद्ध-भिश्रं सम्ममसहमाणस्स श्रावममाणस्स श्रातितक्षेमाग्गस्स श्राहियासेमाणस्स श्राहमगणस्स श्रातितक्षेमाग्गस्स श्राह्माग्गस्स किमग्गोकच्चइ एगंतसो पावे कम्मे कज्जइ ममंचण् मज्भोवगिमश्रो जाव सम्मं सहमाग्गस्स जाव श्रिह्यासे माणस्स किमग्गे जाव सम्मं सहमाग्गस्स जाव श्राह्यासे माणस्स किमग्गे कज्जइ. एगंतसो मेग्गिज्ञरा कच्चइ चउत्था सुहसेज्ञा।

क्षं अप हिंचे श्रॅं० ग्रर्वर ग्रॉनेरीं। कें चडेंथी छेंखेंगुर्थ्यां सें० ते मुंड थेंई जी० येंवित् पर प्रवर्त्यों लेई में तर ते साब ने एंट इंस सनसीहिः सट हुइ जट जी ताट प्रथम श्रट घरिहन्त अ॰ भगवन्त **६० शोकने ग्रभावे हरण्यानी परे हर्ण्या** श्र**० न्वरादिक प**र्नित चलवन्त कः परबडू शरीर भ्राः श्रानशनादिक तप मांहिलू श्रानेरू शरीर उ० श्रानशादिक दोप रहित युक कः मगलीक रूर वि॰ घणा दिन नी प॰ प्रति हि संयम सहित प॰ प्रादर पण पंडिवरूच्या स॰ श्रत्यन्त शक्ति युक्त पणे ऋदि नो करणहार क॰ मौन ना साधवां थी कर्मज्ञय नु करणहार त॰ तप कर्म तर क्रिया प॰ पड़िवन्जी सेवै। कि॰ प्रश्नी श्रीग ते श्रामंन्त्रणे म्मलंकारे पु० वली पूर्वोक्तार्थ नू विलक्ताण पण् दिखाइवाने म्मर्थे मा० है भ० जे उदेरी लीजिये ते लोच ब्रह्मवर्यादिके उ० म्रायुपी उपक्रमिये उलर्घाये एग्रे करी ते उपक्रम ज्वरातिसारा-दिकं भी वेदना एवंभाव उपने भी० नहीं सं० सन्मुखं पेंगे करी जिम छभट वेरी ना धाट समृह ने साहमो थाइ ने लेवे तिमि वेदना थंकी भाजू नहीं खि॰ कीपरहित ग्रदीनपणे जम् रूडी परे प्रहीयास ए मञ्द सर्व एकार्यन है। मन् सुक्त ने श्रभ्यपगम की लोचादिक नी उन उपक्रम को ज्वरादिक नी वेदना स॰ सम्यक् प्रकारे ग्राणुसहितां ने घा॰ श्राणुखमता ने छ० श्रदीन पर्यो श्रग् एतमतां ने श्र॰ श्रग् श्रहियासताने कि॰ वितर्क ने अर्थे क॰ हुइ ए॰ एकान्त सो॰ सर्वया मुक्त ने पा॰ पाप कर्म क॰ हुड एतलो जो तीर्थंकर सरीखा पुरुष तपादिक नो कप्ट सहै हैं तो हुं ग्रज्मोवगिसया श्रमे उवक्रमिया वेदना किम न सहूं जो न सहूं तो एकान्त पाप कर्म लगे अने जो म० सुक्त ने अ० ब्रह्मचर्यादिक ना ता० तावत् स० सम्बक् प्रकारे स॰ सहतांयकां जाव भ्र॰ ऋहियासतां यकां कि वितर्क ने । श्रर्थे ए॰ एकान्त सो॰ ते सुभ ने निर्जरा क॰ थाइ ।

सर्थ संहे इम कहा।—जें साधु ने कप्ट उपनें इम विचार, जे अरिहंन्त भगवन्त निरोगी काया रा धणी कर्म खपावा भणी उदेरी ने तप करे छै। तो हूं लोचं- ब्रह्मचर्यादिक नी तथा रोगादिक नी येदना किम न सहूं। पतले प वेदना सम भाव संगसहितां मुक्त ने पकान्त पाप कर्म हुई। अने संमभावे वेदना सहितां मुक्त ने पक्षान्त पाप कर्म हुई। अने संमभावे वेदना सहितां मुक्त ने पंक्षान्त निर्जरा हुई। इहां साधु ने पिण वेदना आणसहित्रे पकान्त पाप कहाो। जे एकान्त पाप मिध्यात्व ने कही छै तो साधु ने तो मिथ्यात्व छै इज नयी। अने वेदना अणसहित्रे पकान्त पाप कहाो। अने वेदना अणसहित्रे पकान्त पाप कहाो। अने वेदना अणसहित्रे पकान्त पाप कहाो छै। ते मार्ट पकान्त पाप ने मिथ्यात्व इज कही छै। ते क्यूडा छै। इहां पाप रो नाम इज पकान्त पाप छै पकान्त शब्द तो पाप ना विशेषण ने अर्थे कहाो छै। जे साधु वेदना सहे तो पकान्त निर्जरा कही छै। इहां पिण पकान्त विशेषण ने अर्थे कहाो छै। तथा भगवती शब्द उ० ८ अव्रती

के एकान्त वाल कहा साधु ने एकान्त पिएडत कहा। इत्यादिक अनेक ठामे कान्त शब्द कहा छै, एक पाप छै पिण बीजो नहीं! अन्त कहितां निश्चय करके तेहने एकान्त पाप कहिये। हैंम नाममाला में ६ काएड में ६ वां श्लोक "निर्णयो निश्चयोऽन्तः" इहां अन्त नाम निश्चय नो कहा छै। तथा भगवती श० उ० ६ "एकन्तर्मतंगच्छा" ए पाठ में एगन्त शब्द कहा छै। तेहनो अर्घ टीका में इम कहा छै। ते टीका—

''एगंमित्ति-एक इत्येवमंतो निश्चय एवासावेकान्तः इत्यर्थः''

बहनों अर्थ — एक अन्त किहतां निश्चय ते एकान्त, एतले एक कहो भावें एकान्स कहो । इस अन्त किहतां निश्चय कहाो छै एक अन्त किहतां निश्चय करी पाप ते एकान्त पाप छै। एक पाप इज छैं पिण और नहीं इस निश्चय शब्द किहवो । अने एकान्त शब्द नो अस पाड़ी एकान्त पाप मिश्यात्व ने इज ठिहरावे छै ते सृपा- ध्या छैं। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो ।

#### इति ३ बोल सम्पूर्ण ।

चली "पिंडलामनाणे" प शब्द थी साधु जाणी देवे इम थापे छैं। ते पिण फूठा छै। प "पिंडलाममाणे" तो देवा नो छै। इहां साधु नो तो नाम चाल्पो नहीं। प तो 'पिंड' कहतां पिर उपसर्ग छैं। अने लाम ते "लभ-आपणे" आपण अर्थ ने विपे लभ् धातु छै। ते पर अनेरा ने वस्तु नो लाभ तेने पिंडलाभ कहिइं। साधु जाणी ने श्रावक देवे तिहां "पिंडलाम माणे" पाठ कहाो तिम साधु ने असाधु जांणी हेल्या निन्दा अवद्या करे कोई धर्म रो हेथी अपमान देश ज़हर सरीखो अमनोइ आहार देवे तिहाँ पिण "पिंडलाम माणे" पाठ कहाो छै। तै प्रते लिखिये छै।

कहर्ण अंते । जीवा असुभदीहाउ यत्ताए कम्मं पकरंति गीयसा । पाणे अखाएता मुसंवइत्ता तहारूवं समणंवा

#### माहणंवा ही लित्ता निंदित्ता खिंसित्ता गरहिता अवमिण्णिता अग्रणपरेणं अमणुग्णोणं अप्पोय कारणेणं असणपाण खाइम साइमेणं पडिलाभित्ता एवं खलुजीवा जाव पकरेति।

( भ॰ श॰ ५ उ॰ ६ तथा ठागाङ्ग ठा॰ ३ )

कः किम् भः हे भगवन्त जीः जीव । श्रः श्रश्चभ दीर्घ श्रायुपा प्रति पः वांधेः हे गौतम। पाः प्राण्वजीव प्रति श्राति ह्या नें मृपा प्रति वः वोली नें तहाः तथा रूपं दान देवा जोग सः श्रमण नें पः पोते ह्यावा थी निवृत्यो है श्रने दूजाने कहे माहण्यस्यो ते माहण् ने हीः हेलणां से जातिन् उघाड व तेणे करी निः निन्दामन करोनें खिः खिसन ते जन समज्ञ गः गर्हण् तेहनीज सांखे। श्रः श्रपमान श्रन कमाथाय व श्रः श्रमेरो एतलावाना माहिलूं एक श्रः अमनोज्ञ श्रः श्रप्रीति कारक श्रः श्रश्च पाः पाणी खाः खादिम साः स्वाविम पः प्रतिलाधी वे शः इम खः निन्वय जीः जीव श्रश्चम दीर्घायु वांधे।

खठ अठे कहा। जीवहणे कूंठ वोले साधुरी हेला निन्दा अवहा करी अपमान देई अमनोह अप्रीति कारियो अशनादिक प्रतिलामे। तेहने अशुम दीर्घायु जो वंधे पह्नूं कहा हुँ है। तो ये साधु जाणी ने हेला निन्दा अवहा किम करे। वली साधु ने गुरु जाणी तेहने अपमान किम करे। वली गुरु जाणी ने अमनोहा अप्रीति कारियो आहार किम आपे। प तो प्रत्यक्ष देणेवालो धर्म रो होषी छै। साधु ने खोटा जाणी हेला निन्दा अवहा करी अपमान देई अमनोहा अप्रीतिकारियो ज़हर सरीखो आहार देवे छै तिहां पिण "पड़िलामित्ता" पहनो पाठ कहाो छै। ते माटे जे कहें "पड़िलाभमाणे" कहिताँ गुरु जाणो देवे, पह्नूं कहे ते कूंटा छै। "पड़िलाभमाणे" कहतां देतो थको इम अर्थ छै पिण साधु असाधु जाणावा रो अर्थ नहीं। अहा हुवे तो विचारि जोइजो।

#### इति ४ बोल सम्पूर्गा ।

चली साघु ने मनोज्ञ, बाहार विहरा वे तिहां पिण "पिड्लाभमाणे" पाठ छै। ते लिखिये छै।

कहणं भंते ? जीवा शुभ दीहाउयत्ताए कम्मं पक-रंति. गोयमा ? नोपाणे अइवाएता नो मुसं वइता तहारूवं समण्ंवा माहण्ंवा वंदित्ता जाव पञ्ज्वासेत्ता अण्णयरेणं मणुग्णेणं पीइकारएणं असणं पाणं खाइमं साइमं पड़ि-लाभित्ता एवं खलुजीवा आउ पकरेंति।

(भगवसी श० ५ उ० ६)

कं किम् स॰ हे सगवन्त ! जी॰ जीव स॰ शुभ दीर्घश्रायुषा नो क॰ कर्म व॰ बांधे हे गौतम ! गो॰ जीव प्रति न हगों गो॰ सृपा प्रति नहीं बोले तथारूप स० श्रमण प्रति मा॰ साहण श्रह्मवारी प्रति व॰ वांदे वांदो ने जा॰ यावत् प॰ सेवा करी ने ख॰ धनेरो स॰ मनोज्ञ पी॰ प्रीतिकारी भलो भाव कारी ध्र॰ ध्रयान पा॰ पाणी खा॰ खादिम सा॰ स्वादिम प॰ प्रतिलाभी ने ए॰ इम ख॰ निश्चय जीव यावत् श्रभ दीर्घायु वांचे।

अथ अठे इम कहां। साधुने उत्तम पुरुप जाणी वन्द्ना नमस्कार करी सन्मान देई मनोइ प्रीति कारियो अगनादिक प्रतिलाभ्यां शुम दीर्घायुपो वांघे। इहां "पिडलाभित्ता" पाठ कहाो। तिम हिज "पिड़लाभित्ता" पाठ पाछिले आलावे कहाो। जे साधु ने भलो जाणी प्रशंसा करी ने मनोइ आहार देवे। तिहां "पिडलाभित्ता" पाठ कहाो। तिम साधु ने खोटो जाणी हेलनादिक करी अमनोइ आहार देवे तिहाँ पिण 'पिड़लाभित्ता" पाठ कहाो। प साधु जाणी देवे अने असाधु जाणी ने देवे। प विहुं ठिकाने "पिड़लाभित्ता" पाठ कहाो। वली मनोइ आहार देवे तथा अमनोइ आहार देवे तथा अमनोइ आहार देवे प विहुं में "पिड़लाभित्ता" पाठ कहाो। वली वन्द्ना नमस्कार सन्मान करी देवे, तथा हेला निन्दा अवङ्गा अपमान करी देवे प वेहं में "पिड़लाभित्ता" पाठ कहाो। शुम दीर्घ आयुपो वांधे तथा अशुम दीर्घायुपो वाधे प विहुं में "पिड़लाभित्ता" नाम देवा नो छै। पिण साधु जाणवा रो कारण नहीं. डाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

इति ५ बोल सम्पूर्ण।

तथा वली गुरु जाण्या विना देवे तिहां विण "पढ़िलाभित्ता" पाठ कासी है। ने लिखिये है।

त्तेणं सा पोष्टिला ताओ अञ्जाओ एक्जमाणीओ पासित २त्ता हहुनुहुा आसणातो अन्भुहेति २त्ता वंदइ २त्ता विपुल असणं ४ पड़िलाभेति २ त्ता एवं वयासी ।

( ज्ञाता श्र० १४ )

स॰ तिवारे सा॰ तिका पोट्टिला ता॰ ते श्र॰ आर्या महासती ने ए॰ श्रावती पा॰ देखे देखीने ह॰ हर्ष सतुष्ट पामी श्रा॰ श्रासण् थर्मी श्र॰ उठे उठीने व॰ वांटे वांदीने वि॰ विस्तीर्ण श्र॰ श्रग्रनाद्विक ४ श्राहार प॰ श्रतिलाभीने ए॰ इम वोते।

अध अठे पोहिला—आवकरा व्रत आद्सा पहिलां आर्यां नें अशनादिक प्रतिलाभी पछे तेतली पुत्र भक्तार वश हुवे ते उपाय पूछ्यो। पहचूं कहाो। इहां पिण अशनादिक पिंडलामें इम कद्यो। तो ए गुरुणी जाणीने यन्त मन्त वशीकरण वार्त्ता किस पूछे। जे साध्वी नें गुरुणी जाणी ने धर्मवार्त्ता पूछवानी रीति छे। पिण गुरुणी पाशे मन्त्र यन्त्रादिक किम करावे। वली आवक ना व्रत तो पाछे आदसा छै। तिवारे गुरुणी जाणों छै। ते माटे पहिलां अशनादिक प्रतिलाम्या ते घेलां गुरुणी न जाणी गुरु पछे धास्मा। ते माटे पहिलां अशनादिक प्रतिलाम्या ते घेलां गुरुणी न जाणी गुरु पछे धास्मा। ते माटे पहिलांभेई नाम देवा नों छै। पिण साधु जाणवा रो नहीं। जिम पोहिला अशनादिक प्रतिलाभी वशीकरण वार्त्ता पूछी तिम हीज ज्ञाता अ०१६ सुखमालिका पिण साधवीयां ने अशनादिक प्रतिलाभी यन्त सन्त्रादिक वशीकरण वार्त्ता पूछी। इम अतेक ठामे गुरु जाण्या विना अशनादिक दिया तिहां "पिंडलामेंई" इम पाठ कहाो छै। ते माटे 'पिंडलामेंई" नाम साधु जाणवा रो नहीं। डाहा हुवे तो विचारि जोईजो।

# इति ६ बोळ सम्पूर्ण

तियारे केतला पक इम कहे—जे साधु ने देवे तिहां तो "पड़िलाभ माणे" पह्वो पाठ छै। पिण "दलपज्जा" पह्वो पाठ नहीं। अने साधु विना अनेरा ने देवे तिहां "दलपज्जा" पह्वो पाठ छै। पिण "पड़िलाभेजा" पह्वो पाठ नहीं।

इम अयुक्ति लगावे तेहनो उत्तर—जे "पड़िलाभेजा" अर्ने "दलपजा" ए बेहूं ए-कार्थ छै। जे देवे कहो भावे पड़िलाभे कहो। किणही ठामे तो साधु ने देवे तिहां "पड़िलाभ माणे" कहाो। अर्ने किणही ठामें साधु ने अशनादिक देवे तिहां "दलपजा पाठ कहाो छै। ते पाठ लिखिये छै।

से भिक्खू वा (२) जाव समागो सेकां पुण जागोका असणंवा (४) कोट्टियातो वा कोलकातो वा असंजए भिक्खु पिडयाए उक्कु जिया अवउक्तिया ओहरिया आहट दलएका तहण्पगारं असणंवा मालोहडन्ति एचा लाभेसंते गो पिडगाहेका।

( घाचारांग श्रु० २ घा० १ उ० ७)

से॰ ते साधु साध्वी जा॰ यावत् गृहस्थ ने घरे गयो थको से॰ ते जं॰ जे पु॰ वली जा॰ जायो ध्र॰ ध्रश्यनादिक ४ ध्राहार को॰ को॰ माटी नी तेहमाही थकी को॰ यांस नी कोठी तेहमाही थकी घ्र॰ ध्रसंयती गृहस्थ मि॰ साधु ने प॰ ध्रर्थे उ॰ ऊपरलो धरीर नीचों नमाडी कूवडा नी परे थई देने ध्र॰ मांहि पेसी, एतले नीचलो धरीर माही पेसी ऊपरलो धरीर वाहिर ह्या परे करी ध्र॰ ध्राया ने द॰ देई त॰ तथा प्रकार नों तेहनो ध्र॰ ध्रश्यानादि ४ घ्राहार सो॰ ए मालोहड भिन्ना ग्र॰ जागी ने ला॰ लाभे थके नो॰ म लेह'।

अथ इहां साधु ने अशनादिक विह्रावे तिहां पिण "दलपजा" पाठ कह्यों छै। ते माटे "दलपजा" कहो भावे "पिडलाभेजा" कहो। ए विहूं एकार्थ छै ते माटे जे कहें साधु ने विह्रावे तिहां "पिडलाभेजा" कह्यो पिण "दलपजा" न कह्यो। इस कहें ते कूठा छै। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

## इति ७ बोल सम्पूर्गा ।

अने जे कहे साधु विना अनेरा में देवे—तिहां "पड़िलामेजा" पाठ न कह्यो । "पड़िलामेजा" पाठ साधु रे ठिकाणे इज धापे ते पिण भूठा छै। साधु बिना अनेरा ने देवे तिहां पिण "पड़िलाममाणे" पाठ कहारे छैं ते पार किहिये

तर्तेणं सुदंसणे सुयस्स श्रंतिए धम्मं सोचा हट्ट हुट्ट सुयस्स श्रंतियं सोयमूलयं धमां गेग्डइ २ त्ता परिवाइएसु विपुत्तेणं श्रसणं पाणं खाइमं साइमं वत्थ पड़िलाभेमाणे विहरइ ।

( হারা ম্ব০ ২ )

तः तिवारे छः छद्र्यम् छः गुकदेव ने भंः समीप भः धर्म प्रते सोः सांभली ने हर्प संतोष पामे छः गुकदेव ने भः समीपे सोः गुचि मूल भः धर्म प्रते गेः प्रदे भही ने पः परिव्याजकां ने विः विस्तीर्ण भः भग्नादिक त्राहार पः प्रविलाभ वो भको जाः यावतु विः विचरे।

यय अटे सुदर्शन सेट शुक्तदेव सन्यासी ने विस्तीण अशनादिक प्रतिलाम सो थको विसरे। एहवूं श्रो तीर्थहुरे कहाो। ए तो प्रत्यक्ष अत्य तीर्थी ने देवे तिहां पिण "पिंडलाभमाणे" पाठ भगवन्ते कहाो। तो ते अन्य तीर्थी ने साधु किम किहिये। ते माटे जे कहे साधु विना अनेरा नें देवे तिहां "दलएज्ञा" पाठ छी पिण पिंडलाभ माणे पाठ नही ते पिण क्षूठा छी। अल कोई कही शुक्तदेव तो सुदर्शन नों गुरु हुन्तो ते माटे ते सुदर्शन शुक्रदेव ने अशनादिक प्रतिलाभतो, ते गुरु जाणी विहरावतो विचरे। इहां सुदर्शन नी अपेक्षाइ ए पाठ छी। इम कही तेहनो उत्तर—इहां "पिंडलाभमाणे" किहतां सुदर्शन गुरु, जाणी प्रतिलाभ तो थको विचरे तो। भगवती ग० ५ उ० ६ कहाो अशुभ दीर्घ आयुपो ३ प्रकारे यधे। तिहां पिण कहाो, जे साधु नी हेला निन्दा अवहा करी अपमान देई अमनोछ (अप्रीतिकारियो) आहार "पिंडलाभित्ता" किहतां प्रतिलाभतो कहाो। तिणरे लेखे ए पिण गुरु जाणी प्रतिलाभतो किहणो, तो गुरु जाणी हेला निन्दा अवहा किम करे। अपमान देई अमनोछ (अप्रीतिकारियो) अहार स्पिंतलाभतो किहणो, तो गुरु जाणी हेला निन्दा अवहा

किम् प्रतिलामें। ए तो धान प्रत्यक्ष मिले नहीं "पिंड्लामेड्" नाम तो देवा नों है पिण गुरु जाणी देवे इम नहीं। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

## इति ८ बोल संपूर्ण।

प्तलें कहा थके समम न पड़े तो प्रत्यक्ष "पड़िलाभ" नाम देवानी छै ने सूत्र पाठ कहे छै ।

दिक्जिगाए पडिलंभो अध्यिवा निध्या पुगो । निवयागरेक भेहावी संति मगांच बृहए ॥ (स्मार्गम शु॰ २ छ० ४ गा० ३३)

द० दान तेहनों प० गृहस्ये देवो लेगाहार ों लेवो हमी ज्यापार वर्तामान देखी ध्रव म्मस्ति नास्ति ग्रुगा दृष्या कांई न कहे ग्रुगा कहिता म्यसंयम नी मनुमोदना लागे दृष्या कहिता मृतिन्देदं थाथ इन्त कार्या म० न्यस्ति नास्ति न कहे में० मेधांनी हिन्ने साध किम वोले स० ज्ञान दर्यन चारित्र रूप ध्रुठ वधारे एतावता जिगा वधन योष्ट्री म्यसम्म साम्य ने धाय तिम न योले।

अय अठे कहा। ["दिक्खणाण" कहितां दान नां "पिडलभी" कहितां देवी यतले गृहस्थ ने दान देवे , तिहां साधु अस्ति नास्ति न कहि भीन राखे। इहां पिण "पिडलभ" नाम देवानी कहाा। प गृहस्थादिक ने दान देवे तिहां "पिडलभ" पाठ कहाा। जे "पिडलभ" रो अर्थ साधु गुरु जाणी देवे, इम अर्थ करे छैं। तो गृहस्थ ने साधु जाणी किम देवें। प गृहस्थ ने साधु जाणे इज नहीं, ते माँटे "पिडलभ" नाम देवानों इज ही छैं। पिण साधु जाणी हे वे इम अर्थ नहीं। इम घणे ठामे "पिडिलभ" नाम देवानों कहाा छै। स्वनों न्याय पिण न माने तहनें मिथ्याद्य मोह नो उदय प्रयस्थ दीसे छै। भगवती प्राप्त पिण न माने तहनें दिही पिण "पिडिलभित्ता" पाठ कहाा (१) तथा साधु खोटो जाणी हेलां. निन्दां,

अवशा अपमान करी जहर सरीखो अमनोज्ञ आहार देवे तिहां पिण "पडिलाभिता पाठ कहा। (२) तथा आचाराङ्ग श्रु०२ अ०१ ७०७ साधु ने आहार वहिरावे तिहां पिण "दलएजा" पाठ कहारे। (३) तथा ज्ञाता अ० १४ पोहिला श्राचक ना व्रत धासा पहिलां साध्वीयां ने अशनादिक दियो तिहां "पडिलाभेर" पाठ कह्यो पछे वशीकरण वार्त्ता पूछी अन गुरु तो पछे कसा। (४) इम ज्ञाता अ० १६ सुखमा-लिका पिण गुरु कीधा पहिलां आयीं नें विहरायी तिहा "पिंडलाभे" पाठ कराी। (५) तथा ज्ञाता अ० ५ सुद्र्शन शुक्तदेव ने अग्रनादिक दियो तिहां पिण "विडलाभ-माणे" प पाठ श्री भगवन्ते कह्यो । (६) तथा स्यगडांग श्रु० २ अ० ५ गा० २३ गृहस्यादिक नें दान देवे निहां 'पिडलंभ" पाठ कहाो छै। इत्यादिक अनेक ठामे पडिलंभ नाम देवानो कह्यो पिण साधु जाणवा रो कारण नहीं। निम असंयती ने पिण सचित्तादिक देवे तिहा "पडिलाभमाणे" पाठ कह्यो छै। ते पडिलाभ नाम देवानो छै। ते भणी असंयती ने अशनादिक प्रतिलाभ्या कही भावे दिया कही। जे तथा क्य असंयती ने श्रावक तो साधु जाणें इज नहीं। अने साधु जाण ने शावक तो असुभतो तथा सचित्त अगन।दिक देवे नहीं। ए तो पायरो न्याय छै। तो पिण दीर्घ संसारी स्त्र को पाठ मरोड़ता शड्डी नहीं, वली तथा रूप असंयती ने इज अन्य तीर्थी कहे तो पिण मूंठा छै। तथा रूप असंयती में तो साधु श्रावक दिना सर्व आया। तिम तयारूप श्रमण ने दियां एकान्त निर्करा कही। रुप श्रमण में सर्व साधु आया कोई साधु वाकी रह्यो नहीं। तिम तथा रूप असंयती में सर्व असंयती आया। अन्य तीथीं ने पिण असंयती गों इज रूप छै। वली विषमिग राक भिष्यासां रे पिण बसंयती नों इज रूप छै। ते माटे यां सर्व त्तया रूप असंयती कही जे। वली साधुरा वेप में रहे परं ईयां भाषा एउणा भाचार श्रद्धा रो जिल्लाणो नही ए पिण साधु रो रूप नहीं। ते भणी तथा रूप असंयती रज छै आचार श्रद्धा व्यवहार करी शुद्ध छै ते तथा रूप साधु छै तेहनें दियां निर्जरा छै। अने तथा रूप असंवती ने दियां एकान्त पाप श्री वीतरागे कह्यो छै। तेह मैं धर्म दहे ने महामूर्ख छै। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

#### इति ६ बोल सम्पूर्गा ।

फेतला एक कहे। असंयती ने दीधां धर्म नहीं परं पुण्य छै। तेहनो उत्तर। जे पुण्य हुने तो आर्ट्रफुमार "पुण्य कहे, त्यांने क्यूं निपेध्या। ते पाठ विविये छै। सिणायगाणं तु उवे सहस्से जे भोयएणित्तिए माहणाणं।
ते पुरण खंधं सुमहं जिणता भवंति देवा इइ वेय वाश्रो ॥४३॥
सिणायगाणं तु उवे सहस्से जे भोयए णित्तिए कुलालयाणं।
से गच्छइ लोलुया संपगाढे तिव्वाभितावी सरगाहि सेवी॥४४॥
दयावरं धम्म उगंच्छमाणे वहावहं धम्म पसंसमाणे।
एगंपि जे भोश्रयइ श्रसीलं खिवोसि संजाइ कश्रो सुरेहिं॥४५॥

( सूयगडांग घ्रु॰ २ घर॰ ६ गा॰ ४३-४४-४४ )

हिने धाई कुमार प्रति झाहाण पोता नो मार्ग देखाड़े हैं. सि॰ सातक पट् वर्म ना करणहार निरन्तर वेद नां भणनहार आपणां आचार ने विधे तत्पर पहेंचा झाहाण उ० वे सहस्र प्रति जे॰ जे पुरुप णि॰ नित्य भो॰ जिमाड़े त्यांने मनो वांच्छित आहार धाने ते॰ ते पुरुप पु॰ पुग्य नो स्क्य स॰ धणो एक जे॰ उपार्जी ने भ॰ धाय दे॰ देवता ह॰ इसो हमारे वे॰ वेदनों वचन है इम जाणी ए मार्ग वेदोक्त है ते तूं धादर एहवा झाहाणा ना वचन सांमली आईकुमार कहै है।। ४३॥

श्रहो ब्राह्मणो ! जे सि॰ कातक ना उ॰ वे सहस्र ने॰ जें दातार मो॰ जिमाइ शि॰ निस्य तें कातक केंहवा है छ॰ जे श्रामिन नें श्रार्थें कुने कुने भमें ते कुनाटक मार्नार जाणवा ते सरीपा ते ब्राह्मण जाणवा जिप्पे कारणे पृष्ट पिण सावध श्राहार वांच्छता हता सदाइ घर घर नें विषे भमें पृह्वा ने जिमाइ 'ते कुमात्र दान नें प्रमासों से॰ ते. ग॰ जाइ लो॰ लोलुपी ब्राह्मण सहित मांस नें गृद्धी पणें करी. ति॰ तीन नेदनां ना सहनहार प्तावता तेत्रीस सागरोपम पर्यंत ग्र॰ नरके नारकी थाई इत्यादि॥ ४४॥

विल आई कुमार कहे हैं द० दया रूप व० प्रधान घ० धर्म ने उ० उमझतो निदतो व० हिंसा. ध० धर्म प० प्रधसतो छ० शील रहित भाशील वत. ए० एहवा एक ने जे भो० जीमाड़े ते थि० नए रोजा ध्रध्या भानेराई ते थि० नरक भूमि जाई जिये कारयो नरक मांही सटाईी कृष्या ध्रम्यकार रात्रि सरीखो काल वर्ते हैं तिहां जा० जाइ एह वचन सत्य करी मानो तुमें कहों जे टेबता थाई ते मृषा एहवा पुरुष में ध्रक्षर में विषे पिया गति न जायावी तो क० देवता विमार्भिण किहां थी थाइ ॥ ४४ ॥

क्य थडे अ.र्ड् मुनि नें ब्राह्मणां कह्यों के पुरुप वे हजार ब्राह्मण नित्य जिमाड़े ने महा पुण्य स्कंघ उपाजीं देवता हुई पहचो हमारे वेदनीं वचन छै तिवारे

आर्द्र मुनि बोल्या अहो ब्राह्मणों ! जे मौसना गृद्धी घर घर ने विषे मार्जार नी परे ं समण करनार पहवा वे हजार कुपात ब्राह्मणां नें नित्य जोमाड़े ते जीमाडनहार पुरुप ते ब्राह्मणां सहित वहु वेदनां छै जेहनें विषे एहवी महा असह्य वेदनायुक्त नरक नें विषे जाई अनें दयारूप प्रधान धर्म नी निंदा नी करणहार हिंसादिक पंच आश्रव नीं प्रशंसा नो करणहार पहनो जे एक पिण दुःशोलवंत निर्वती ब्राह्मण जीमाड़े ते महा अन्धकार युक्त नरक में जाई तो जे पहवा घणां कुपात्र ब्राह्मणा ने जीमाड़े तेहनों स्यूं किहवो अनें तमें कहो छो जे जीमाड़नहार देवता थाई तो हमें कहां छां जे पहचा दातार नें असुरादिक अधम देवता में विण प्राप्ति नहीं तो जे उत्तम विमाणिक देवता नीं गति नीं आशा तो एकान्त निराशा छै। पहचो बार्ड मुनि ब्राह्मणां ने नहारे। तो जोबोनी जे असंयती ने जिमायां पुण्य हुवे, तो आर्द्र मुनि पुराय ना कहिणहार ने क्यूं निषेध्या नरक क्यूं कही। ते उपदेश में पिण पाप कहिणो नहीं तो नरक क्यूं कही। तिवारे केइ अज्ञानी कहै—प तो ब्राह्मणां ने पात्र बुद्धे जिमाड्यां नरक कही छै। तेहने पात्र जाण्या ऊंथी श्रद्धा थी नरक जाय। इम कुहेत लगावे। तेहने इम इहां तो जिमाङ्यां नरक कही छै। अने ब्राह्मण पिण इमहिज कहाो जे ब्राह्मण जिमाड़े तेहने पुण्य यंधे देवता हुवे हमारा वेद में इम कहाो परं इम तो न कहाो है आर्द्र कुमार! ब्राह्मणां ने पात जाण. प ब्राह्मण छुपात्र छै इस तो कह्यो नहीं। ब्राह्मण तो जिमावा नो इज प्रश्न वियो। तिवारे आई मुनि जिमाड्वा ना फल बताया। जे "भोयए" पहवो पाठ छै। जे ब्राह्मणा ने भोजन करावे ते नरक जाये इम कहा। पिण दीर्घ संसारी जीव पाठ मरोड़ता शंके नहीं। वली केई मतपक्षी इम कहे—प आर्द्र कुमार चर्चा रा वाद में कहाो छै। ते आर्द्र कुमार किस्यो क्वेचली थो। नरक कही ते तो ताण में कही छै। इम कहे—तेहनें इम कहिणो। आर्द्र मुनि तो शाक्यमति पापंडी गोशाला ने बौद्धमति ने एक दिएडया ने हस्ती तापस ने पतला ने जवाब दीघा चर्चा कीघी तिवारे पिण केवल हान उपनी न थी---ते साचा किम जाण्या । गोशालादिक ने जवाव दीधां—ते साचा जाण्या तो फुठो ए किम जारयो। ए तो सर्व साचा जाव दीधा छै। अने भूठो कहाो होवे तो भगवान इस क्यूं न कहारे। हे आई मुनि ! और तो जवाय ठीफ दीया पिण ब्राह्मणाँ ने जवाय देतां चुक्यो "मिच्छामि दुक्तइं' दे इम तो कह्यो नहीं। ए तो सर्वं जवाय सिद्धान्त रे

न्याय दीघा छै। अने आप रो मत थापवा आर्द्र कुमार मुनि ने भूठो कहे ते मृपा-वादी जागवा। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

### इति १० बोल सम्पूर्गा।

वली भग्ग रे पुत्रां पिण पिताने इस कहारे, ते पाट लिखिये हैं। वेया छिहीया न अवंतिताएं भुत्तादिया निंति तसंत सेगां। जायाय पुत्ता न हवंति सागां को ए।स ते छाए। सन्ने जए यं।। (उत्तराध्ययन प्र०११ गा०१२)

वैद भग्वा हुन्ती न॰ नहीं भ॰ वाय जीवा ने त्राण शरण भने भु॰ त्राह्मणा ने जिमार्था हुन्ता ने पहुंचाडे तमतमा नरक ने विषे. गां॰ कहतां वचनाल हुार जा॰ धारमा थकी ऊपना. पु॰ पुत्र न॰ न थाय नरकादिके पट्टता जीवां ने त्राप् श्वन्या धाने जो पुत्र थी यिवगित होने तो दान वर्ग निर्धक ते भणी इम ही ते माटे को॰ कुम् नाम सभावनो. ते॰ तुम्हारू वचन था॰ भाने ए पूर्वोक्त वेटादिक भण्यो ते एतले विवेकी हुने ते तुम्हारू वचन भला करी न जाये।

वय इहां भग्गु ने पुत्रां कहाो—वेद भण्या त्राण न होवे। ब्राह्मण जिमायां तमतमा जाय तमतमा ते थंथांरा में थंथांरा ते पहनी नरक में जाय। इम कहाो—जो विप्र जिमाया पुण्य यंथे तो नरक क्यूं कही। इहा फेड इम कहें पहनो भग्गु ना पुत्रां कहों ते तो गृहस्थ हुन्ता त्यारे फूठ वोल्या रा किसा त्याग था। इम कहें त्यांने इम कहिणों। जे भग्गु ना पुत्रां तो घणा बोल कह्या छैं। वेद भण्या त्राण शरण न हुवे। पुत्र जन्म्या पिण दुर्गति न टले। जो ए सत्य छै तो ए पिण सत्य छै। और योल तो सत्य कहे—आपरी श्रद्धा अटके ते वोल ने फूठों कहें। त्यां जीवां ने किम सम-फादिये। वली भग्गु ना पुत्रां ने गणधर अगवन्ते सराया छै। ते किम तेहनी पहिली ग्यारमी गाया में इम कह्यों छै। "कुमारणा ते पसमिक्खवह" एहनो अर्थ— "कुमारणा" कहितां वेहं कुमार "ते पसमिक्खव" कहिता आलोची विमासी विद्यारों ने बचन बोलावे छै। इम गणघरे कह्यों विमासी आलोची बोले तेहने फूठा किम कहिये। तथा केनला एक इम कहें ए तो भग्गु ना पुत्रां कह्यों—हे पिनाजी! हुमें एहा श्रद्धां तम्तमा ते मिश्यात्व लागे इम अयुक्ति लगावी तमतमा निश्यात्व

ने थापे। पिण इहां तमत्मा शब्द कहाो—ते नरक ने कही छै। परं मिथ्यात्व ने न कहाो उत्तराध्ययन अवचूरी में पिण इम कहाो छै ते अवचूरी लिखिये है।

''भोजिता द्विजा विष्ठा नयन्ति ष्रापयन्ति तमसोपि यत्तमस्त्रास्मिन् रौद्रे रौरवादिके नरके या वाक्यालकारे ।''

अथ इहां अवचूरो में पिण इम कहाो तम अन्धकार में अन्धारो एहवी नरक में जावे। तमतमा शब्द रो अर्थ नरकहीज कहाो, रौरवादिक नरका वासानों नाम कही वतायो छै। तो जोवोनी विष्र जिमायां नरक कही अने गणधरे कहां विमासी घोल्या इम सराया छै। तो असंयनी ने दियां पुणव किम कहिये। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

# इति ११ बोल सम्पूर्गा।

तिवारे कोई इम कहे। सहजे बेट भग्या अनुकम्पा ने अर्थे वित्र जिमांया नरक जाय तो आवक पिण वित्र जिमांवे छै। ते तो नरक जाय नहीं. ते माटे ए तो मिथ्यात्व थकी नरक कही छै। अने जे दान थी नरक जाय तो प्रदेशी दानशाला मंडाई ते तो नरक गयो नहीं। तेहनों उत्तर—ए समचे माठी करणी रा माठा फल कहा छै। सूत्र में मांस खाय पचेन्द्रिय हणे ते नरक जाय एहवो कहाो। ते पाठ लिखिये छै।

गोयमा । महारंभयाए. महा परिगहियाए पंचिदिय वहेगां कृणिमाहारेगां. गोरइया उथकम्मा. सरीरपञ्जोग णामाए कम्मस्स उद्युणं गोरइया उथकम्मा श्रीर जाव पञ्जोग वंधे।

(भगवती ग्र॰ द उ० ६)

ने॰ नारकी आयु. कर्म ग्ररीर प्रयोग यन्य केम हुई तेहनी. पु॰ एच्छा हे गौतम! म॰ महारंभ कर्पणादिक थी म॰ प्रपरिमाण परिग्रह तेहने करी ने पचेन्द्रिय जीव नो जे वय तेणे करी ने मांस भोजन तेणें करी ने ने॰ नारकी नों प्रायुक्ष्म ग्ररीर प्रयोग नाम कर्म ना उदय थी. ने॰ नारकी छातु कर्म गरीर, जा॰ यावन प्रयोग वध हुवे।

अध इहाँ कह्यो महारंभी. महापरिग्रही. मांस खाय. पंचेन्द्रिय हणे ते नरक जाय. तो चेडो राजा चरणनागनतुओ इत्यादिक घणा जणा संप्राप्त करी मनुष्य मास्ता पिण ते तो नरक गया नहीं। तथा विकी भग० श॰ २ उ० १ वारह प्रकार वाल मरण थी अनन्ता नरक ना भव कह्या तो वाल मरण रा घणी सघलाइ तो नरक जाय नहीं। वली खी आदिक सेच्या थी दुर्गति कही तो श्रावक पिष खी आदिक सेवे परं ते तो दुर्गति जाय नहीं। ए तो माठा कर्त्त्र्य ना समने माठा फल चताया छै। प माठा फर्चव्य तो दुर्गति ना इज कारण छै। अने जो और करणीरा जोरसुं दुर्गति न जाय तो पिण ते माठा कर्त्तव्य शुद्ध गति ना कारण न कहिये ते तो दुर्गति ना इज हेत छै। मांस मद्य भवे स्त्री आदिक सेवे वाल मरण मरे ए मरक ना कारण कहा। तिम वित्र जिमावे एपिण नरक ना कारण छै। अने ज इहां मिथ्यात्व करी तरक कहे तो मिथ्यात्व तो घणा रे छै। अने सर्व मिथ्यात्वी तो नरक जाये नहीं। केइ मिध्यात्वी देवता पिण हुवे छै। जे देवता हुवे ते और करणी सं हुवे। परं मिथ्यात्व तो नरक नो हेतु इज छै। तिम विप्र जिमावे ते नरक नो हेत कह्यो छै तो पुण्य किम कहिये। उपदेश में पाप कह्यां अन्तराय किम कहिये। इम कहाँ अन्तराय पड़े तो आर्द्र मुनि भग्गु ना पुत्राने नरक न कहिता अन्त राय थीं तो ते पिण डरता था । परं अन्तराय तो वर्त्तमान काल में इज छै । उपदेश में कहाां अन्तराय न थी। डाहा हुवे तो विचारि जोइजी।

#### इति १२ बोल सम्पूर्ण।

न्याय थकी वली कहिये छैं। कोई कहे मीन वर्रामानकाल में किहां कही छै। तहनो जवाव कहे छै।

> जेयदाणं पसंसंति-वह सिच्छंति पाणिणो जेयणं पड़िसेहंति-वित्तिच्छेयं करन्ति ते ॥२०॥ दुहञ्रो वि ते गा भासंति-ञ्रत्थि वा गात्थि वा पुणो ञ्रायं रहस्स हेचाणं-निव्वाणं पाउगंति ते ॥२१॥

( सूयगढांग श्रु० १ छा० ११ गा० २०-२१)

जे॰ जती घणा जीवां ने उपकार थाई छै हम जागी ने दा॰ दान ने प्रयंते घ॰ ते. परमार्थ ना श्रजाग्र. वथ हिसा इ॰ इच्छे वांच्छे. पा॰ प्राणी जीव नो. जे नीतार्थ दान ने निषेधे ते वि० वृत्ति च्छेद यर्तमान काले पामतानो उपाय तेहनों विश्व करे. ते श्रविवेको ॥ २०॥ विली राजादिक साधु ने पृष्ठे तिवारे जे करियो ते विलाई है दु॰ विहूँ प्रकारे ते॰ ते साधु. या॰ न भापे. श्र० श्रास्ति पुराय हैं। न॰ पूर्णे पुराय नहीं हैं. इम न कहें। पु॰ वली मौन करी विहूं माहिलो प्रम इम प्रकारे बोले तो स्यू थाय ते कहें हैं। श्रा॰ जाभ थाय किसानों, र॰ पापरूप रन तेहनों जाभ थाय ते अणी श्रविश्व भाषवो हांहने निरवद्य भाषवे करी नि॰ मोत्तः पा॰ पामे. ते॰ ते साथु॥ २१॥

श्य अठे इम कहा। जे सावय दान प्रशंसे ते छहकाय नो वधनो वंछण-हार कहा।। अने जे चर्चमान काले निषेधे ते अन्तराय रो पाडणहार कहा।। वृत्तिच्छेद नो करणहार तो वर्षमान काले निषध्यां कहा। पिण और काल में कहा। महीं। अने सावय दान प्रशंसे तेहने छवकाय नी घात नो वछणहार कहाो, तो देणवाला ने घाती किम कहिये। जिम कुशील ने प्रशंसे तेहने पापी कहिये, तो सेवणवाला ने स्यूं कहियो। तिम सावय दान प्रशंसे तेहने घाती कहाो तो देवणवाला ने स्यूं कहियो दान प्रशंसे ते तो तीजे करण छै ते पिण घाती छै तो जे दान देवे ते तो पहिले करण घाती निश्चय ही छै तेहमें पुण्य किहां धकी। अने चर्चमान काले निष्ध्यां वृत्तिच्छेद कही। पिण उपदेश में वृत्तिच्छेद कहाो नहीं। तिवार कोई कहे—प वर्त्तमान काल रो नाम तो अर्थ में छै। पिण पाठ में नहीं तिण ने इम कहिणो ए अर्थ मिलतो छै अने पाठ में वृत्तिच्छेद कही छै। दान लेवे ते देवे छैते बेलां निषध्या वृत्तिच्छेद हुवे अने जे लेवे ते देवे न थी तो वृत्तिच्छेद किम हुवे। ते माटे वृत्तिच्छेद वर्त्तमानकाल में इज छै। वली "स्यगडांग" नी वृत्ति शीलाड्वा-चार्य कीधी ते टीका में पिण वर्त्तमान काल रो इज अर्थ छै। ते टीका लिखिये छै।

''एन मैवार्थ पुनरपि समासतः स्पष्टतर विभिणिपुराह—

जैयदाण मित्यादि—ये केचन प्रपा सत्नादिक दानं वहूनां जन्तूना मुपका— रीति इत्ता प्रशंसन्ति (श्लाघन्ते) । ते परमार्थानभिज्ञाः प्रभूततर प्राणिना तत्प्रशसा द्वारेण वधं (प्राणातिपातं ) इच्छन्ति । तद्दानस्य प्राणातिपात मन्तरेणाऽनुप-पत्तेः । ये च किल स्ट्मिधयो वय मित्येवं मन्यमाना प्रागम सद्भावाऽनिमिज्ञाः प्रति-पेघन्ति (निपेधयन्ति) तेष्यगीतार्थाः प्राणिनां वृतिच्छेदं वर्त्तनोपायविद्य कुर्वन्ति'' ॥ २०॥

''तदेव राज्ञा श्रन्येन चैश्वरेण कृप तडाग सलदाना-द्युद्यतेन पुग्य सङ्गावं

पृण्टेर्मुमुत्तुभि र्यद्विषेयं तद्दर्शियतुमाह । दुहत्रोत्रीतयादि—यद्यस्ति पुण्यमित्येवमूखुस्ततोऽनन्तानां सत्वानां सूत्तम वादराणां सर्वदा प्राण्यत्याग एव स्यात् । प्रीण्यनमालन्तु पुनः स्वल्पानां स्वल्पकालीयम्—अतोऽस्तीति न वक्तव्यम् । नास्ति पुण्य
मित्येवं प्रतिपेषेऽपि तद्यिना मन्तरायः स्थात्—इत्यतो द्विविधा प्यस्ति नारित
वा पुण्य मित्येव ते मुमुत्त्वः साधवः पुन न भाषन्ते । किन्तु पृष्ठेः सद्धिमानि मेव
समाश्रयणीयम् । निर्वन्थेत्तस्माक द्विच्वारिद्दोष विजत भ्राहारः कल्पते । एव विपये
मुमूत्त्ग्णा मिषकार एव नास्तीयुक्तम्

सत्यं षप्रेषु शीतं-शशि कर धवल वारि पीत्वा प्रकामं व्युच्छिता शेप तृप्यााः-प्रमुदित मनसः प्राणिसार्था भवन्ति । शेप नीते जलोघे-दिनकर किरणै योन्त्यनन्ता विनाश तेनो दासीन भाव-अजित मुनिगणः कूपवप्रादि कार्ये ॥१॥

तदेव मुभयथापि भाषिते रजसः कर्मण् द्यायो लामो भवती त्यतस्तमाय रजसी— मौनेनाऽनवद्य भाग्णेन वा हित्वा (त्यक्ता) तेऽनवद्य भाषिणो निर्वाण् मोर्च प्राप्तुवन्ति ॥ २१ ॥

इहां शीलाङ्काचार्य छत. २० वीं गाथा नी टीका में इम कहा जे पी
सत्तूकारादिक ना दान ने जे घणा ने उपकार जाणी ने प्रशंसे, ते परमार्थ ना
अजाण प्रशंसा हारा करी घणा जीवा नो चध्र वाच्छे छे। प्राणातिपात घिना ते दान
नी उत्पत्ति न थी ते माटे। अने सूक्ष्म (तीक्षण) बुद्धि छै महारी पहचो मानतो
आगम सद्भाव अजाणतो तिण ने निपेधे, ते पिण अविवेकी प्राणी नी वृत्तिच्छेद ने
चर्तमानकाले पामवानो विद्य करे। इहां तो दान वर्त्तमानकाले निपेध्यां अन्तराय
कही छे। पिण अनेरा कालमें अन्तराय कही न थी। अने वली २१ वीं गाथा नी
टीका में पिण इम हीज कहो। राजादिंक वा अनेरा पुरुष क्षा तालाव पौ
दानशाला विषे उद्यत थयो थको साधु प्रति पुष्य सद्भाव पृछे, तिवारे साधु ने
मीन अवलम्यन करवी कही। पिण तिण काल नो निपेध कस्तो न थी। अने

वर्तमान काल विना तो भगवती श० ८ उ० ६ असंयती ने दियां एकान्त पाप कहों। तथा स्प्रगडाङ्ग श्रु० २ उ० ६ गा० ४५ ब्राह्मण जिमायां नरक कही छै। नथा ठाणांग ठाणे १० वेश्यादिक ने देवे ते अधर्म दान कहों। तथा स्प्रगडाङ्ग श्रु० १ अ० ६ गा० २३ साधु विना अनेरा ने देवो ते संसार भमण ना हेतु कहों। इत्यादिक अनेक ठामे सावद्य दान रा फल कडुआ कहा। ते माटे इहां मौन वर्षान्मान काल में इज कहीं। ते अर्थ पाठ थी मिलतों छै। छाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

#### इति १३ बोल सम्पूर्गा।

पतले कहा न माने तेहनें वली स्त नी साक्षी थकी न्याय देखाड़े छै।
दिक्षित्वणाए पडिलंभो अत्थिवा नित्थवा पुगी।
निवयागरेज मेहावी संति मगांच वृहए॥
(स्यगडांग १५०२ २००४ १००३३)

द० दान तेहनों प० गृह स्थे देवों लेगाहार ने लेवो इसो ज्यापार वर्शमान देखी घा प्रास्ति गास्ति गुगा दूषण काई न कहे गुगा किहतां श्रसंयमनी श्रनुमोदना लागे दूषण किहतां वृक्तिच्छेद थाइ इगा कारण श्र० चास्ति नास्ति न कहे. मे० मेथावी हिने साथ किम बोले म० ज्ञान दर्शन चारित्र रूप बु० वधारे प्रतावता जिगा वचन वोस्यां ध्रसयम सावद्य ते थाइ तिम न बोले ।

अय इहां पिण इम कहां —दान देवे लेवे इसो वर्षमान देखी गुण दूपण न कहें। ए तो प्रत्यक्ष पाठ कहां जे देवे लेवे ते चेलां पाप पुणम नहीं कहिणों। ''दिक्खणाए'' कहितां दान नो "पिड़लंभ" कहितां आगला नें देवो ते प्राप्ति एतले दान देवे ते दान नी आगला ने प्राप्ति हुवे ते वेलां पुणम पाप कहिणों हल्यों। पिण और वेलां वर्ज्यों नहीं। अनें किण :ही चेलां में पत्प रा फल न बतावणा तो अधर्म दान में पाप करूं कहे। असंयती नें दीधां पकान्त पाप भगवन्ते क्यूं कहों। अनन्द श्रायक अभिष्रह धासों ने हुं अन्य तीर्थों ने देवूं नहीं। ए अभिष्रह ध्रमुं

धासो। आर्द्र कुमार वित्र जिमायां नरक क्यूं कही। भग्गु ना पुत्रां वित्र जिमायां तमतमा क्यूं कही। त्यांनें गणधरां क्यूं सराया। इत्यादिक सावद्य दान ना माठा फल क्यूं कहा। जो उपदेश में पिण छै जिसा फल न वतावणा तो एतले ठामें कडुआ फल क्यूं कहा। परं उपदेश में आगला नें समकावा सम्यकृष्टि पमाडवा छै जिसा फल वतायां दोप नहीं। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

# इति १४ बोल सम्पूर्ण।

तथा ज्ञाता अ॰ १३ नन्दण मणिहारा री दान शाला नी विस्तार घणी चाल्यों छै ते पाठ लिखियें छै।

ततेणं गंदे तेहिं सोलसेहिं रोयायंकेहिं अभिभूए समागे गंदाए पुक्लिरणीए मुच्छित्ते ४ तिरिक्ल जोणिएहिं वद्धाण वद्धयए सिए अद्व दुहद्द वसद्दे काल मासे कालं किचा गंदा पोक्लिरणीए दहुरीए कुरिथंसि दहुरत्ताए उववण्णे ॥ २६॥

त॰ तिवारे गाँ॰ नन्टन नामक मिण्हारों ते॰ तिण १६ रोगां थी घ॰ पराभव पामी नें गाँ॰ नदा नामक पुण्करिणी में मूच्छित थको ति॰ तिर्यंच नी योनि बांधी ने घ्र॰ द्यति रुद्र ध्यान ध्याबी नें का॰ काल घ्रावसन ने यिपे का॰ काल करी नें गा॰ नन्दा नामक पुण्करिणी में ट॰ ढेडकपणे कपणों

अय इहां कहाो—जे नन्दन मणिहारो दान जालादिक नों घणो आरम्भ करी मरने डेड़को थयो। जो सावद्य दान थी पुण्य हुवे तो दानजालाटिक थी घणा असंयती जीवां रे साता उपजाई ने साता रा फल किहां गयो। कोई कहें मिण्यात्व थी डेडको थयो तो मिण्यात्व तो घणा जीवां रे छै। ते तो ससार में गोता खाय रह्या छै। पिण नन्दन रे तो दानजालाटिक नो वर्णन घणो कियो। घणा असंयती जीवां रेशान्ति उपजाई छै। तेहना अशुभ फल ए प्रत्यक्ष दीसे छै। वली "रायपसेणी" में प्रदेशी दानशाला मंडाई कही छै। राज रा ४ भाग करनें आप न्यारो होय धर्म ध्यान करवा लाग्यो। केशी स्वामी विहुं इ ठामे मीन साधी छै। पिण इम न कहाो—हे प्रदेशी! तीन भाग में तो पाप छै। परं चौधो भाग दानशाला रो काम तो पुण्य रो हेतु छै। थारो भलो मन उठ्यो। बो तो आच्छो काम करिवो विचास्रो। इम चौथा भाग नें सरायो नहीं। केशी स्वामी तो विहुं सावद्य जाणी ने मौन साधी छै। ते मादे तीन भाग रो फल जिसोई चौथे भाग रो फल छै। केइ तीन भाग में पाप कहे चौथा भाग में पुण्य कहे। त्यांने सम्यदृष्टि न्यायवादी किम कहिये। केशी स्वामी तो प्रदेशी १२ व्रत धास्रां पछें पहचूं कहाो। जे तू रमणीक तो थयो पिण अरमणीक होय जे मती। तो जावोनी १२ व्रत थी रमणीक कहाो छै। पिण दानशाला थी रमणीक कहाो नथी। इाहा हुवे तो विचारि जोडजो:

## इति १५ बोल संपूर्ण ।

तिवारे केंद्र कहें—असंयती ने दिया धर्म पुणघ नहीं तो सूत्र में १० दान क्यूं कह्या छै। ते माटे १० दान ओलखवा भणी तेहना नाम कहे छै।

दसिवहे दागो प० तं०—

श्रिणुकंपा संगहे चेव भया कालुगि एतिय।

लजाए गार वेगांच श्रिथम्मेय पुग सत्तमे।

धम्मे श्रद्भमे बुत्ते काहिइय कयन्तिय॥

( सूत्र टाणांग ठा० १० )

द० दग प्रकारे दान प० परूच्या ते० ते कहे हैं। घ० घ्रमुकम्पा दान ते कृपाये करी दीनां घ्रनाथां नें जे दीन ते दान पिण घ्रमुकम्पा कहिये कोई रांक घ्रनाय दिस्ती कष्ट पढ्यां रोगे शोके हराणां ने घ्रमुकम्पाए दीने ते घ्रमुकम्पा दान। (१) स० सप्रष्ट दान ते कष्टादिक ने विषे साहाय्य ने द्रार्थ दान दे घ्राथया गृहस्य में घ्रापी ने मुकावे। (२) स० सप्र कमे दान है ते भय टान। (३) का॰ शोक ते पुत्र वियोगादिक जे दान ए महारू श्रागल छली थाये ते माटे रक्ता निमित्ते दान श्रापे तथा मुद्या नें केडे वारादिक नो करवो। (४) लजा ए करी जे दान दीजें ते लजा टान। (४) गा॰ गर्ने करी खर्चे ते गर्व टान ते नाटिकया मलादिक ने तथा विवाहादिक यश ने श्रर्थे। (६) श्र॰ श्रधर्म पोपग्रहारो जे दान ते श्रधर्म दान गिण्कादिक नूं। (७) ध॰ धर्म नों कारण ते धर्म टान इज किहये ते छपात्र दान। (६) का॰ ए मुक्त ने कांई उपकार करस्ये एहवू जे दे ते काहि टान। क॰ इग्रे मुक्त ने घणी वार उपकार कीधो है पिण्य टर्सोगल थायवानें काजे कांइ एक श्रापू इम जे टेइ ते कतन्ती टान। (१०)

अथ इहां १० प्रकार रा दान कह्या तिण में धर्म दान री आज्ञा छै। ते निरवद्य छै वीजा नव दानां री आज्ञा न देवे। ते मादे सावद्य छै असयती ने असुकता अजनादिक ४ दीधां एकान्त पाप भगवती ज्ञा० ८ २०६ कह्यो । ते मादे ए नव दानां में धर्म-पुणय-मिश्र-नहीं छै। कोई कहे एक धर्म दान एक अधर्मदान वीजां आठाँ में मिश्र छै। केइ एकलो पुणय छै इम कहे, एहनो उत्तर-जो वेश्या-दिक मी दान अधर्म में थापे विषय रो दोप वताय ने । तो वीजा आठ पिण विषय में इज छै। भय रो घालियो देवे ते पिण बाप री विषय कुणल राखवा देवे छै। मुझा केडे खर्चादिक करे ए म्हारो पुत आगले भवे सुखी थायस्ये इम ज्ञाणी आरम्भ करे ते पिण विषय में छै। गर्वदान ते अहंकार थी खर्चे मुकलावी पहिरावणी आदि ए पिण विषय में इज छै। नेहतादिक घाले ए मुक्त ने पाछी देस्ये प पिण विषय में छै। वाकी रा ४ दान पिण इमज कोई आप रे विषय ने काजे कोई पारकी विषय सेवा में देवे—ए नव ही दान वीतराग नी आहा में नहीं वारे छै। लेणवाला अत्रत में लेवे तो देणवाला ने निर्फरा पुणय किहाँ यकी होसी। टाणाह्न ठाणा ४ उ० ४ च्यार विसामा कहा। प्रथम विसामी श्रावक ना व्रत आदसा। ते, वीजो सामायक देशावगासी तीजो पोपो चोयो संयारो सायद्य रूप भार छोड्यो ते विसामो ( विश्राम ) तो ए ६ टान चार विसामा वाहिरे छै। धर्मदान विसामा माहि छै। ए न्याय तो चतुर हुवे तो ओलखे। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो ।

# इति १६ बोल सम्पूर्गा ।

कोई कहे दान क्यूं कहाो, तो हिचे इण ऊपर १० प्रकार रो धर्म अने १० प्रकार रो स्थविर कहे छै।

दस विहे धम्मे प० तं० गामं धम्मे, नगर धम्मे, रह धम्मे, पासंडधम्मे. कुलधम्मे, गणधम्मे, संघधम्मे. सुयधम्मे, चित्तधम्मे. अस्थिकाय धम्मे।

( ठाणाङ्ग ठाणा १० )

द० दश प्रकारे धर्मा गा० प्राम ते लोक ना स्थानक ते हेतु धर्म श्राचार ते प्राम र जुई जुई श्रथवा इन्द्रिय याम तेहनो ध० विषय नो श्रमिलाप न० नगरधर्मते नगराचार ते नगर. प्रते जुल्ला जुल्ला र० रण्ट धर्म ते देशाचार पाषडी नू धर्म ते पाषड श्राचार. कु० कुल धर्म ते उग्रादिक कुल नो श्राचार श्रथवा वन्द्रादिक साथु ना गच्छन् समूह रूप तेहनों धर्म समाचा शे ग० गण् धर्म ते मह्यादिक गण्नो स्थिति श्रथम गण् ते साधु ना कुलनू समुद्राय ते गण् को टि-कादिक तेहनू धर्म समाचारी स० सघ धर्म ते गोठी नो श्राचार श्रयवा साधु ना सगत समुद्राय श्रयवा चतुरवर्ण सघ नों धर्म श्राचार स० श्रुत ते श्राचारांगाटि क० ते दुर्गति पडतां प्राण्नी ने धरे ते भण्नी।

न्न प्रदेश तेहनी जे का॰ समूह श्रास्तिकाय ते हज जे गति ने विषे जे पुद्रसाटिक धरिवा थकी श्रास्तिकाय धर्म

दस थेरा पं० तं० गाम थेरा. नगर थेरा. रहु थेरा. पासंड थेरा. कुल थेरा. गण थेरा, संघ थेरा. जाइ थेरा. सुय थेरा. परियाय थेरा.

( ठाणाञ्ज ठाणा १० र्)

हिंगे १० स्यिविद्वेब हैं । ए ग्राम धर्मादि तो स्थिवरादिक न हुने ते मणी स्थिवर कहें हैं । इ० दम दु स्थित जन ने मार्ग ने विषे स्थिवर करें ते स्थिवर तिहां जे ग्राम १ नगर २ देश ३ में विषे द्विद्विद्वन्त आदेज धवन मोटी मर्याट रा करनहार ग्राम ते ग्रामाटिक स्थिवर धर्मोपदेश धद्या मों देणहार ते हीज स्थिर करवा थको स्थिवर जे लौकिक लोकोत्तर दुल ग० गण स० स्थिनी मर्याद नो करणहार घट रा ते हुलादिक स्थिवर वयस्थिवर ज० साठ वर्ष नो धय मों स० श्रुत स्थिवर त राणाद्व समगायाद्व धरणहार में ए० प्रज्याय स्थिवर ते होम वर्ष मो चोरि-

अथ ए १० धर्म १० खिवर कहा। पिण सावद्य निरवद्य ओलखणा। अने दान १० कहा. ते पिण सावद्य निरवद्य पिछाणणा। धर्म अने खिवर कहा। छै, पिण लीकिक लोकोत्तर दोनूं छै। जिमं 'जम्यूद्यीपपनित्त''में ३ तीर्थ कहा। मागध वरदाम. प्रभास पिण आद्रवा जोग नहीं तिम सावद्य धर्म खिवर दान पिण आद्रवा योग्य नहीं। सावद्य छाडवा योग्य छै। विवेकलोचने करी विचारि जोइजो।

### इति १७ बोल सम्पूर्गा।

कोई कहे ६ प्रकारे पुण्य वंघे प कहाो छै। ते माटे पाठ कहे छै।

नव विहे पुराणे प० तं० अराण पुराणे पारापुराणे. लेखपुराणे स्वरापुराणे वत्थपुराणे सरापुराणे. वथपुराणे. काय-पुराणे. नक्षोद्धारपुराणे।

( डाणांग डाणा ६ )

न० नव प्रकार पुराय परूष्या ते० ते कहे हैं। या० पात्र ने विर्प खातादिक टोजे ते थकी वीर्ध कर नामादिक पुराय प्रकृति नो यद्य तेह थको खनेरा ने देवो ते खनेरी प्रकृति नो यद्य पर्श्व तिम हिज पास्त्रों ने देवो ल० घर हाटादिक नो देवो स० संथारादिक नो देवो व० वस्त्र नो देवो म० गुस्स्वनत ऊपर हर्य व० वचन नी प्रगंसा का० पर्यु पासना नो करियो न० नमस्कार नो करवो

सथ इहां नव प्रकार पुणव समृचे कहा। ते निरवय छ। मन. वचन काया, पुणव नमस्कार पुणव पिण समूचे कहा। पिण मन चचन काया. निर-वद्य प्रवर्त्ताया पुणव छै। सावद्य में पुणव नहीं। तिम बीजा पिण निरवय प्रवर्त्तायां पुणव छै। सावद्य में पुणव नहीं। कोई कहें अनेरा ने दीधां अनेरी पुणव प्रकृति छै। तिण रे लेखे किण ही ने दीधां पाप नहीं। अने जे रच्वा में कहाो पात ने विषे जे अन्तादिक नों देवो तेह थकी तीर्यङ्करादिक पुणव प्रकृति नों वंध, तो आदिक प्रव्य में तो वयालोसुइ ४२ पुणव प्रकृति आई। जिम अर्पभादिक कहिंचे चोंबोसुइ तीर्थ-इस आया। गोतमादिक साधु कहिंचे २४ हजार हि साया। प्राणानिपातादिक पाप किह्वे १८ पाप आया । मिश्यात्वादिक आश्रव किहवे ५ आश्रव आया । तिम तीर्थद्कराटिक पुणय प्रकृति किह्वे सर्व पुणय नी प्रकृति आई वली कांड पुणय नी प्रकृति वाकी रही नहीं । अनेरा ने दीधां अनेरी प्रकृति नो वंध कहाो छै । ते साधु थी अनेरो तो कुपाल छै । तेहनें दीधां अनेरी प्रकृति नों वंध ते अनेरी प्रकृति पाप नी छै । पुणय थी अनेरो पाप धर्म सु अनेरो अधर्म लोक थी अनेरो अलोक जीव थी अनेरो अजीव मार्ग थी अनेरो कुमार्ग द्या थी अनेरी हिंसा इत्यादिक वोल्ज्यं ओलिखे । इण न्याय पुणय थी अनेरो पाप नी प्रकृति जाणवी अनें जो अनेरा ने दियां पुणय छै । तो अनेरा ने पाणो पायां पिण पुणय छै । जिम अनेरा ने नमस्कार कियां पाप क्यूं कहे छै । अनेरा ने नमस्कार करण रो सूंस देणो नहीं । पाप श्रद्धा नो नहीं तो आनन्द श्रावके अन्य तीर्थों ने नमस्कार न करियूं । पहचो अभिग्रह क्यूं धास्तो । अने भगवन्त तो साधु ने कल्पे ते हिज द्रव्य कहाा छै । अनेरा ने दियां पुणय हुवे तो गाय पुण्णे भैंस पुण्णे क्यी पुण्णे खेती पुण्णे डोली पुण्णे. इत्या-दिक बोल आणता ने तो आणया नहीं । तथा वली अनेरा ने दिया अनेरी प्रकृति नो वंध टल्वा में छै । पिण टीका में न थी । ते टीका लिखिये छै ।

''पात्रायात्तदानाद्य स्तीर्थकरादि पुर्ययप्रदृति वधम्तदत्रपुर्ययमेव ग्रावर्द् लेगांति स्तयन-गृह-शयन-सस्तारकः'

इहां तो अनेरा ने दियां अनेरी प्रकृति नो वंध पह्यू तो ठाणाडू नी टीका अभय देव सूरि कीधी तेहमें पिण न थी। इहां तो इम कहाो जे पात्र ने अन्न देवा थी जे पुणय प्रकृति नों वंध तेहने ''अन्नपुण्णे'' कही जे। इहां अन्न कहाो पिण अन्य न कहाो। अन्य कहाां अनेरी हुवे ते अन्य शब्द न थी अन्नपुणय रो नाम छै। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

#### इति १८ बोल सम्पूर्गा।

अनेरा ने दियां तो भगवती श०८ उ०६ एकान्त :पाप कावो छै। तथा उत्तराध्ययन अध्ययन १४ गा० १२ भगा ना पुत्रां वित्र जिमायाँ तमतमा कही छै। तथा स्यगडाङ्ग श्रु० २ स० ६ गा० ४४ आर्द्र कुमार ब्राह्मण जिमायां नरक कही छै। तथा ठाणाङ्ग ठाणे ४ उ० ४ कुपात्र नें कुक्षेत्र कह्या। ते पाठ लिखिये छै।

चत्तारि मेहा प० तं० खेत्तवासी ग्राम मेगे ग्रो अक्खे-तवासी एवा मेव चत्तारि पुरिसजाया प० तं० खेत्तवासी ग्राम मेगे ग्रो अक्खेतवासी।

( ठाणाङ्ग ठा० ४ उ० ४ )

च॰ चार मेह परुष्या त० ते कहे छै खे॰ तेत्र ते ।धान नो उत्पत्ति स्थानवर्से पिश् ग्रे॰ चाने य वसें नहीं हम चौभन्नो जोडवी प॰ पश्ची परी च्यार पुरुष नी जाति प॰ परुषी त० ते किहिये छै। खे॰ पात्र ने विषे खन्नादिक देवे ग्रो॰ पिग्र कुपात्र ने न देवे कुपात्र ने दे पिग्र छपात्र ने न दे किपा प्रवात प्

अथ इहां पिण कुपात दान कुक्षेत कहाा कुपात्र रूप कुक्षेत्र में पुणय रूप वीज किम उगै। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

## इति १६ बोल सम्पूर्ण

तथा शकडाल पुत गोशाला ने पीठ फलक शय्या संस्तारादिक दिया— सिंहा पहुंचो पाठ कह्यो । ते लिखिये छै ।

तएगं सेसदालपुत्ते समणोवासए गोसालं मंखलिपुत्तं एवं वयासी. जम्हागां देवाण्यिया ! तुत्रमे मम धम्मायरिस्स जाव महावीरस्स सन्तेहिं तच्चेहिं तहि एहिं सच्चेहि सच्च भूतेहिं भावेहिं गुण कित्तगां करेहि. तम्हागां ऋहं तुत्रमे पड़ि हारिएगां पीढ़ जाव संथारयगां उविनमंतेमि नो चेवगां धम्मोनितवा तवोतिवा।

( उपासक द्या २४० ७ )

त॰ तिबारे से॰ ते स॰ शकडाल पुत्र स॰ श्रमगोपासक गोशाला म खिल पुत्र मे
ए॰ इम बोल्या हे देवानु प्रिय! तु॰ तुम्हें माहरा धर्माचार्य ना जा॰ यावत् महावीर देवता
स॰ छता त॰ सांचा ए॰ तेहवा यथाभूत भा॰ भाव थी गु॰ ,गुग्रा कीर्जन कहा। ते॰ ते
भगी प्रा॰ है तु॰ तुक्क ने पा॰ पाडीहारा पी॰ वाजोट जाव संधारो उ॰ श्राप् छूं मो॰
नहीं पिग्रा निश्रय ध॰ धर्म ने द्यर्थ न॰ नहीं तप ने द्यर्थ

अय अठे पिण गोशाला ने पोठ फलक शय्या संधारा शक्षाल पुत दिया। तिहां धर्म तप नहीं इम कहां। तो गोशाला तो तीर्थं दूर वाजतो थो तिण ने दियां ही धर्म तप नहीं—तो असंयती ने दियां धर्म तप केम किहये। पुण्य पिण न श्रद्धवो। पुण्य तो धर्म लारे वंधे छै ते शुभयोग छै। ते निर्जरा विना पुण्य निपजे नहीं। ते माटे असंयती ने दिया धर्म पुण्य नहीं। डाहा हुवे तो विचारि जोहजी।

#### इति २० बोल सम्पूर्गा।

वली असंयती ने दियां कडुआ फल कह्या छै। ते पाट लिखिये छै।

क सेणं अंते ! पुरिसे पुट्यभवे के आसिं किंणामएवा. किंगोएवा. कपरंसि. गामंसिवा. नपरंसिवा. किंवादचा, पुराणं. दुचिएणाणं दुव्यड़िकंताणं. असुभाणं. पावाणं. कम्माणं. पावगं फल वित्ति विसेसं पच्चणुं भवमासे। भोचा किंगा समायरत्ता केसिंवा पुरा किचा जाव विहरइ।

(विपाक था०१)

<sup>े</sup> सुग्ध जनोंको मोहनेके लिये याईस सम्प्रदायके पूज्य जवाहिरलालजी की प्रिया
"प्रत्युत्तर दीपिका" हम पाटपर पञ्चम स्वरमें प्रालापती है। एव ग्रापने प्रथम स्वरके १४० पृष्टमें
श्री जिनाचार्य जीतमह जी महाराज को हम पाटमें से कुछ भाग घोर लेने का निर्मृत प्राज्ञेष '
सगाती हुई मिथ्या भाषण की ग्राचार्य परीजा में उत्तम श्रेणी द्वारा उत्तीर्ण होती है। ग्राव हम
उक्त प्रिया की कोकिन कण्ठना का पाटकों को परिचय देते हैं। ग्रीर न्याय करनेके लिये ग्रामह
करते हैं।

1

हे पूज्य । पु० ए पुरुष पु० पूर्व जनमान्तरे कें कुण हुन्तो कि॰ किस्यूं माम हुन्तो किस्यूं गोत्र हुन्तो क॰ कुण गा॰ प्रामें धैस्तों न॰ कुण नगर ने विषे वस्तो कि॰ कुण प्रमुद्ध तथा कुपात्र दल्त दीधों पू० पूर्वले दु॰ दुश्चीर्था कमें करी प्राणातिपातादिक रूढी परे प्राणोवणा निन्दवा सन्देह रहित तथा प्रायश्चित्त करी टाल्या नहीं घणुमना हेतु पा॰ दुष्ट भावनों ज्ञानावरणीय घादिक कर्म नों फ॰ फलरूप विशेष भोगवतो घको विचरे कि॰ कुण व्यसनादिक क्रोध लोमादि समाच्यूया के॰ पूर्वे कुण कुणीलादि करी घणुम कर्म टपार्ज्या कुण प्रमन्त्य मांसादि भोगव्या।

अथ इहां गीतम भगवन्त ने पूछ्यो। इण मृगालोडे पूर्व काई कुकर्म कीघा, कुपात दान दीधा। तेहना फल ए नरक समान दुःख भोगवे छै। तो

। पारकगण ! कई हस्त लिखित सूत्र प्रतियों में सर्वधा ऐसा ही पार्ट है जैंसा कि जयाचार्य ( जीतमल जी महाराज ) ने उदुधृत किया हैं । श्रौर कई प्रतियों में नीचे लिखे हुए प्रकारसे भी हैं ।

"सेंग् भंते! पुरिसे पुत्र्यभने के आसी विगामपुना किगोएना क्यरिस गामंसिना किनादचा किना भोचा किना समायरत्ता केसिना पुरापोरागाणं दुचिगणाणं दुप्पदिकताण ग्रस्ट-भाणं पानाण फल वित्ति विसेसं पचणुन्भनमाणे निहरइ।

इस पाठ को मिलाने से जयाचार्य उद्दश्त पाठ के बीचमें किया दंचा के खागे ''किया भोचा. किया समायरत्ता" ये पाठ नहीं है। इसीपर ''प्रत्युत्तर दीपिका" चोर लिया चोर लिया कह कर ख्रांसु वहासी है। ये केवल स्वाभाविक ही ''प्रत्युत्तर दीपिका" का सी चरित्र है।

पाठक गण ? ज्ञान चन्नु से विचारिये। इस पाठ को न रतने से क्या लाभ ख्रौर रखने सें जयाचार्य को क्या हानि निज सिद्धान्त में प्रतीत हुई। ध्रस्तु— प्रत्युत, इस पाठ का होना तो जयाचार्यकी श्रद्धा को ख्रौर भी पुष्ट करता है। जैसे कि—

"किंवा भोषा" क्या २ मांमादि सेवन किया,।"किंवा समायरित्ता" क्या २ व्यमक

क्र्योलादि का समाचरण किया 🛭

इससे तो यह सिद्ध हुन्ना कि "किवा टचा किवा भोचा किवासमायित्ता" ये तीना एक हो फलके देनेवाले हैं। न्रायांत-कुपान्न दान मांसादि सेवन व्यसन कुणलादिक ये तीनों ही एक मार्गिक ही पिवक हैं। नैसे कि "चोर-जार-ठग ये तीनों ममान व्यवसायो हैं। तेसे ही जया-चार्य सिद्धान्तानुसार कुपान्न दान भी मांसादि सेवन व्यसन कुणीलाटिक की ही श्रेशी में गिनने योग्य है।

भ्रव तो भ्राप "प्रत्युत्तर दीपिका" से पृद्धिये कि हे मञ्जुभाविधि ? भ्रय तेरा ये

भामाप किस धास्त्र के खनुगत होगा।

श्रास्तु—यदि किसी आतृतर को इस पाठके परिवर्तन ( एक फेर ) का ही विचार हो तो तो जिस हस्त क्षितित प्रति में से जयाचार्य ने ये पाठ उद्दुष्टृत किया है। उस सूत्र प्रति को प्राप श्रोमान् जिनाचार्य पूज्य काल्रामजी महाराज के दर्शन कर उनके समीप यथा समय देख सकते हैं, जो कि तैरापन्य नायक मिन्नु स्वामीजी से जन्म के भी पूर्व लिगी गई है।

''संशोधक''

जोबोनी कुपात दान में चौड़े भारी कुकर्म कहा। छव काय रा शस्त्र ते कुपात छै। तेहनें पोप्यां धर्म पुण्य, किम निपजे। डाहा हुवे तो विचारि जोहजो।

# इति २१ बोल सम्पूर्गा ।

तथा ब्राह्मणां नें पापकारी क्षेत्र कह्माछै । ते पाठ लिखिये छै।

कोहो य माणो य वहो य जेसिं-कोसं अदत्तं च परिगाहं च ते माहणा जाइ विज्ञा विहूणा-ताइं तु खेत्ताइ मुपावयाडं।

( उत्तराध्ययन घ्य० १२ गा० २४ )

को॰ कोध श्रने मान च शब्द हुन्सी मात्रा लोम घ० वध (प्राण्यात) जे बाह्यण ने पाले • प्रानें मो॰ मृषा श्रालीक नों भाषवो श्राण दीधां नों लेवो च घब्द थी मैथुन श्रानें परिग्रह. गाय भैंस भूस्यादिक नों स्थानिकार करवो जेहनें ते बाह्यण जो बाह्यण जाति श्रानें वि॰ चउदे १४ विद्या तेणे करो वि॰ रहित जाण्या. श्रानें क्रिया कर्म ने भागे करो चार वर्ण नी श्रवस्था था हं. सा॰ ते जे तुमने जाग्या वर्सो हैं, लोका माहे जे॰ बाह्यण रूप श्रान्ते श्र ,तेवूं, निश्चय श्राति पाडुश्रा हैं कोधादिके करी सहित ते माटे पाप नों हेतु हैं, पिण भला नहीं।

षथ अडे ब्राह्मणां ने पापकारी क्षेत्र कहा। तो वीजा नो स्यूं किहिनो। हहां कोई कहे प वचन तो यक्षे कहाा छै तो ब्राह्मणा ने कोघी मानी मायी छोभी हिंसादिक पिण यह्ने कहाा। जो प सांचा तो उने पिण साचा छै। तथा सूर्यग्याङ्ग श्रु० १ अ० ६ गा० २३ गृहस्य ने देवो साधु त्याग्यो ते संसार भ्रमण नो हेतु जाणी त्याग्यो कहाो छै। तथा दशवैकालिक अ० ३ गा० ६ गृहस्य नी न्यावच करे करावे अनुमोदे तो साधु ने अनाचार कहाो। तथा निशीध उ० १५ वो० ७८-७६ गृहस्य ने साधु आहार देवे हेना ने अनुमोदे नो चीमासी प्रायश्चित कहाो। तथा आवश्यक अ० ४ कहाो साधु उन्मार्ग तो सर्घ छोड़यो मार्ग अद्गीकार कियो। तथा आवश्यक अ० ४ कहाो साधु उन्मार्ग तो सर्घ छोड़यो मार्ग अद्गीकार कियो। तो

ते उन्मार्ग थी पुण्य धर्म किम नीपजे। तथा उत्तराध्ययन अ०२६ कहाो साधु श्रावक सामायिक में सावद्य योग त्यागे तो जे सामायक में कार्य छोड़्यो ते सावद्य कार्य में धर्म पुण्य किम किहरे। ए धर्म पुण्य तो निरवद्य योग थी हुवे छै। जे सामायक में अनेरां ने देवा रा त्याग किया, ते सावद्य जाणी ने त्याग्यो छै, ते तो खोटो छै तरे त्याग्यो छै। उत्तम करणी आदरी माठी करणी छांडी छै। तो ए सावद्य दान सामायक में त्याग्यो तिण में छै के आदस्तो तिण में छै। आहा हुवे तो विचारि जोइजो।

## इति २२ बोल सम्पूर्गा।

तथा भगवती ग० ८ उ० ५ तथा उपासक दशा अ० १ पनरे कर्मादान कहा। छै, ते पाठ लिखिये छै ।

समगो वासएगां पगग्गरस्त कम्मा दागाति जाग्नि-यव्वाति न समारियव्वाति तंजहा इंगाल कम्मे वण कम्मे साड़ी कम्मे. भाडी कम्मे फोडी कम्मे दंत वडिउजे. रस विगिडजे केस विगिडजे विस विगिडजे लक्खणिडजे जंत पीलग् कम्मे निल्लंछग् कम्मे द्विग्गदावण्या सर दह तड़ाग परि सोसिग्या श्रमईजग् पोसग्ग्या ॥ ५१॥

सं श्रावक में पं १५ प्रकार रा. कें कर्मादान (कर्म श्रावारा स्थान) व्यापार जाग्ना. किन्तु ने नहीं श्राटरवा तं ते केंद्रे हैं हे श्राप्ति कर्म वन कर्म सादों (शक्टादि वाहन) कर्म भाट भाडी (भाडो उपजावन वालो) कर्म फोडो कर्म दन्त वाग्रिज्य रस पाण्जिय केंग्र वाग्रिज्य विष वाग्रिज्य ने लाहा श्राटि। वाग्रिज्य यम्त्र पीलन कर्म विल्लंद्रग् (बैल श्रादि का श्राद्व विशेष हैंदन) कर्म दावानि (यन में रेत श्रादिकों में श्राप्ति लगाना। कर्म सें ते तालाव श्रादिकों ने पाण्जी रो श्रोपण श्रादि कर्म भट वेग्या भादि में पोषणा श्रादिक व्यापार कर्म

तिहां 'असती जण पोसणया" तथा "असङ्घोसणया" कह्यो छै। पहनों अर्थ केतला एक विरुद्ध करें छै। अने इहां १५ व्यापार कहा। छै तिवारे कोई इम कहें इहां असंयती पोप व्यापार कहा। छै। तो तुम्हें अनुकम्पा रे अर्थे असंयती ने पोप्यां पाप किम कही छै। तेहनो उत्तर—ते असंयती पोपी २ ने आजीविका फरे ते असंयती पोप न्यापार छै। अने दाम लियां विना असंयती ने पोपे ते घ्यापार नथी कहिये। परंपाप किम न कहिये। जिम कोयला करी वैचे ते ''अंगालकर्म'' व्यापार, अने दाम विना आगला ने कोयला करो आपे ते व्यापार नथी। परं पाप किम न कहिये। जे वनस्पति येचे ते "वण कर्म" व्यापार कहिये। अने दाम लियां विना पर जीव भूखा नी अनुकम्पा आणी वनस्पति आपे ते व्यापार नहीं। परंपाप किम न कहिये। इम जे वदास आदिक फोड़ी २ आजीविका करे दाम ले ते "फोडी कर्म ज्यापार" अने दाम लियाँ विना आगला री खेद टालघा वदाम नारियल आदिक फोड़े ते ज्यापार नहीं। परं पाप किम न कहिए। इस आजीविका निमित्ते सर द्रह तालाव शोपवे ते सर-व्रह-तलाव व्यापार अने जे आगला रे काम तलाव शोपवे ते व्यापार नहीं परं पाप किम न कहिये। तिम असंयती पोपी २ आजीविका करे। दानणाला ऊपर रहे रोजगार रे वास्ते तथा म्वालियादिक दाम लेइ गाय भैंस्यां आदि चरावे। इम कुक्करे मार्जार आदिक पोषी २ आजीविका करे। आदिक शब्द में तो सर्व असंयती ने रोजगार रे अर्थे राखे ते असंयती व्यापार कहिए अने दाम लियां विना असंयती ने पोपे ते व्यापार नहीं। परं पाप किम न कहिये। ए तो पनरे १५ ई व्यापार छै ते दाम छेई करे तो व्यापार। अने पनरे १५ ई दाम जिना सेवे तो व्यापार नहीं। परं पाप किम न कहिये। डाहा हुवे तो विचारि जोइजी।

#### इति २३ बोल सम्पूर्ण।

वली फैतला एक इम कहे—जे उपासक दशा अ० १ प्रथम व्रत ना ५ धती-नार कहा। तिण में भात पाणी रो विच्छेद पाड्यो हुवे, ए पाचमो अतिचार फारो छै। तो जे असंग्रती नें भात पाणी रो विच्छेद पाड्या अतीचार लागे। ते भात पाणी थी पोप्यां धर्म क्यूं नहीं। इम कहै तेहनो उत्तर—सूत्रे करी लिखिये छै—

तदा गां तरंचणं थूलग पाणातिवाय वेरमणस्स समगो-वास तेणं पंच अइयारा पेयाला जाणियव्वा न समायरि-यव्वा, तंजहा-बंधे, वहे छविच्छेए अतिभारे भत्त पाण वोच्छेते ॥ ४५॥

( उपासक दशा भ्रा० १ )

त० तिवारे पछे थू० स्थूल प्राणातिपात घेरमण प्रत रा स० आवक में प० ४ आतीचार पे० पाताल में विषे ले जाणेवाला छै किन्तु न० आदरवा योग्य नहीं त० ते कहे छै भं० मारवा नी बुद्धि इ करी पशु आदि में गाढा वन्धने करे वांधे व० गाढा प्रहारे करी मारे छ० भद्रोपाङ्ग में छेदे अ० शक्ति उपराना ऊपरे भार आपे. भ० मारवा नी बुद्धि इं. भाहार पाणी रो विच्छेद करे

इहां मारवा ने अर्थे गाढे वधन वाँघे तो अतीचार कहा। अने थोड़े वंघन वाँघे तो अतीचार नहीं। पिण धर्म किम किहये। मारवा ने अर्थे गाढ़े घाव घाले तो अतीचार अने ताड़वा नो बुढ़े लकड़ी इत्यादिक थी थोड़ो घाव घाले तो अतिचार नहीं। परं धर्म किम कि हिये। इम ही चामड़ी छेद कि हवो, इम मारवा ने अर्थे अति ही भार घाल्यां अतीचार, अर्न थोड़ो भार घाले ते अतीचार नहीं। परं धर्म किम कि हवे। तिम मारवा ने अर्थे भात पाणी रो विच्छेद पाड्यां तो अतिचार, अर्ने अस जीच ने भात पाणी थी पोपे ते अतीचार नहीं। पिण धर्म किम कि हिये। अनेरा संसार ना कार्य छै। तिम पोपणो पिण संसार नो कार्य छै पिण धर्म नहीं। अपोप्यां धर्म कहें तेहने लेखे पाठे कहाा—ते सर्व वोला में धर्म कि हिणो। अने पाछिला वोल ढीले वंधन वांध्यां ताड़वा ने अर्थे लकड़ियादिक थी कुट्यां धर्म नहीं। तिम भात पाणी थी पोप्यां पिण धर्म नहीं। चली सागल कहारे पारका व्याहव नाता जोड़ाया तो अतीचार अर्ने घरका पुतादिक ना च्याहव कियां अतीचार नहीं हांगी। पिण धर्म किम कि हिणे। वली प्रायां विवास नहीं। वली प्रायां साम कियां अतीचार नहीं। वली प्रायां किम कियां अतीचार नहीं। वली प्रायां साम कियां प्रायां साम कियां अतीचार नहीं। वली प्रायां साम कियां अतीचार नहीं। वली प्रायां साम कियां साम क

व्रत ना ५ अतिचार में दास दासी स्त्री आदिका ने मारवा ने अर्थे घर में वांधी भात पाणी ना विच्छेद पाड्याँ अतीचार परं दास दासी पुत्रादिक नें पोपे, तिण में धर्म किम किहिये। जे तिर्यञ्च रे भात पाणी रा विच्छेद पाड्यां अतीचार छै। तिम मनुष्य ने भात पाणी रो विच्छेद पाड्यां अतीचार छै। तिम मनुष्य ने भात पाणी रो विच्छेद पाड्यां अतीचार छै। अनें तिर्यञ्च ने भात पाणी थी पोष्यां धर्म कहे तो तिण रे छेखे दास दासी पुत्र 'स्त्रियादिक मनुष्य नें पिण पोष्यां धर्म किहिणो। ए अतोचार तो समचे त्रस जीवनें भात पाणी रो विच्छेद करे ते अतीचार कहाो छै। अनें त्रस में तिर्यञ्च पिण आया मनुष्य पिण आया। अनें जे कहे स्त्रियादिक ने पोषे ते विषय निमित्ते, दास दासी ने पोषे ते काम ने अर्थे। तिण सुं या नें पोष्यां धर्म नहीं। तो गाय भैंस ऊ'ट छाली वलद इत्यादिक तिर्यञ्च ने पोषे ते पिण घर रा कार्य नें अर्थे इज पोषे। ए तो तिर्यञ्च मनुष्य नवजाति ना परिग्रह माहि छै। ते परिग्रह ना यत्न कियां धर्म किम हुवे। हाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

### इति २४ वोल सम्पूर्ण।

वली कोई इम कहे। तुंगिया नगरी ना श्राचकां रा उघाड़ा वारणा कहा। है। ते भिष्यासां ने देवा ने अर्थे उघाड़ा वारणा छै। इम कहे तेहनों उत्तर—उघाड़ा वारणा कहा। छै. ते तो साधु री भावना रे अर्थे कहा। छै। ते किम—जे और भिष्यारी तो किमाड़ खोळ ने पिण माहे आवे छै। अने साधु किमाड़ खोळने भाहार लेवा न आवे। ते माटे श्रावकां रा उघाडा वारणा कहा। छै। साधु री भावना रे अर्थे जड़े नहीं। सहजे उघाड़ा हुवे जद उघाड़ाज राखे। तिणसुं "अवगुंय दुवारा" पाठ कहा। छै। भगवती शर्ं २ उ० ५ तुंगिया मगरी ना श्रावकां रे अधिकारे टीका में एद व्याष्यानुसारे अर्थ कियो ते टीका कहे छै।

श्रवगुय द्वारेति—श्रश्रावृतद्वागः क्याटादिभि रस्यगित गृह द्वारा इत्यर्थः । सद्दर्शन लाभेन न कुतोपि पापिका द्विभ्यति शोभन मार्ग परिवर्हेगो-द्पाट शिम्मिनष्टन्तीति भावः—इति वृद्धव्यास्या । इहां भगवती नी वृत्ति में पिण इम कहाो। जे घर ना हार जड़े नहीं ते भला दर्शन रे संम्यक्तव ने लाभे करी। पिण किणही पापंडी थी डरे नहीं। जे पापंडी आबी तेहना स्वजनादिक नें पिण चलावा असमर्थ कदाचित् कोई पापंडी आबी चलावे। पहचा भय करी किमाड़ जड़े नहीं। इम कहाो छै। तथा वली उवाई नी वृत्ति में पिण वृद्ध व्याख्यानुसारे इमज कहाो छै। प तो सम्यक्त्व नीं सेंठा पणो वखाण्यो। तथा स्वयमडाङ्ग : श्रु० २ २० २ दीपिका में पिण इम हिज कहाो छै। ते दीपिका लिखिये छै।

श्रवगुय दुवारेति—श्रप्रावृतानि द्वाराणि येपा ते तथा सन्मार्गलामान कुतोपि भय कुर्वन्ती त्युद्घाटित द्वाराः ॥

इहाँ स्वगडाङ्ग नी दीपिका में पिण कहो। भलो मार्ग सम्यग् द्वृष्टि पाभ्यां ते मारे फोई ना भय थकी किंवाड़ जड़े नहीं। इहां पिण सम्यक्त्व नों दृढपणो वखाणयो। तथा वली स्वगडाङ्ग श्रु० २ अ० ७ दीपिका में कहो। ते दीपिका लिखिये छै।

्र प्रवगुय दुवारेति—न्यप्रावृत मस्थगित द्वार गृहस्य येन् सो ्ऽ प्रावृतद्वारः पर तीर्थिकोऽपि गृह प्रविश्य धर्मयदि वदेत् वदत् वा न तस्य परिजनोपि सम्यक्ला-चाजयितु शक्यते तद्वील्या न द्वार प्रदान मित्यर्थः ।

इहां पिण कहा। जे परतीयों घर में आवी धर्म कहे। ते श्रायक ना परिजन ने पिण चलावा असमर्थ, प सम्मन्त्व में सेंटों ते माटे पापंडी रा भय थकी कमाड़ जड़े नहीं। इहां पिण सम्यक्त्व नों सेंटा पणो वलाणधो। पिण इम न कहा। असंयती ने देवा ने अर्थे उघाडा वारणा राखे। पह्यो कहाो नहीं। प तो ''अवंगुय दुवार' नों अर्थ टीका में पिण सम्यक्त्व नों दृढपणो कहाो। तथा भिक्षु ते साधु री भावना रे अर्थे वारणा उघाड़ा राखना कहे तो ते पिण मिछे। ते किम—साधु नें विहरावा नों पाठ आगे कहाो छै। ते माटे प भावना रो पाठ छै। अनें असंयती भिष्यारी रे अर्थे उघाड़ा वारणा कहाा हुवे तो भिष्यासां नें देवा रो पिण पाठ कहिता। ते भिष्यासा ने देवा रो पाठ कहो न थी। ''समणे निगारे

कासु एसणिंज्जेणं" इत्यादि श्रमणं निर्श्रन्थ ने प्रासु एवणीक देतो थको विचरे। इमें साधु ने देवा नों पाठ कहों। ते माटे साधु रे शर्थे उघाड़ा वारणा कहा। पिण भिण्याक्षां रें शर्थे उघाड़ा वारणा कहा न थी। श्राहा हुवे तो विचारि जोइजो।

# इति २५ बोल सम्पूर्ण

फेतला एंक कहे छै। जे मंगवती शें टे उं ६ अंसंयंती में दीघां पकान्त पापं कहा। पिण संयतासंयती में दियां पाप न कहा। ते माटे श्रावक में पोष्यां धर्म छै। श्रेमें श्रावक में दीघां पाप किण सूत में कहा। छैं। ते पाठ बतावो। इम कहे तहनों उत्तर—सूयगंडाड़ श्रु २ श्रु ७ तीन पक्ष कहा। छै। धर्मपक्ष-सधर्मपक्ष-मिश्रपक्ष. साधु रे सर्वधा व्रत ते "धर्मपक्षे" अंव्रती रे किञ्चत् व्रत नहीं. ते "अधर्म-पक्ष" श्रावक रे केई एक वस्तु रा त्याग ते तो व्रत केई एक वस्तु रा त्याग नहीं ते मंत्रत, ते भणी श्रावकने "मिश्रपक्ष"कही, जे। जेतली व्रत छै श्रावक रे-ते तो धर्मपक्ष माहिलो छै। जेतलों अव्रत छै ते अधर्मपक्ष माहिलो छै। अव्रत सेवे सेवावे अनुमीदे तिहां बीतराग देव आंका देवे नहीं। ते भणी श्रावक री अव्रत सेव्यां सेवायां धर्म नहीं। श्रावक रे जेतलो र स्थाग छै ते तो व्रत छै धर्म छै तेतलो र श्रागर छै. ते अव्रत छै अंव्रक रे जेतलो र स्थाग छै ते तो व्रत छै धर्म छै तेतलो र श्रागर छै. ते अव्रत छै अंव्रक रे जेतलो र श्रावक रा व्रत अने अव्रत में निर्णय सूत्र साक्षी करी कहे छै।

सेज इमें गामागर नगरं जांव संिए वेसेसु मनुया भवंति. तं० अप्पारंभा अप्प परिगहा, धिम्मआ, धम्माणुआ, धम्मद्रा, धम्मक्खाई, धम्म पलोइ, धम्मपञ्चयणा, धम्म-समुदायरा, धम्मेणं चेव वित्ति कप्पेमाणा, सुसीला सुव्वया सुपडिआणंदा साहु एगच्चाओ, पाणाइवायाओ पिडिविरया जांव जीवाए, एगचाओ अप्पिडिविरया, एवं जांव परिगाहाओ

पड़िविरया. एगचात्रो. अप्पड़िविरया. एगचात्रो कौहात्रो. माणात्रो. मायात्रो. लोभात्रो. पेजात्रो. दोसात्रो. कलहात्रो. श्रव्भक्लाणात्रोः पेसुणात्रोः परपरिवायात्रोः अरतिरतीत्रोः मायामोसाञ्रोः मिच्छा दंसण सञ्जाञ्रो पडिविरया जावकीवाए एगच्चाञ्रोः श्रप्पडिविरयाः जावजीवाएः एगच्चाञ्रोः आरं-भाञ्जोः समारंभाञ्जोः पडिविरया जावजीवाए एगच्चाञ्जोः श्रारंभ समारंभात्रोः अपडिविरयाः एगच्चात्रोः करणकरा-वणात्रो पड़िविरया जावजीवाए. एगच्चात्रो अप्पडिविरयाः एगच्चाञ्रोः पयगा पयावगाञ्जोः पहिविरया जावकीवाएः एगच्चाञ्चो पयण पयावणाञ्चो अविड्विरयाः एगच्चाञ्चो कोट्टण पिट्टग् तज्ज्ञ्या ताल्या बह बंध परिकिलेसाञ्चोः पड़िविरया जाव-जीवाए. एगचात्रो अपडिविरयात्रो एगचात्रो न्हाणु मदण वरागुक विलेवगा सद फरिस रस रूव गंध मल्लालंकाराओ पड़िविरया जावजीवाए. एगचात्रा श्रपड़िविरयाः जे यावरारो तहप्पगारा सावज जोगोवहिया कम्मंताः परपाण परितावणकरा कञ्जंतिः ततोवि एगचात्रो पड़िविखा जावळीवाएः भी अपडिविरया तं जहा समगो वासगा भवंतिः

( उवाई प्र॰ २० तया स्यगहाङ्ग प्र०१८)

ति ते जै॰ एह प्रत्यन्न संसारी जीव ग्राम श्वागर लोहादिक ना न॰ नगर जिहां कर महीं गवादिक मो जा॰ यावत स॰ सिक्षेत्रेश तेहनें विषे स॰ मनुष्य पुरुष स्त्री प्रादिक है ते ले के के है है स्त्र॰ प्राट्य योदोज स्त्रारम स्थापारादिक प्राट्य थोड़ो परिग्रह धनधान्यादिक ध॰ धम श्रुत चरित्र ना करगाहार ध॰ धर्म श्रुत चरित्र ने केडे चाले हैं ध० धर्म श्रुत चारित्र रूप वारति हो धर्म चेष्टारूप ध० धर्म श्रुत चारित्र रूप मन्य ने समलाने ध० धर्म श्रुत चारित्र रूप ने रिहवा मोग्य जायो बार २ तिहां दृष्टि प्रवृत्ते ध० धर्मश्रुत चारित्र रूप ने विषे कर्म स्त्रण करिवा सावधान

है प्रयया धर्म ने रागे रंगामा है ध॰ धर्म श्रुत चारित्ररूप ने विषे प्रमीद सहित श्राचार है जेहनों घ० धर्म चारित्र ने श्रखंड पाल वे सूत्र नें शाराधवे न गृत्ति है स्नाजीविका करप करे हैं। स॰ भलो शील प्राचार है जेहनों स॰ भला मत है स॰ प्राहलाद हर्ष सहित चित्त है साध ने विषे जेहना सा॰ साधु ना समीपवर्त्ती ए॰ एकैक प्राणी जीव इन्द्रियादिक नों प्रतिपात हरायो तेह धकी ग्रातिग्रय स् विरस्या निवृत्या विरक्त हुआ है। ग्रा० जीवे ज्यां सर्गे एकेक प्रायाी जीव पृथिन्यादिक थकी निवृत्या न थी ए० इस मृणावाद प्राइतादान मैथुन परिप्रह एक देश थकी निवृत्या इत्यादिक मुच्छी कर्म लागरा थी निवृत्या ए० एकैंक फुठ चारी मेथुन परिग्रह व्रूच्य भाव मुच्छो यकी निवृत्या न थी ए॰ एकैक क्रोध थकी निवृत्या एकैक क्रोध थकी निवृत्या न भी, मा॰ एकेक मान थी निवृत्या एकेक मान थी न निवृत्या ए॰ एकेक माया थी निवृत्या एकेक थी म निवृत्या एकेंक लोभ थी निवृत्या एकेंक लोभ थी न निवृत्या पे॰ एकेंक प्रेम राग थी निवृत्या एक्रेंक न यी निवृत्या दो॰ एक्रेंक होष धकी निवृत्या एक्रेंक धकी न निवृत्या. क॰ एक्रेंक कलाह थी निवृत्या एकेक थी न निवृत्या प्र० एकेक ध्यभ्याख्यान थी निवृत्या एकेक थी न निवृत्या पे० पुर्केक पेछणुचाडी थी निवृत्या पुर्केक थी न निवृत्या पुर्केक पारका प्रापवाद थी निवृत्या एकेक थी न निरूत्या एकेक रित श्रारति यो निरूत्या एकेक यो न निरूत्या सा० एकेक साया सूचा थी निवृत्या पुलैक थी म निवृत्या पुलैक मिध्या दुर्घन शल्य थी निवृत्या है जा॰ जीवे ज्यां लगे. पुरेक मिध्यात्व दुर्यन थकी न निवृत्या ए० एकैक आरम्भ जीवनों उपद्रव हुण्यो समारंभ ते उप-द्रज्यादिक कार्य में विषे प्रवर्त्त वो प्य॰ प्रतिगय सूं प॰ निगृत्या है प॰ एकके प्रारम्भ समारम्स थकी था निवृत्या न थी एकेंक करिवो कराववो ते थाने रा पाहे तेहथी प० निवृत्या है जीवे ज्यां लागे ए॰ एकेंक फरिवो कराववी ज्यापारादिक रीष्ट थकी निवृत्या न थी ए॰ एकेंक पचियो पचायियो स्रने रा पाहे तेह थी निवृत्या है जा० जीने ज्यां सरी प० एकेंक पचिनो पोते वचावियो भने रा पाहे भारादिक तेह थकी नियत्या न थी एकेक को० कृट्या पीट्या ताइन तर्जन बध बधन परिष्ट्रोग ते बाधा नौ उपजावो ते थी निवृत्या जा॰ जीने ज्यां लगे एकेंक भी निवृत्या न थी एक के सान उपटायो सोपड बाना नो पूरवो टक्कानो करवी विलेपन अगर माल्य फूल भात हार प्याभरणादिक तेह धकी प० निरुत्या जा० जीवे ज्यां लागे पुर्कक स्नानादिक पूर्वे कहार तेह थकी नियुत्या न थी। जे कांई बली फ्रनिराई खनेक प्रकार तेहवा पूर्वोक्तः सा० सावव सपाप मोग ।मन पचन काया रा उ॰ माया प्रयोजन क्याय प्रश्यय पूरवा क॰ कर्म ना व्यापार प॰ पर भानेरा जीव में प॰ परिताप मा क॰ करगाहार फ॰ करीजे निपजापे ते॰ तेह चकी निधय एकेक यकी नियत्या है जा॰ जीवे ज्यां लगे। ए॰ एकेक सावद्य योग थकी अ॰ निवृत्या नधी. रा॰ ते कहें हैं स॰ भ्रमण साधु ना उवासक सेवक पहुंचा श्रावक

स्थ भडे धावक रा व्रत अव्रत जुदा जुदा कहा। मोटा जीव हणवारा मोटा फुट रा मोटी चोरी मिधुन परिव्रह री मर्पादा उपरान्त स्याग कुछियो ते तो ष्त्र कही। धर्ने पांच स्थावर हणवा रो आगार छोटो कूठ छोटी चोरी मियुन परियह री मर्यादा कीधी-ते मांहिला सेवन सेवावन अनुमोदन रो आगार ते अवृत कही। वली एक एक आरंभ समारंभ रा त्याग की घा ते वृत एकेक रो आगार ते अयुत एकेक करण करावण पचन पचावन रा त्याग ते वृत एकेक रो अयुत । एकेक क्रुटवा थी पीटवा थी बांघवा थी निवृत्या-ते तो वृत अने एकेक क्रुटवा थी वांघवा थी निवृत्या न थी ते अनुत एकैक स्नान उगरतीं विलेपन शब्द स्पर्श रस पकवांनादिक गन्ध कस्तूरी आदिक अलंकारादिक थी निवृत्या ते व्रत एकैक थी म निवृत्या ते अवृत । जे अनेराई सावध योग रा त्याग ते तो यूत । अने आगार ते अवृत । इहां तो ज़ेतला २ त्याग ते वृत कहा। अने जेतला २ आगार ते अवृत कहा। तिण में रस पकवानादिक रा गेहणा रा त्याग ते वृत कही। खावण पीवण गेहणादिक भोगवण रो मागार ते अपूत कही छै। ते अपूत सेवे सेवावे अनुमोदे ते धर्म नहीं। जे आवक तपस्या करे ते तो वृत छै। अने पारणी कर ते अवृत माही छै। आगार सेवे छै-ते सेवनवाला ने धर्म नहीं तो सेवावण वाला नें धर्म किस हुवे। ए अवृत एकान्त खोटी छै। अवृत तो रेणा देवी सरीखी छै। ठाणाङ्गराणे ५ तथा समवायाङ्गे अद्भृत ने आश्रव कह्या छै। ते अद्भृत सेव्यां धर्म नहीं। किण ही श्रावक १० स्कड़ी १० नीलीती उपरास्त त्याग कीधा ते दश डपरान्त त्यागी ते तो यूत छै धर्म छै। अने १० नीलोती १० सुकड़ी खावा रो सागार ते अवृत छै। ते आगार वाप सेवे तथा अनेरा ने सेवावे अनुमोदे ते अधर्म छै-सावद्य छै। जिम किणही श्रावक ३ आहारना त्याग कीघा एक ऊन्हा पाणी रो क्षागार राख्यो तो ते ३ आहार रा त्याम तो वृत छै धर्म छै। अने एक ऊन्हा पाणी रो आगार रहाो ते अवृत छै, अधर्म छै। ते पाणी पीवे अने गृहस्य ने पावे अनुमोदे तिण यूत सेवाई के अवृत सेवाई। उत्तम विचारि जोइजो। ए तो प्रत्यक्ष पाणी,पीयाँ पाप छै। ते पहिले करण अयुत सेवे छै। और ने पावे ते बीजे करण अयुत सेवावे छै। अनुमोदे ते तीजे करण छै। जे पहिले करण पाणी पीयां पाप छै तो सायां मनुमोद्यां धर्म किम होवे। बाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

इति २६ वोल सम्पूर्गा।

बक्रीमहत ने भाव शहर कहारे ते पाठ लिकिये छै-

दसविहे सत्थे प० तं०— सत्थ मग्गी विसं लोगां सिगांहा खार मंविलं। दुष्पउत्तो मणो बाया काम्रो भावे। य स्नविरई॥

द० दग प्रकारे स० जेंगे करी हिण्ये ते ग्रस्न ते हिंसक वस्सु मेह मेद द्रव्य धकी धर्मे भाव थकी. तिहां द्रव्य धी कहे हैं। स० ग्रस्न द्याप्त थकी ध्रमेरी प्रक्षि है ते स्वकाय ग्रस्य प्रव्यादिक नी अपेसा पर काय ग्रस्न वि० विप स्थावर-जङ्गम लो॰ लवण ते मीठो सि॰ स्नेह ते तेल एतादिक खा॰ खार ते भस्मादिक धा॰ आद्यादिक दु॰ दुण्प्रयुक्त पादुआ मन वा॰ यवन का॰ हहां काया हिसा ने विपे प्रवर्ते ह ते भणी खड़गादिक ग्रस्य पिण काया ग्रस्त में खाने भा० भाने करी शास्त्र कहे हैं। ध्र० अमत ते श्रपचलाण ध्रयवा ध्रमत रूप भाव शका।

भय शहे १० शस्त्र महा। तिण में अव्रत नें भाव शस्त्र कहा। तो जे धावक ने अव्रत सेवायां कड़ा फल किम लागे। पतो अव्रत शस्त्र छै ते मादे जेतला २ श्रावक रे त्याग छै ते तो व्रत छै। अनें जेतलो आगार छै ते सर्व अव्रत छै। आगार अव्रत सेन्यां सेवायां शस्त्र तीखो की घो कहिये। पिण धर्म किम कहिये। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

### इति २७ बोल सम्पूर्गा ।

फेतला पक कहे—अव्रत सेन्याँ धर्म नहीं परं पुण्य छै। ते पुण्य धौ देवता धाय छै अव्रत धी पुण्य न वंधे, तो आवक देवलोक किसी करणी धी जाय। तेहनी उत्तर—प तो आवक व्रत बादस्ता ते व्रत पालतां पुण्य यंधे। तेहची देवता हुवे पिण अव्रत धी देवता न धाय। ते सूत्र पाठ कहे छै।

वाल पंडिएएं भंते । मणूसे किं नेरइया उयं पकरेक जाब देवाउयं किचा देवेसु उववज्जइः गोयमा । एो गोरक्या

उयं पकरेद्र जाव देवाउयं किचा देवेसु उव वज्जइ से केण्डेणं जाव देवाउयं किचा देवेसु उववज्जइ गोयमा । बाल पंडिएणं मणस्से तहारूवस्स समणस्स वा माहणस्स वा श्रंतिए एग-मवि श्रारियं धिम्मयं सोचा निसम्म देसं उवरमइ देसं णो-उवरमइ देसं पच्चखाइ देसं गो पच्चखाइ से तेण्डेणं देसोवरमइ देस पच्चखाणेणं णो गोरइया उयं पकरेइ जाव देवाउयं किच्चा देवेसु उववज्जइ से तेण्डेणं जाव देवेसु उववज्जइ।

(भगवती श०१ उ० ६)

बाल पहित ते देशश्रती श्रावक भं ० है भगवन्त ! कि स्यू नारकी न श्रायुषो प॰ करें जा॰ यावत् दे॰ देव न श्रायुषो कि॰ करी में दे॰ देवलों श्रायुपो कि॰ करी ने दे॰ देव ने यों वायुपो प्रते न करे जा॰ यावत् दे॰ देवलों श्रायुपो कि॰ करी ने दे॰ देव ने विषे उपजे से॰ ते स्यां माटे जावत् दे॰ देवन्ं श्रायुपो कि॰ करी ने दे॰ देवलोक ने विषे उपजे हे गौतम ? वाल पहित म॰ मनुष्य त॰ तथारूप स॰ श्रमण साधु मा॰ माहण ते माहाण ने पासे ए॰ एक पिण श्रायं श्रारम्भ रहित. ध॰ धर्म न रूटु यचन सेा॰ सांभली में नि॰ हद्य धरी ने देशथकी विरमें स्थल प्राणातिपातिक वर्जे सूहम प्राणातिपात यी निवन्तें नहीं दे॰ देश कांहक प॰ पचले दे॰ देश कांहक गा० न पचले से॰ ते कारणे दे॰ देश उपरम्यो देश पचल्यो तेणे करी गाले नहीं नारकी मों श्रायुपो करे. जा॰ यावत् दे॰ देवन् श्रायुपो कि॰ करी ने दे॰ देवनें विषे उपजे से० तेणे प्रायं वायु देण ने विषे उ० उपने।

अथ अंडे कहाों जे श्रामक देश धकी निष्त्यों देश धकी नधी निवत्यों देश-पचलाण कीधों देश पचलाण कीधों नधी। जे देशे करि निष्त्यों अने देश पच-स्नाण कीधों तेणे करी देवता हुने। इहा पचलाणे करी देवता धाय कहाों ते किम जे पचलाण पालतां कप्ट थी पुण्य बंधे तेणे करी देवायुप बंधे कहाों। पिण सद्भत सेन्या सेवायां देव गति नो बंध म कहाो। हाहा हुने तो विचारि जोरजों।

इति २८: बोल सम्पूर्गा ।

केतला एक कहे-ने श्रावक सामायक में साधु ने वहिरावे तो सामायक भांगे, ते भणी सामायक में साधु ने वहिरावणी नहीं ते किम श्रावक सामायक में जे द्रव्य चोसराया छै ते द्रव्य आज्ञा लियां विना साधु ने विहरावणी नहीं। पहुंची फुटी पुरुपणा करे तेहनो उत्तर—सामायक में ११ व्रत निपजे के नहीं। जब कहे ११ वत तो निपजे छै। तो १२ मीं क्यूंन निपजे वत सूं तो व्रत अटके महीं। सामायक में तो सावद्य योग रा पचलाण छै। अने साधु ने वहिरावे ते निरवद्य योग छै। ते भणी सामायक में वहिरायां वोष नहीं। तिवारे आगलो कहे द्रव्य चोसिराया छै। तिण सुं ते द्रव्य वहिरावणा नहीं। तेहने इम कहिये ते द्रव्य तो पहनाज है। प तो सामायक में छांड्या जे द्रव्य तेहथी सावद्य सेवा रा त्याग छै। अने साधु ने विहरावे ते निरवद्य योग छै ते माटे दोप नहीं। जो सामायक में छोड़्या जे द्रव्य वहिरावणा नहीं। इम जाणी आहार वहिरावे नहीं तो तिण रे लेखे जागां री पीठ, फलक शय्या संस्तारा री बाहा पिण देणी नहीं। वली त्यां रे लेखे औपधादिक पिण देणी नहीं । वली स्त्री पुत्रादिक दीक्षा लेवे तो तिण रे लेखे सामायक में त्यांने पिण बाजा देणी नहीं। प नव जाति रो परिवह सामायक में वोसिरायों छै। अने स्त्रीयादिक पिण परिप्रह माहें छै ते माटे अने स्त्रीयादिक नी तथा जागां आदिक नी आहा देणी तो अशनादिक री पिण आहा देणी। अने हाथां सुं पिण अगनादिक वहिरावणो । अनं ''योसराया'' कही भ्रम पाडे तहनो उत्तर-ए नव जाति रो परिप्रह सामायक में वोसरायो कहाो ते पिण देश थकी घोसिराया, परं ममत्व भाव प्रेम रागदन्यन तांतो दृष्टो नथी। पुत्रादिक धयां राजी पणो आवे छै। ते माटे पहनाज छै पिण सर्वथा प्रकारे ममत्व भाव मिट्यो मधी। ते सुत्र पाठ लिम्बिये छै।

समणोवासगस्त णं भंते सामाइय कडस्त समणो-वासए अत्थमाणस्त केइ भंडं अवहरेजा सेणं भंते ! तं भंडं अणुगवेसमाणे किं सयं भंडं अणुगवेसइः परायगं भंडं अणुगवेसइः गोयमा ! सयं भंडं अणुगवेसइ नो परायगं भंडं अणुगवेसइ तस्सणं भंते ! तेहिं सीलव्वय गुण वेरमण पचक्छाण पोसहें। ववासेहिं से भन्डे अभंडे भवइ हंता भवइ से केणं खाइणं अट्टेणं भन्ते ! एवं बुच्चइ सर्य भन्डे अणुगवेसंइ णो परायगं भन्डे अणुगवेसइ गोयमा ! तस्सणं एवं भवइ णो मे हिरणणे णो मे सुवण्णे णो मे कंसे ने। मे-दूसे विउल धणं कण्ण रयण-मोत्तिय-शंख सिल-प्पवालं रत्त रयण मादिए संतसार सावएडजे ममत्त भावे पुण से अपरिण्णाए भवइ से तेण्डुणं गोयमा ! एवं वुच्चइ सयं भन्डं अष्णुगवेसइ णो परागयं भन्डं अणुगवेसइ ॥ १॥

समणो वासगस्स णं भनते । सामाइय कडस्स समणोः वासणः अत्थमाणस्स केइ जायं चरेडजा सेणं भनते । किं जायं चरइ अजायं चरइ गायमा । जायं चरइ ना अजायं चरइ तस्सणं भनते । तेहिं सीलव्वयग्रणः वरमण पचक्वाणं पेसहोववासेहिं सा जाया अजाया भवदः हंता भवदः से केणं खादणं अट्टेणं भन्ते । एवं बुचद जायं चरद ना अजायं चरद गोयमा । तस्सणं एवं भवद ना मे माया णो मे पिया णो मे भावा णो मे भवता नो मे भज्जा ना मे पुत्ता ना मे धूआ ना मे सुग्हा पेडज वंधणे पुण से अवाच्छिणो भवदः से तेणहेणं गोयमा । जाव ना अजायं चरदः ॥ २॥

(भगवती ग० = उ० ६)

स० धमणीपासक श्रावक नें स० हे भगवन्त ! सा० सामायकं कं० कीर्प इते स० अमण में उपाध्य में विषे ध्र० येठी है एहवे के० कोइक पुरुष सं० स द वस्तादिक वस्तु गृह ने विषे ते प्रति ध्र० ध्रपहरे से० ते श्रावक स० हे भगवन्त । ते० ते स द वस्तादिक प्रते गरे॰ वस्ता करे सामायक पूर्ण धर्या पन्नी जोई कि ते स्यूं पोता ना स द नी. ध्र० भनुगवेषसा करे

है प० के पारका सद नी धानुगारपणा करे हैं गो॰ हे गौतम! स॰ पीताना म हनी घनु-गरेपणा करे हैं। नो॰ नहीं पारका भ हनी धानुगरेपणा करे हैं त॰ ते खावक ने भं ॰ है भगवन्त ! ते॰ ते सी॰ गील यत गुण् यत व॰ रागादिक नी विरति प॰ पचलाण नवकारसी प्रमुख पो॰ पापन उपनास पर्व तिथि उपनास तिथि से विते भ व भ द वस्तु ने सभ द वाई परिग्रह वांसि-राज्यां थी हुं हां गीतम! हुइ से े ते के केह अ अर्थे मे हे भगवन्त! ए इस बु कहें सन्ते धावक पोता नृ भांत जोई है गोन्नहीं परकू भंद घन जोई है। गोन्हें गौतम ! त० ते श्रायक नों ए० पहचो मननी परिणाम हुए गो० नहीं. मे० माहरी हिरएन गो॰ नहीं माहरो छ॰ स्वर्ण शो नहीं मे॰ माहरो क॰ कांस्य शो॰ नहीं मे॰ माहरो पु॰ दुपत्रस्र गो॰ नहीं मे॰ माहरोः वि॰ विस्तीर्ण ध॰ धन गणिमादि क॰ छर्नण कर्देतनादि र॰ रत मिण चन्त्रकान्तावि मो॰ मोती म॰ शक्ष सि॰ मिलप्प प्रवाली र॰ रत पद्मरागादि सं॰ विद्यमान मा॰ यार प्रवान सा॰ स्वाप ते द्रव्य बोसिराच्यू परिग्रह मन यवन काया हूं करिंव करायव पचर्य है। पिता मन परिग्रह ने विषे समता परिग्राम नयी पचरया, धारु-मित ते समता से न पचली तेष्ट्रनी ममता तेणों मेली नधी से॰ ते तेणो प्राधे हे गौतम ! पू॰ इम दुः कहें सं पोतान् भड या जोई है गो पारक भंद जोवें नथी सं धमशोपासक ने मं ० हे भगउन्त । सामायक कीथे छते स० धमगा ने उपाध्यय बैठो ही फे॰ फोई जार एरुव भागां प्रति च॰ सेवे से॰ ते जार पुरुष भ ० हे भगवन्त! भागां प्रते सेवे के प्रभागां प्रते सेवे हे गौतम्! जाव भाषां प्रति सेंद्र ही चोव नहीं धाभाषां प्रति सेंद्रे है। तव ते शाहक भंव हे भगवन्त ! सी॰ घोलत्रत प्रज्ञान गुणागत य॰ सगादिक विस्तिः प॰ पत्रसाया नवकारसी प्रमुख पो॰ पोषज उपजाम तेथे करीने सा॰ वे मायो प्रते वोसराबी ई ते भागी स्नभागी भ० हुई हर्षा गीतम । हर सेर ते फेहे पार ज्याति प्रर शर्थे करी ने भर हे भावन्त ! एर हम पु॰ कर जार भाषां प्रति तेने हैं। चोर नार्वे प्रभाषां प्रति सेत्रे हैं। हे गीतम! ते शावक मों ए॰ एटवा प्राभिप्राप हुइ यो नहीं मे॰ माहरी माता यो॰ नहीं मे॰ साहरी पिता यो॰ नहीं में माहरी भाई गों नहीं में माहरी बहिन. गों नहीं में माहरी भाषा गों नहीं में भादरा प्रत्र जो नहीं ने माहरी देटी जो नहीं में माहरी छ० प्रद्रनी भाषी पे॰ पिए प्रेमयदन में ॰ तेएन प्रा॰ विच्छेद नथी पाम्यों ते प्राइक ने तियों पातुमति पचरी नथीं. प्रेम पन्धने पातुमति पिण पात्री नथी में ने तेथे प्रार्थे गो हो गीतम ! 00 हम पुर दही जा॰ यापत जो ॰ नहीं प्रभावों प्रति सेवे ।

भय इटा कतो—श्रायक सामायक में साधु उतला, तेणें उपाश्रय धैटां कोई तेहनो भंउ ते यरतु चोरे तो ते सामायक चितालां पछे पोता नों भंड गरेंपे के अनेगा नों भंड गरेंपे। विवार अगयान् पहते—पोता नो इत भंड गरेंपे धै विण भनेगा नों भर गयेंवे नहीं। तियारे यही गीतम पूछ्यो। तेहनें ते सामायक,

पोपा में मंद वोसिरायो छै। भगवान् कह्यो हां वोसिरायो छै। ते.वोसिरायो तो यली पोता मीं भंड किण अर्थे कहाी। जद भगवान् पहारो ते सामायक में इस चिन्तवे छै। ए जपो सोंनों रतादिक माहरा नहीं इम दिचारे पिण तेहने ममत्व भाव छूटो नधी। इम कहाो तो जोवीनी सामायक में ममत्व भाव छूट्यो नहीं। धे माटे ते धनाविक तेहनीं **र**ज पछा। अने बोसिरायो कहाो छै। ते धनाविक थी सावद्य कार्य करवो त्याग्यो छै। पिण तेहनों ममत्व भाव मिट्यो नहीं। ते भणी ते धनादिक पहनों इज छै। ते मारे सामायक.में साधु ने विहरावे ते कार्य निरवध छे ते दोप नथी। जिम धन नों कहाी तिम आगले आलाघे स्त्री नों:कहाी। ती धामायक में पिण स्त्री ने वोसिराई कही छै। तेहनी साधु पणा री आहा देवे तो शाहार नी आहा किम न देवे। सियादिक षहिरावे तो शाहार किम न वहिरावे। इहाँ तो सत्र में घन नों अने स्त्री नों पाठ एक सरीखो कहा। है। ते माटे वहिरायां होप नहीं। जिम आयरपक सूत्र में कह्यो—साधु एकाशणा में एकल ठाणा में गुरु खायां उठे तो पचखाण भांगे नहीं। तो श्रावक नी सामायक किम भांगे। अक-क्यतो कार्य कियां सामायन भाँगे पिण निरवद्य कार्य थी सामायक किम भांगे। धावक रे साधु ने विद्यायां १२ मों व्रत निपजे छै। अने व्रत थी सामायक भीते थ्रद्धे, त्यांने सम्पन्द्रिष्ट किम कहिये। डाहा हुवे तो विचारि जोहजो।

#### इति २६ बोल सम्पूर्गा ।

धली फैतला एक पार्यक्षी आवक जिमायां धर्म श्रद्धे। तिण ऊपर पहिन् माधारी जिन कल्पी अभिग्रहधारी साधु रो नाम लेवे। तथा महाबीर रा साधु में पार्श्वनाथ ना साधु अगनादिक देवे नहीं ते कल्प नहीं तिणसूं न देवे पिण गृहण्य त्यांने बहिरावे तिण ने धर्म छै। तिम आवक ने अगनादिक साधु देवे हार्ने, ते साधु रो कत्म नहीं तिण सूं न देवे छे। पिण गृहस्य श्रावक ने जिमावे तिया ने धर्म छै। इम कुहेतु लगाय ने श्राचक जिमायां धर्म कहे छै। तहनी उत्तर— मताद्रोर ना साधु ने श्री पार्यनाथ ना साधु अगनादिन देवे नहीं। ते तो त्यांरो कल्प ग्रहीं। पिण महाबीर ना साधु में कोई गृहस्य श्राहार देवे तहने पार्यनाथ ना साधु तथा जिन करो। साधु भलो जाणे अनुमोदना करे छै। अने आवक न साधु अगनादिक देवे नहीं देवावे नहीं अने देता ने अनुमोदे नहीं। घली आछा पिण देवे नहीं तिणसूं श्रावक ने जिमायां ऊपर पार्वनाथ महावीर ना साधु मों न्याय मिले नहीं। वली पार्श्वनाथ ना साधु केशी स्वामी गीतम ने खंथारो दियो ककों छै ते पाठ लिखिये छै।

#### पलालं फासुयं तत्थ पचमं क्रुस तणाणिय। गोयमस्स निसेजाए खिव्यं संपणामए॥

( उत्तराध्यपन घा० २३ गा० १७)

प॰ पराल फा॰ प्राग्जक जीवरहित निर्जीय। छ० तिहाँ तिन्दुक नामा बन में विषे चार प्रकार ना पराल शालिनों १ मीहिनों २ कोद्रवानों ३ रालानाम बनस्पति नों ४ पं॰ बांबनों बाभ प्रमुख नों ४ घा० घानेरा पिग्र साधु योग्य मृशादिक गो॰ गोतम ने नि॰ वेसवा ने घाय खि॰ शोग्र सं॰ घापे ही घेटवा निमित्तः

श्रय रहां गीतम ने तो फेशी स्वामी सन्यारी आप्यो कहाो छै। धर्ने श्रायक ने तो साधु संधारादिक तिविधे करि आपे नहीं। ते भणी पार्श्वनाथ महावीर ना साधु रो न्याय श्रायक ने जिमाव्यां ऊपर न मिले। डाहा हुवे तो धिवारि जोर्जो।

### इति ३० बोल संपूर्ण।

तथा घटी धातीचा फेन्नली बन्यमित ना लिङ्ग धकां कोई नै जिप्य ग करे बताण करे नहीं। विण अनेता साभु-कने "तूं दीक्षा छे" पहनूं उपदेश करे छैं। से पाठ लिखिये छैं।

सेणं भंते पञ्चावेजवा मुंडावेजवा गो इग्हु समहे उवदेसं पुण करेजा।

(भगक्ती श्रुष्ट ३० ३१

पोषा में भंद वोसिरायो छै। भगवान् कछो हां वोसिरायो छै। ते: घोसिरायो तो यही पोता नों भंड किण अर्थे कहाो। जद भगवान् वहाो ते सामायक में इम चिन्तवे छै। ए जपो सोंनीं रत्नाविक माहरा नहीं इम विचारे पिण तेहने ममत्व भाव छूटो नथी। इम कहाो तो जोवीनी सामायक में ममत्व भाव छूट्यो नहीं। ते मादे ते धनाविक तेहनीं रज कहा। अने वोसिरायो कहारे छै। ते धनाविक धी सावद्य कार्य करवी त्याग्यो छै। पिण तेहनीं ममत्व भाव मिट्यो नहीं। ते भणी ते धनादिक पहनों इज छै। ते माटे सामायक.में साधु ने विष्ठरावे ते कार्य निरवद्य छै ते दोय नथी। जिम धन नौं कहारे तिम आगले आलाचे स्त्री नौं:कहारे) हो धामायक में पिण स्त्री में वोसिराई कही छै। तेहनी साधु पणा री आज्ञा देवे तो थाहार नी आज्ञा किम न देवे। स्त्रियादिक विहरावे तो आहार किम न विहरावे। इहाँ तो सुत्र में घन नों अने स्त्री नों पाठ एक सरीखो कहा। है। ते मार्ट वहिरायां दोव नहीं। जिम आयश्यक सूत्र में कहाी—साधु एकाशणा में एकल ठाणा में गुरु खायां उठे तो पचलाण भांगे नहीं। तो श्रादक नी सामायक किम भांगे। अक-व्यतो कार्य कियां सामायक भाँगे पिण निरवद्य कार्य थी सामायक किम भांगे। धावक रे साधु ने विहरायां १२ मीं व्रत निपजे छै। अने व्रत थी सामायक भौते श्रद्धे, खांने सम्पादृष्टि किम किहरी। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

#### इति २६ बोल सम्पूर्गा।

धली फैतला एक पार्यक्षी आवक जिमायां धर्म श्रद्धे। तिण ऊपर पहि-भाधारी जिन कल्यी अभिग्रद्धारी साधु रो नाम लेवे। तथा महावीर रा साधु नं पार्थ्वनाथ ना साधु अगनादिक देवे नहीं ने कल्य नहीं तिणसूं न देवे पिण गृहस त्यांने बहिरावे तिण ने धर्म छै। तिम आवक ने अगनादिक साधु देवे नर्न, ते सापु रो कत्य नहीं निण सूं न देवे छै। पिण गृहस्य श्रावक ने जिमावे तिल वें धर्म छै। प्रम फुहेतु लगाय में श्रायक जिमावां धर्म कहे छै। तेहनो उत्तर— महाद्वीर ना साधु ने ध्री पार्यकाय ना साधु अगनादिक देवे नहीं। ते तो त्यांरो काल नहीं। पिण महावीर ना साधु नें कोई गृहस्य श्राहार देवे तहनें पार्थनाथ का साधु तथा जिन कलो साधु भलो जाणे अनुमोदना करे छै। मनें श्रायक न साधु अरानादिक देवे नहीं देवावे नहीं धनें ऐता नें अनुमोदे नहीं। वली शासा पिण देवे नहीं तिणसूं श्रावक नें जिमायां उत्तर पार्वनाथ महावीर ना साधु नों न्याय मिले नहीं। वली पार्वनाथ ना साधु केशी-स्वामी गीतम ने संधारो दियो कक्षों छै ते पाठ लिखिये छै।

#### पलालं फासुयं तत्थ पंचमं कुस तणाणिय। गोयमस्स निसेजाए खिप्पं संपणामए॥

( उत्तराध्ययन घा० २३ गा० १७ )

प॰ परालः फा॰ प्रागुक जीवरहित निर्जीय। त॰ तिहां तिन्तुक नामा यन में विषे चार प्रकार ना पराल शालिनों १ मीहिनों २ कोद्रवानों ३ रालानाम दनस्पति मों ४ पं॰ धांचनों बाभ प्रमुख मों ४ था॰ धानेरा पिशा साधु योग्य मृशादिक गो॰ गोतम ने नि॰ धेसवा ने पाथ खि॰ शीम सं॰ भ्रापे ही. पेंटवा निमित्तः

अय इहां गीतम ने तो फेशी स्वामी सन्यारी आप्यो कहाो छै। अने आवक ने तो साधु संधारादिक विविधे करि आपे नहीं। ते भणी पार्वनाथ महावीर ना साधु रो न्याय आवक ने जिमाच्यां ऊपर न मिले। हाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

### इति ३० बोल संपूर्ण।

तथा परी धारोधा फेवली जन्यमित ना लिड्ड धकां कोई नै शिष्य न फरे बखाण करे नहीं। विण अनेरा साधु-कने "तूं दीक्षा लें" पहनूं उपरेश करे छै। ते पाठ लिखिये छै।

सेणं भंते पञ्जावेजवा मुंडावेजवा गो इग्रहे समहे उवदेसं पुरा करेजा।

(भगक्ती शर् ३ ४० ३१

से॰ तें भ ॰ ही भगवन्त । प॰ प्रवंज्या देनें सु॰ सुडाने ग्यो॰ ए शर्थ समर्थ नहीं उ॰ उपदेश पु॰ नली क॰ करें ''तू प्रभु का पासे टीन्ना लें" इम उपटेश करें ।

अथ इहां पिण कहा जे असोचा के वली आप तो दीक्षा न देवे। परे अनेरा कर्ने दीक्षा लेवानों उपदेश करे छै। अने श्रावक ने अशनादिक देवानों साधु उपदेश पिण न करे, तो देण वालां ने अर्थ किम हुवे। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

### इति ३१ बोल सम्पूर्गा।

तया अभिग्रह घारी परिहार विशुद्ध चारिहिया नें अनेरा साधु आहार न देवे। अनें कारण पड्यां ते साधु नें पिण अशनादिक देवो कहा। छैंते पाठ लिखिये छै।

परिहार कप्पट्टियस्तणं भिक्क्षुस्त कप्पइ आयरिय. उवन्काएणं तिह्वसं एगंसि. गिहंसि पिंडवायं द्वावित्तए तेणपरं. नो से कप्पइ असणं वा १ दाउंवा अणुपदाउंवा कप्पइ, से अन्नपरं. वेया विदयं करित्तए तंजहा. उद्घाणंवा निसीयावणं वा तुयद्वावणंवा उचारंवा पासवणंवा. खेलं जल संघाण विगिचणंवा विसोहणंवा करित्तए अह पुण एवं जाणेजा. छिएणा वा एसुपन्थेसु आउरे भुंजिए पिवासिए तवसी दुव्वले किलं ते मुच्छेजवा. पवड़ेजवा ए वसे कप्पइ. असणंवा १ दाउंवा अणुपदाउंवा ।

( बृहत्करप उ० ४ घो० १६ )

प॰ परिहार विशुद्ध चरित्र मा धणी ने परिहार कल्प स्थित मिलु परिहार विशुद्ध घोरित्र भो भक्ती कोई सप विशेष ने विषे प्रोध की एक दिन आहार गुरू तेह नेगृहस्य ना घर नी प्रापा वे विधि। विस्तारे प्राहार लेवा नी ते पिण पारणे जेह में करने तिम रीति देखाड़ी पह निविग्यमाण् कपट्टी पर परिहार विशुद्ध चरित्र नी ए विध मिर साधुने कर करने प्रार प्रार प्रायार्थ. उर उपाध्याय तर तेणे तप करियो माठ्यो ते दिवस ने विषे पर एक घर ने विषे पिर प्राहार ने. उर देवरायों करणे ते विधि देखा है है। तेर ते दिन उपरान्त नीर न कर्णे मेर तेहने प्रार प्राणाविक ४ दार देवराय वो प्रार घणीपार पिण देवरायों न वरणे कर करणे सेर तेहने, प्रार प्रमिशी पेर व्यावच करमा ग्लामना पामें ते माटे नं तिमज है निम कहे हैं उर काउसगा कभो करियो निर्व साम्याची एर स्मायंगी उर वटी नीति पार लयु नीति नेर रोल गलानों बलतो पर करीर मो मल मर स्माण नासिका नो मेल विर्व निवर्तायों विरु उपारादिक गरीर खरड्यो हुये ते पृद्ध परायों प्रमुख्य टलावचा प्रार वली. एर इस जर जाणी हिंद बली इम करतों ने गरीर छामना पाने तियार गुर प्रादिक वैयावच कही ते रीति करें जाणी जे हिर कोई प्रावनो जावतो नथी एहवा निर्वय मार्ग ने विषे ते चरित्रियों प्रार व्यातंक रोगे करी भूख पीढ़ितो हुये पिर तृषा व्यापत तपस्वी हुर हुवंल किर विलामना पानी सुर मूर्व्वित निर्व नियत पणे पर भूष लागी. एर इम एहवे प्रयसर सेर ते करणे तेहने प्रश्नादिक ४ एक्चार प्राणी प्रापयों प्रार धणीवार प्रापयों ।

अय अठे कहाो । जे अभिव्रह घारी परिदार फल्पिशत नाधु ने तेणेज दिने स्थिर साथे जाइ आहार दिवावे-उपरान्त न दिवावे। अनेरी व्यावच तेहनें वीजा साधु फरे। अनें भृष तृपाइ' कारणे अगनादिक पिण ते वाभिग्रह धारी ने अनेरा साधु देवे इम कहारे। अने "श्रावक" ने तो कारण पटवां पिण साधु अजनादिक देवे नहीं, दिवावे नहीं। ते माटे जिन फल्री स्वविर फल्री नों न्याय श्रावक ने जिमाच्या ऊपर न मिले। वली जिन कत्यी साधु खबिर करारी ने कग-नादिक देवे नहीं परं देतां ने अनुमोदना तो करे छें। जर्ने आवक ने तो साधु भारार देवे नहीं दिवावे नहीं। देतां ने अनुमोटे पिण नहीं। ते माटे इतां जिन फल्पी स्पविर फल्पी रो ज्याय मिले नहीं। अने जिन कल्पी साधु तो विशेष धर्म करवा नें अगुभ कर्म खपायां ने अर्थे शुभ योगराई त्याग कीया ते किण नें ई दीक्षा देवं नहीं षपाण करे नहीं। अनेरा साधु नी व्यादच करे नहीं। संधारो करावे नहीं । पिण और साधु ए कार्य करे छै । त्यांरी अनुमोदना करे छै । अनुमोटना रा त्याग गयी फीधा । अने श्रायक नें आहार देवे । नेहनी श्रनुमोदना करवा रा माधु रे खान है। सर्ने जिन कल्यी निरवण योग रूप्यों ने प्रिशेष गुण रे अर्थे फिल मानव जाणी त्याच्या नुशी। अर्ने भायक ने देवा रा मार्घा स्थाग कीया, ने सायव डाणा ने लिविधे २ स्वाग कीचा छै। या छोटी कीक्षा लीची निण अहिन

पर्सूं कर्यं "सन्वं सावज्ञ जोगं पवक्कामि" सर्व सावय योग रा म्हारे पचलाण छै।। इस पाठ कही चारित्र थादसो। तो ते गृह्ख ने देवो त्याग्यो-ते विग सावय जाण ने त्याग्यो छै। तो सावय कार्य में धर्म किम कहिये। उत्ता हुवे तो विचारि जोइजो।

## इति ३२ बोल सम्पूर्गा।

तया जे स्यगहाडू में कहाो-जे साधु गृहस्यादिक नें देवो त्याग्यो। ते संसार भ्रमण नों हेतु जाण ने छोड्यो. पहचो कहाो। ते पाठ लिखिये छै।

जिं० जेंग्रे श्रसपाया इ इम करी इह लोक ने निये भिं० साबु संयम निर्वहें जीने तथा विध तहनो निर्दोप श्राप्तपाया ग्रेहे श्राजीनिका करे पह श्राप्तपाया नों देशे फेहने भ० गृहस्य में पर तीथीं नें श्रसयती ने त० ते सर्व ससार भमना हेतु जाया ने' पड़ित परिहरे ।

अय इहाँ पिण कहा। ते गृहसादिक ने देवो संसार भ्रमण नों हेतु जाणी में साधु त्याग्यो। इम कहा। तो कृहस्य में तो श्रावक पिण आयो। तो ते श्रावक ने दान री साधु अनुमोदना फिम करे। तिण में धर्म पुण्य किम कहे। जाहा हुवे तो विचारि जोहजो।

### इति ३३ वोल सम्पूर्ण ।

घली निशीय स्त में इम कहो। जे गृहस्य नीं दान शनुमोहे तो चीमाओं प्रायंधित आवे। ते पाठ लिकिये छै। जे भिक्त् अराण्डित्थएण्वा गारित्थएण्वा असणंवा ४ देयइ देयन्तंवा साइञ्जइ ॥ ७⊏॥

जे भिक्तवू अण्णउत्थिएण्वा गारित्थएण्वा वत्यंवा पडिग्गहंवा कंवलंवा पाय पुच्छणंवा देयइ देयन्तं वा साइज्जइ. ॥ ७६॥

( निर्योध २० १४ घो० ७५-७६ )

पै॰ ने मोई भि॰ साधु साध्वी छा॰ ग्रन्य तीर्थी ने गा॰ गृहस्य तें छा॰ पाधनां -दिक ४ भाहार देवे दे॰ देवतां ने सा॰ प्रानुमोदे ॥ ७८ ॥

ले॰ जे कोई भि॰ साधु साध्यी ध्व॰ मन्य तीर्घा गा॰ गृहस्य ने घ॰ यस्र पा॰ पात्र फ॰ फांवलो पा॰ पाय पुत्रणों रजी हरख दे॰ देव दे॰ देवता ने सा॰ धनुमोदे ॥ ७६ ॥

वय रहां गृहस नें बरानादिक दियां, अने देतां नें अनुमीदां चीमासी प्रायध्वित फरों है। अने आवफ पिण गृहम्प रज ही ते माटे गृहस नों दान साभु नें अनुमोदनों नहीं। धर्म हुवे तो अनुमोदां प्रायध्वित क्यूं प्रशां। धर्मरी सदा ही साधु अनुमोदना करे हैं। तिवारे कोई रहां अयुक्ति लगावी करें। जे साधु गृहस ने बरानादिक देवे तो प्रायध्वित अने गृहस नें साधु देवे तिण ने भलों जाण्या प्रायध्वित हैं। परं गृहस नें गृहस देवे नेहनी अनुमोदना मां प्रायध्वित नहीं। रम कहें तहनों उत्तर—रण निशीय ने पनर में १५ उद्देश पद्वा पाठ प्रशा है। "जे भिष्णु सचित्तं अवं मुंजइ मुंजतंवा साइजर" रहां कहां सचित्तं आवो मोनवे तो अने भोनवता ने अनुमोदे तो प्रायध्वित आपे। जो साधु भोगवती हुचे तेहनें शतुमोदणों नहीं, तो गृहस आवो भोगवे तेहनें सायु किम अनुमोदे तो तिण रे लेले आंचो गृहस मोनवे. तेहने पिण अनुमोन् श्मोन्यतें जो गृहस वावो मोनवे. तेहनें सायु किम अनुमोदे तो गृहस से लों मोनवे ते तेहनें सायु हिम अनुमोदों धर्म नहीं, तो गृहस ने हान देवे ने ग्रिण अनुमोदों धर्म नहीं। बारें जे पह साधु गृहस्य नें दान देवे नहीं आरं साधु गृहस्य में देतो हुवे तेहनें धनुमोदनों नहीं। कहनों के सो दर्म करें तेहने साधु गृहस्य में देतो हुवे तेहनें धनुमोदनों नहीं। कहनों के सो दर्म करें तिहनें धनुमोदनों नहीं। कहनों के सो दर्म करें तिहनें धनुमोदनों नहीं। कहने हो दर्म करें तिहनें धनुमोदनों नहीं। कहनों के सो दर्म करें तिहनें धनुमोदनों नहीं। कहनें हो दर्म करें तिहनें धनुमोदनों नहीं। कहनें पर प्रारह है। जे गृहस्थ

वात्रो चूंलता नें साधु अनुमोदे नहीं. तिम बाहार देता नें अनुमोरे ते दान में धर्म किम कहिये। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

## इति ३४ वोल सम्पूर्ण।

केतला एक एहवो प्रश्न पूछे। जे पड़िमाधारी श्रावक ने रीषे हुवे। तेहना उत्तर—पड़िमाधारी पिण देशवती छै। तेहना जेतला २ जत छै। अने पारणे स्कृता आहार नो आगार अवृत छै ते अवृत पड़िमाधारी। तेहनें धर्म नहीं तो जे अवृत सेवावण वालाने धर्म किम ह ना दान ने साधू अनुमोदे तो प्रायक्षित आवे तो पड़िमाधारी श्राव छै तेहनां दान अनुमोदन वाला नें ही पाप हुवे, तो देणवाला ने तिवारे कोई कहे ए पड़िमाधारी श्रावक नें गृहस्थ न कहिये। 'समणभुए' कहारे छै। तेहनों उत्तर—जिम द्वारिका नें ''देवलोक ुदेवलोक नथी। एतो उपमा कही छै। तिम पड़िमाधारी ने पिण कहारे। ते उपमा दीधी छै। ते ईयांदिक आश्रय पिण गृहस्थाणों संथारा में पिण आनन्द श्रावक नें गृहस्थ कहारे छै ते पाठ लिखिये छै

तसेगां से आगांद समगो वासए भगवं गं क्खुतो मुद्धाग्येगं पादेसुवंदति ग्रामंसित २ त्ता एवं ग अत्थिगां भंते ! गिहिशो गिहिवास मज्के वर न्तस्त ग्राग्ये समुष्यज्जइं हंता अत्थि॥ द३॥

नइगां भंते। गिहिगो जाव स्वयापन्ताइ मिन्द्रियो गिहिमन्से दस्ति । प्रित्यमेगां लवगा समुद्धे पञ्चित्रां जागामि पासामि॥

प्राह्म हैं। तिएगां से गोयमे आगांदे समगोवासएगां एवं कि विक्रिती वासी—अध्यिगां आगांद ! गिहिगो जाव समुष्यकिति क्यूगी। वेव गां एवं महालए तेगां तुम्हं आगान्दा ! एयस्त गस्स आलोएहि जाव तवोकम्मं पड़िवक्जहि ॥ =५॥

(उपासक द्या थं० १)

गाधारी श्रावक<sup>है।</sup> ेि बारे पछे स्नानन्द धमणोपासक ने भ० भगवान गोतम ने ति० त्रिणवार म० मस्तर्क तेहना जेतला १ ा में विषे बांदे गा॰ नमस्कार करे वांदों ने नमस्कार करी ने इस बोल्या शा॰ है ति छीते भात लें देगबन् ! गि॰ गृहस्य ने गि॰ गृहचास म॰ माहे व॰ यमता ने घो॰ अपि ज्ञान हाते धूर्म किस के साहार हो प्यानन्द ! उपने जें० जो सं ० हेपूज्य भगवन् ! गि॰ गृहस्य में गि॰ गृहबास हारी श्रीव जें० जे के गृहस्य में गि॰ गृहवास माहे वं० वसता ने प्यो॰ प्रविध ज्ञान सं० उपनी है णवाला ने घ कः कांवलेनवण् सः समुद्र माद्दे पः पांच सी योजन सगी जाण् न्हेन्द्र इस दक्तिण् मे कहिये। प मियन्त पर्वत कचो छथर्म देवलोफ लगे जा० यावत लो॰ लोलुच पायडो गीचो ंदिवलोक भु स्य नरक्तवानी जाल हू। त॰ तियारे पन्ने से॰ ने भगवन्त. गो॰ गोतम पा॰ गरी ने विण पश्चित फहोंक प्रते ए॰ इस प॰ योल्या आ॰ उपने तो ही ।आ॰ हे प्रानन्द ! गि॰ गृहस्य-गृहस्यपणी सिमोदनों ना। वसता ने मः श्रांयक ने प्रो॰ श्रवधि ज्ञान मः उपने दें पिए गों नहीं हिल्लिये हैं। खु अनुमोह रवड़ो मोटी अयधि ज्ञान त॰ तिल कारणें। तु॰ तुम्हें चा॰ प्रहो प्राण्ट्य ! ए॰ महानादिक के आल प्रालोधो निन्छयो। जा॰ यावत त॰ तपकर्म पा॰ प्रामीकार करो ।

ÍA

घणा, बोल कहा। छै। सिच्त माँबो चूंसे, सिच्त आंबो भोगवे, भोगवतां ने अनुमोदे, तो साधु ने दंड कहा।। जो सिच्त आंबा भोगवतां ने अनुमोदे ते साधु ने दएड आवे तो जे गृहस्य सिच्त आंबो भोगवे तो तेहनें धर्म किम हुवे। निम गृहस्य ने दान देवे तेहनें साधु अनुमोदे तो दंड आवे तो जे गृहर्थ में देवे तिण नें धर्म किम हुवे। इण न्याय पिंड्माधारी गृहस्थ तेहनों दान अनुमोदां इ दंड आवे तो देण वाला ने धर्म किम हुवे। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

## इति ३५ वोल सम्पूर्ण।

तथा यली गृहस्थ मी न्यायच करे, कराये, अनुमोदे तो अनाचार कहो। हे पाट लिखिये छै।

गिहिणो वेया वडियं जाइ आजीव वत्तिया। सत्ता निवुड भोइतं आउरस्त रणाणिय॥६॥ (व्यवेनालिक प्र॰३ गा॰ ६)

ति॰ गृहम्भ नी वे॰ वैयायवनों किंग्बो ते प्रमाचीर्ण जा॰ जाति प्रा॰ प्राजीविका पेट भगई ने व॰ प्रथे पोतानी जाति जणात्री ने प्राहार लेंग्र ते प्रनाचीण त॰ उन्हों पाणी प्रक्षि नो ग्रह पूरो प्रजम्यों नथी एहवा पाणी नों मोगविवो ते मिश्र पाणी भोगेंग्र तो प्रणा-चार प्रा॰ रोगार्टिक पीडयो यको स॰ स्वजनादिक ने संभार ते प्रणाचार

अथ अडे कहाो—गृहस्थ नी ज्यावन कियां करायाँ अनुमोद्यां, अडावी-ममो अणाचार कहाो । जे अग्रनादिक देवे ते पिण ज्यावन कही छै । अने गृहस्य में पहिमाधारी पिण आयो । नेहनें पिण गृहस्य कहाो छै । तिण सूं तिण नें अग्र-नाटिक दियां टिरायां अनुमोद्यां अणाचार लागे ने अणाचार में धर्म किम कहिये । तिवारें कोई कहें प अणाचार तो साधु ने कहाो छै । पिण गृहस्य नें धर्म छै । तेहनों उत्तर—यावन ५२ अगाचार में मुलो भोगवे ते पिण अनाचार कहाो । आदो भोगवें में सनाचार कहाो । छम है प्रकार रा सचित्त त्रृण भोगविया अणाचार । काजरु

घाल्या, विभूता किया, पोठी मर्दन कियां, अनाचार कहाो ते साधु ने अनाचार है। ते गृहस्थ रा सर्व बोल सेवे तेहनें धर्म किम हुवे। जे साधु तो ३ करण ३ जोग सूं ५२ अनाचार सेवे तो व्रत भांगे। अने गृहस्य ए ५२ बोल सेवे तहनो व्रत भांगे मही, परं पाप तो लागे। अने जे कहे-एइस्य नी वैयावच साधु करें तो अणाचार विण गृहस्थ ने धर्म छै। तो तिण रे हेखे मूलो आदो पिण साधु भोगव्यां अनाचार अनें गृहस्य भोगवे तो धर्म कहिणों। इस ५२ वोल साध सेव्यां भणाचार अने गृहस्य सेवे तो तिण रे लेखे धर्म कहिणो। अने और बोल गृहस्य सेव्यां धर्म मही तो व्यावच पिण गुरुस्य री गुइस्य करे तिण में धर्म नहीं। इणन्याय पहिमा-धारी पिण गृहस्य छै। तेहनें अगनादिक नो देवो. ते व्यावच छै. तेहमें धर्म नहीं। धर्ने जे "समणभूए" ते श्रमण सरीफो ए पाठ रो अर्थ बताबी लोकां रे भ्रम पाई छै ते तो उपमा बाचा शब्द छै । उपमा तो धणे ठामे चाला छै । अन्तगढ द्यागे तथा वरिंह दगा उपागे सुत्रे हारिका ने 'पश्चप देवलोक भुया'' कही। प द्वारिका प्रत्यक्ष देवलोक सरीगी कही। तो किहां तो देवलोक, अने फिहाँ हारिका नगरी. विण ए उपना छै। तिम पिंडुमाधारी ने कह्यो "समणभुष" ए विण उवमा छै। किहां साधु सर्व व्रतो अने किहां श्रायक देशव्रती। तथा वहीं स्थिवरां रा गुणा में पहवा पाट कह्या-

#### 'अजिणा जिण संकासा जिणा इव अवितहवा गरेमाणा"

इता पिण स्थितिरां ने केवली सरीखा कहा। तो किहां तो केवली से झान धर्ने किता छग्नस्थ रा हान। फेन्नलां ने अनन्त में भागे स्थितिरां पासे झान है। पिण जिन सरीना करा। अनन्त गुणो पेर हान में है। तेहनें पिण जिन सरीला फहा ते ए देश उपना है। तिम सानन्द में "समणभुए" कशो। व पिण देश उपमा है।

तथा पन्ते 'अम्मू होष पण ते' में भग्न जो ग अम्ब रहा ना पर्यंत में पड़यो पाट छ । "रिमियिव गनाए" प्रदि (माधु) मी परे हामादान छ । तो क्रिहां साधु मंपती अर्थे किहा प अम्ब अर्थती ए विण हेन उपमा छै। तिम पढ़िमाधारी में 'समणभुष' कहा। ए पि व इतथकी चपमा छै। पर्यं मर्थको नहीं। ते किम जे साभु रे सर्वथा प्रकारे वन्धन त्रूट्यो। वर्ने पहिमाधारी रे प्रेम इन्धन त्रूट्यो नथी ते माटे। इतहा हुने तो चिचारि जोइजो।

## इति ३६ बोठ सम्पूर्ग ।

चली पड़िमाधारी रे ब्रेमवम्धम बूड्यो नथी। ते पाठ लिखिये छै—

केवल सेणाय पेज वंधणं अवोच्छिन्नं भवति एवं से कप्पइ गोय विहिएतए ।

( हशाधुन स्कन्ध ७० ६ )

फे॰ एक से॰ तेहने, गा॰ झान माता पिताटिक ने विर्प प्रेमय्धम श्रा॰ श्रूट्यो मधी भ॰ हुने ए॰ पृश्तो परे, से॰ तहने, क॰ कटने घटे ना॰ स्यातविधि गोचरी करे श्राहार में जाने।

अय अठे इत्यारमी पड़िमा में पिण प पाठ कहा। जे न्यातीलां रो शाम में म मंघन भूट्यो नयी ते माटे न्यातीलां रे इज घरे जावे इम कहां । अने साधु रे सर्वथा प्रकारे तांतो भूटो छै। ते भणी "अणाय कुछे" घणे ठामे कहाो छै। ते भणी "समणभुपं" उपमा देशयकी छै। पिण सर्वथको नहीं। इहां तो चीड़े कहाो जो न्यातीलां रो राग प्रेम वंधन न भूट्यो, ते भणी न्यातीलां रे इज घरे गोचरी लाय, तो प्रेमवन्यन थी न्यातीला पिण देवे छै। तो दातार तथा लेनहार वहुं में जिन झाझा किम देवे। जे ए प्रेम राग इप वंधन सावद्य आझा वाहिरे छै। तो ते राग करी तेहनें घरे गोचरी जाय ते पिण कार्य सावद्य आझा वाहिरे छै। अने से लेनहार ने धर्म नहीं तो दातार ने धर्म किम हुवे। इणन्याय पड़िमाधारी ने "समणभुए" कहाो। ते देशथकी उपमा छै, परं सर्व धन्नी नहीं। डाहा हुवे तो िमारि जोडजो।

इति ३७ बोल सम्पूर्गा ।

तिवारे कोई एक कहे-तो पड़िमाधारी नें दियां धर्म न हुवे तो "द्शा श्रुतस्कंध" में इम क्यूं कहा। ते पड़िमाधारी न्यातीलारे घरे मिसा ने अर्थ जाय, तिहां पहिलां उतरी दाल अने पछे उतसा चावल तो कर्लेपड़िमाधारी नें दाल लेणी, न कर्ले चावल लेवा ॥१॥ अनें पहिलां उतसा चावल पछे उतरी दाल तो कर्ले चावल लेवा न कर्ले दाल ॥२॥ इनं चावल झेनूइ पहिलां उतसा तो दोनूंइ कर्ले ॥३॥ अनें दोनुं पछे उतसा तो दोनुं न कर्ले ॥३॥ इहां चावल दाल पहिलां उतसा ते पहिलां उतसा ते पहिलां उतसा ते पड़िमाधारी नें लेवा कर्ले, कह्या—ते माटे पड़िमाधारी लेवे तिहमें जिन आहा है। आहा वाहिरे हुवे तो कर्ले न कहिता।

इम कहे तेहनों उत्तर—ए करण नाम आजा नो नहीं छै। ए कल्पनाम तो आचार नों छै। पड़िमाघारी नें जेहवो आचार कल्पतो हुन्तो ते बतायो। पिण आजा नहीं दीघी। इम जो आजा हुने, तो अम्बद्ध नें अधिकारे पिण एहचो कहा। ने पाठ स्टिक्टिये छै।

अम्बहस्स परिव्वायगस्स कप्पति मागहए अद्धा-ढए जलस्स पड़िगाहित्तए सेविय, वहमाणे णो चेवणं अवह-माणे एवं थिमियं पत्तणे परिपूए णो चेवणं अपरिपूए सेविय, सावज्जेति कश्रोणो चेवणं श्रणवज्जे सेविये, जीवातिकाश्रो णो चेवणं श्रजीवा सेविय दिगणे णो चेवणं श्रदिगणे सेविय हत्य पाय चरु चम्म पक्खालणहुयाए पिवित्तएवा णो चेव णं सिणाइत्तएवा।

( डवाई प्रम १४ )

भाग अस्था परिवादक ने करें। मान नगर देग मन्यन्त्री अघारक नात विगेष सेर ४ पान जल पाणी नो पहिनाहित्रो अविगय स् ग्रहित्रों केन ते पिए यह तो नदी आदिक मंग्रं जि अवाह नों पान के लेते। अवहतो पानदी कृत्रा ताताब सम्बन्धी पाणी ए॰ इस पाणी नीं कातो न थों। पा अंति आहो निर्मल, पान मस्त्रों केनी ने गर्यों। पान अंति आहो निर्मल, पान मस्त्रों केनी ने गर्यों। पान अंति आहो निर्मल, पान मस्त्रों केनी ने गर्यों। पान प्रति आहो निर्मल, पान मस्त्रों केनी ने गर्यों सावद पाप सहित किन एहत्त्रों अही ने पिए तेन वार्य अनव्या किन्न प्रति भारति । तेन के ते पिए तेन वार्य अनव्या किन्न प्रति भारति ।

पहनो फहीने गो॰ निग्र न जाननो श्र॰ श्रजीन चेतना रहित से॰ ते पिष दीधो लेपगो. गो॰ पिग्र ते न लेवो जे श्र॰ श्रग्रा दीधो -

से॰ ते पिशा ह॰ हाथ पा॰ पाय पग च॰ चह पात्र च॰ चमचा करही प॰ पलालकार भागें शो॰ नहीं सि॰ स्नान निसित्ते।

अय इहा कहाो—कल्पे अम्बह सन्यासी नें मगध देश सम्बन्धी अर्ध स्रादक मान ४ सेर पाणा छेवो ते पिण कर्दम रहित निर्मल छाण्यो—ते पिण सावद्य कहितां पाप सहित ए कार्य एह्वूं कहीनें। ते विण पाणी सचित्त छै जीव सहित छै इम कही नें ते पाणी अम्बड ने छेवो कल्पे, पहवूं कहा है। तो जे 'पड़ि-माधारी ने पहिला उतरी दाल लेबी कल्पे" इम कतां माटे आज्ञा में कहे तो तिणरे लेखे अम्बद्ध काचो पाणी लियो ते पिण जिन आज्ञा में कहिणो। कल्पे अम्बद्ध नें काचो पाणी छेवो इम कह्यों ते माटे इहा पिण आज्ञा कहिणी। अम्बड काचो पाणी पाप सहित कही ने छेने। तिण में जिन आजा नहीं तो परिमाधारी में पिण आज्ञा नहीं। कोई मतपक्षी कहें जे कड़ी-कल्पे अम्बह में काची पाणी छेवी, प तो सन्यासीपणा नों कत्य आचार कहा। छै। पिण अम्बड श्रावक थयां पाछे फरपे पाणी लेबी, इम न कहाी। इम कहे तेहनों उत्तर-अम्बड नों कल्प कहाी वे तो श्रावक थयां पाछलो प पाठ छै। पिण पहिलां नीं नहीं। ते किम, जे इहां पाठ में इस कह्यो-कल्प अम्बद नें काची पाणी लेबी। ते पिण यह वह तो निर्मल छाण्यो. ते पिण सावद्य पाप सहित ए कार्य छै. तथा ए पाणी जीव छै इम कहा ने लेवो कर्षे, कह्यो । ते मारे ए झोलखणा तो श्रावक थयां पछे आई छै । ते मारे 'पाप सहित ए कार्य' इम कहीं नें छिये। अनें सन्यासी पणा ना करप में सावध भनें जीब कहीं नें छेवी ए पाठ न थी। अंतेरा सन्यासी रा विस्तार में पहचा पाठ है। ते हिब्बिये हैं।

तेसिणं परिव्वायगागं कप्पति सागहए पत्थए जलस्स पड़िगाहित्तए सेतियं वहमाणे गो चेत्रणं अवहमाणे सेविय थिमि उदए नो चेत्रणं कहमोदए सेवियं वहुपसणे नो चेत्रणं , अवहुपसणे सेविय , परिपृष् गो चेत्रणं अपरिपृष् सेविय एं

#### दिग्रेषे गो चेवगं अदिग्रेषे सेविय पिवित्तए गो चेवगं हत्थ पाय चक्र चम्म पक्कालगृह्वाए सिग्गाइत्तएवा।

( उवाई प्रश्न १२ )

ते० ते पं सन्यासी में कं० करेंपे ( घंटे ) मा० मगध देश सम्बन्धी पं० पाथो एकं मान विशेष सेर २ प्रमाण ज॰ जलपाणी नों पिछगाहियों छातिश्रय सू गृहिवों ग्रो॰ पिए ते न लेवों छा छाण्वहतों बावडीं कूछा तालाव सम्बन्धी से० ते पिण पाणी जेह नीचे कर्दम नथीं ग्रो॰ पिण ते न लेवों जे कर्दमोटक कादा सिहत पाणी से० ते पिण करेंपे बहु प्रसन्न छित छाजों निर्मल ग्रो॰ ते पिण न लेवों छाति मैंलों से० ते पिण परिएत वस्त्रे करी ने गलयों ग्रो॰ पिण ते न लेवो छापरिएत वस्त्रे करी गलयों। न हुइ से० ते पिण निश्चय लेवो दत्त दीघो मनुष्यादिके ग्रो॰ पिण ते न लेवो छाणदीघो मनुष्यादिके से० ते पिण पीवा निम्नले ग्रो॰ नहीं, ह० हाथ पा चह चमचो प० पछालग्र रे अर्थे सि० छोर नहीं जान निम्नले।

अय इहां अनेरा सन्यासी रा कल्प में पहवी पाठ कह्यी, जे कल्रे परिव्राज-कां ने मगध देश सम्बन्धिया पाथो ममाण पाणी लेवो। ते पिण कर्दम रहित निर्मल छाण्यो ते पिण दीधो लेवो कल्पे। पिण इम नकह्यो। प सावद्य अने जीव कही नें छेवे। ते अनेरा सन्यासी जीव, अजीव, सावद्य निरवस्य ना अजाण छै। अने अवड सावद्य, निरवद्य, जीव, अजीव, जाणे छै श्रावक छै। ते माटे अम्बद्ध तो सावद्य. जीव. कहीने लेवे। अने अनेरा सन्यासी ए सावद्य अने ए पोणी जीव छै. इम कह्यां विना ई छेवे छै। इण न्याय अम्बद्ध सन्यासी श्राचक थयां पछे ए ''कल्पे'' कहारे हैं। वली तिण हीज प्रश्न में पहिलां अम्बड ने श्रावक कहारे "शंवडेणं परिव्यायए समाणे बासए अभिगय, जीवाजीव उपलद्ध पूण्ण पावा" इत्यादिक पाठ कही में पछे आगले कहाी, कल्पे अम्बद्ध में सचित्त हतो पाणी सावद्य कही ने लेवो, ते माडे श्रावक पणो आर्या पछे अम्बद्ध नों ए करूप कहाो ते सावद्य कल्प छै पिण धर्म नहीं। तिम पडिमाधारी मों ते कल्प कहाो छै पिण धर्म नहीं। भगवन्त तो जेइनों जे कल्प हुन्तो ते वतायो। पिण साझा महीं दीधी। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

#### इति ३८ बोल सम्पूर्गा ।

पृह्वो कहीने गो॰ रिग्र न जानको आ॰ प्रजीव चेतना रहित से॰ ते पिश्व दीघो संपर्णाः गो॰ पिग्र ते न लेको जे आ॰ प्रग्रा दीघो

से वे ते पिया हु हाथ पा पाय पग च चह पात्र च च चमचा करही प प्रास्तार प्रार्थे गो नहीं सि स्नान निमित्ते।

अय इहां कहाो-कल्पे अम्बह सन्यासी नें मगध देश सम्बन्धी अर्ध आढक मान ४ सेर पाणा लेवो ते पिण कर्दम रहित निर्भल छाण्यो—ते पिण सावदं कहितां पाप सहित ए कार्य एह्चूं कहीनें। ते पिण पाणी सचित्त छै जीव सहित छै इम कही में ते पाणी अम्बड ने लेवो करपे, पहचू कहांू छै। तो जे "पिड-माधारी ने पहिला उदरी दाल लेवी कल्पे" इस कहां मादे आज्ञा में कहे तो तिणरे लेखे अम्बद्ध काचो पाणी लियो ते पिण जिन आज्ञा में कहिणो। कल्पे अम्बद्ध ने काचो पाणी छेवो इस कह्यों ते माटे इहा पिण आज्ञा कहिणी। अम्बद्ध काचो पाणी पाप सहित कही ने छेने। तिण में जिन आज्ञा नहीं तो परिमाधारी में पिण आज्ञा नहीं। कोई मतपक्षी कहें जे कड़ी-कल्पे अम्बद्ध में काची पाणी छेची, प तो सन्यासीपणा नों कल्प आचार कहा। छै। पिण अम्बड श्रावक थया पाछी फल्पे पाणी लेवी. इम न कहा। इम फहे तहनों उत्तर—अम्बड नों फल्प कहा। वे तो श्रावक थयां पाछलो प पाठ छै। पिण पहिलां नों नहीं। ते किम, जे इहां पाठ में इस कहाी-कर्ष अम्बड ने काची पाणी लेबी। ते विण यह वह तो निर्मल द्याण्यो. ते विण सावय पाप सहित प कार्य छै. तथा प पाणी जीव छै इस कही ने लेवो करपे, कह्यो । ते माटे ए ओलखणा तो श्राचक थयां पछे आई छै । ते माटे 'वाप सहित ए कार्य' इम कहीं नें छेवे। अनें सन्यासी पणा ना कटप में सावध भनें जीम फहीं नें छेवो ए पाठ न थो। अनेरा सन्यासी रा विस्तार में पहचा पाठ छै। ते लिखिये है।

तेसिणं परिव्वायगाणं कप्पति मागहए पत्थए जलस्स पड़िगाहित्तए सेवियं वहमाणे णो चेवणं अवहमाणे सेविय थिमि उदए नो चेवणं कहमोदए सेवियं वहुपसणे नो चेवणं अवहुपसणे सेविय पिरपूए णो चेवणं अपरिपृए सेविय एं

#### दिग्णे गो चेवगं अदिग्णे सेविय पिवित्तए गो चेवगं हत्थ पाय चक्र चम्म पक्कालगट्टाए सिग्णाइत्तएवा।

( उँवाई प्रश्न १२ )

. ते० ते पं सत्यासी में कं० कल्पे (धंटे) मां० मगध देश सम्बन्धी पं पायो एकं मांन विशेष सेर २ प्रमाण जिं० जलपाणी मों पिंडगाहियो श्वतिशय लू पहिलो खों० पिण ते न लेनो खं० श्वण्वहती बावडी कूश्रा तालाव सम्बन्धी. से० ते पिण पाणी जेह नीचे कर्दम नथी खों० विश्व ते न लेनो जे कर्दमोदक कादा सहित पाणी से० ते पिण कल्पे बहु प्रसन्न श्वित श्वाछों निर्मल खों० ते पिण न लेनो श्वित मैलो से० ते पिण परिपृत बल्ने करी ने गलयो खों० पिण ते न लेनो श्वपरिपृत बल्ने करी गलयो। न हुइ से० ते पिण निश्चय लेनो दल दीधो मनुष्यादिके खों० पिण ते न लेनो श्वणदीधो मनुष्यादिके से० ते पिण पीशा निमित्ते खों० नहीं, ह० हाथ पग वह चमनो पं पखालसार रे श्वर्थे सि० श्वीर नहीं सान निमित्ते।

अथ इहां अनेरा सन्यासी रा कल्प में पहवो पाठ कह्यो, जे कल्पे परिव्राजकां ने मगध दें सम्विन्ध्या पाथो मिमाण पाणी लेवो । ते पिण कर्दम रहित
निर्माल छाण्यो ते पिण दीधो लेवो कल्पे । पिण इम नक्ह्यो । प सावद्य अने
जीव कही नें लेवे । ते अतेरा सन्यासी जीव. अजीव. सावद्य निरवद्य, ना अजाण
छै । अने अवद सावद्य, निरवद्य, जीव. अजीव. जाणे छै श्रावक छै । ते माटे
अवद तो सावद्य, जीव. कहीने लेवे । अने अतेरा सन्यासी प सावद्य अने प
पाणी जीव छै. इम कह्यां विना ई लेवे छै । इण न्याय अवद सन्यासी श्रावक थयां
पछे ए 'कल्पे' कह्यों छैं । वली तिण हीज प्रश्न में पहिलां अवद ने श्रावक कह्यों
छै । "अंवडेणं परिव्वायप समाणे बासप अभिगय, जीवाजीव उपलद पुण्ण
पावा" इत्यादिक पाठ कही नें पछे आगले कह्यों, कल्पे अवद नें सचित्त इत्तो
पाणी सावद्य कही नें लेवो, ते माटे श्रावक पणो आर्या पछे अम्बद नों प कल्प
कह्यों ते सावद्य कल्प छै पिण धर्म नहीं । तिम पड़िमाधारी मों ते कल्प कह्यों
छै पिण धर्म नहीं । मगवन्त तो जेइनों जे कल्प हन्तो ते वतायो । पिण शाक्षा
महीं दीश्री । दाहा हुवे तो विचारि जोइजो ।

# इति ३८ बोल सम्पूर्गा।

तथा वलीं ''वर्णनाग नेंसुंशो' संप्रामे गयो-तिहां एहवो पाठ कहारे 🕏 ह

कृष्पइं मे रह मुसलं संगामं संगामेमाणस्त । जे पुवित्रं पहण्ड् से पडिहिणित्तए अवसेसे गों कप्पतीति अय मेया रूवं अभिगाहं अभि गिणिहत्ता रहं मुसलं संगामं संगामेति।

( भेगवती श॰ ७ उ॰ ६ )

कः करें सुर्म ने रः स्थ मुसंल नामा मंग्राम सः संग्राम करते छते जेः जे पूर्व हर्णे से हैं ते प्रति हण्यो प्राः श्रय येव कहितां यीजा ने हण्यो न करेंपे न घटे श्रश् एताहरा रूप पृहसे प्राः प्रभिग्नह प्रतिग्रह ग्रही ने रः स्थ मुसल संग्राम प्रति करे।

अथ इहां पिण वर्ण नाग नतुंत्रो संत्रामे गयों। तिहां पहवो अभिन्नहें धांसो, करणे मुक्त ने जे पूर्वे हणे तेहनें हणवो। जेन हणे तेहनें न हणवो। इहां पिण शस्त्र चलावें तेहनें हणवो करने कहाो। ए "वर्ण नाग नतुन्नो" नें तो ध्रांचक कहाो छै. पहनों ए करण कहाो। पिण जिन आहा नहीं। ए तो जे करण हुन्तो ते वतायो। तिम अम्बद्ध नें काचो पाणी रुवो करणे, तीर्थंदूरे कहाों। पिण जिन आहा नहीं। ए तो अम्बद्ध नो जेहवो करण आचार हुन्तो ते वतायो। विण जिन आहा कहीं। ए तो अम्बद्ध नो जेहवो करण आचार हुन्तो ते वतायो। विण जिन आहा कहीं। ते पिण जिन आहा पिण जिन आहा कहीं। ते पिण निम्माधारी ने पहुंचो दशा श्रुत स्कन्धमें पाठ कहोों। "केवर सेणा ये पिज्ञचंधणं अबोच्छिन्ने भवति पयं से कप्पइ णाय विहिंपत्तपः" इहां कहोो जे केवर धरे विहरवो, इम कहाो। पिण न्यातीरा रे इज जाय वो इम आहा दीधी नहीं। करणे पिहरां दाल उतरी ते रुवी, इहां आहा कहे, तो त्यारे रुपे न्यातीरा रे इज धरे विहरवो, इहां पिण थाजा कहिणी। चली करणे अम्बद्ध नें काचो पाणी सावध्य कही रुवो, इहां पिण त्यारे रुखे बाहा कहिणी। चली करणे जेला निम्में जो "वर्ण पिहरां हणे तेहनें हणवो, इहां पिण त्यारे रुखे आहा कहिणी। चली करणे जेला निम्में जो "वर्ण पिहरां हणे तेहनें हणवो, इहां पिण तिण रे रुते आहा कहिणी। अने जो "वर्ण

माग नतुओ" नों तथा अम्बद्ध नों जेहवो कंट्य आचार हुन्तो, ते वतायों, पिणं जिन आज्ञा नहीं। तो पिड्माधारी नें न्यातीला रे घरे वहिरवी कंट्ये, एह पिण तेंहनी जे फल्प (आचार) हुन्तों ते वतायो पिण आज्ञा नहीं। छाहा हुवे तो विचारि जोहजी।

## इति ३१ बोल सम्पूर्गा।

तथा वली उत्तराध्ययन में कहा। सबै श्रावक धनी विण साधु चारित्र करी प्रधान छै। इमें कहाो, ते पाठ कहे छै।

संति एगेहिं भित्रखूहिं गारत्था संजमुत्तरा । गारत्थेहिं सब्वेहिं साहवो संजमुत्तरा ॥ २०॥

( उत्तराध्ययंन भ्र० ४ गा० २० )

सै॰ है ए॰ एकैंक भी॰ पर पापंडी कापडीयादिक ना भिन्नु थीं गा॰ गृहस्थ नी १२ वस रूप स॰ संयम उ॰ प्रधान गा॰ गृहस्थ स॰ सगलाई देशवसी थकी सा॰ साधुनी सर्ववसी ४ महावस रूप संयम करी उ॰ प्रधान है ।

अथ इहां इम कहाो—जे एकैक भिक्षाचर अन्यतीर्था थकी गृहस्थ श्रावक पेशवरते करी प्रधान अने सर्व गृहस्थ थकी साधु सर्व वरते करी प्रधान। तो जोवोनी सर्व गृहस्थ थकी पिण सर्व वर्ते करी साधु ने प्रधान कहाो। तो पिल्माधारी श्रावक साधु रे सुल्य किम आवे। सर्व गृहस्थ में तो पिल्माधारी पिण आयो। ते श्रावक पिल्माधारी पिण देशवर्ती छै। ते माटे सर्व वर्ती रे सुल्य न आवे। इणन्याय "समणभुए" पिल्माधारी श्रावक ने कहाो। ते देशथकी व्रतां रे लेखे उपमा दीधी छै। पर तेहनों खाणो पीणो तो व्रत नथीं। तेहनी तपस्या में धर्म छैं, पर पारणा में धर्म नथी। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

#### इति ४० बोल सम्पूर्ण।

वली केई कहैं—शावक सामायक पोषां में वैठो छै तेहनें कारण ऊपना और गृहस्य साता करे, तो साधु आज्ञा न देवे परं धर्म छै। एहनें सावद्य रा त्याग है। ते माटे पहनी व्यावच कियां पाप नहीं। इस कहें तेहनो उत्तर-सामायक पोपां में आगमिया काल में सावदय सेवन रो त्याग नहीं है। आगमिया काल में सावद्य सेवन री इच्छा मिटी नहीं। तो जोवोनी इण गरीर थी आगमिया काल में पांच आश्रव सेवण रो आगार छै। ते भणी तेहनों गरीर गस्त्र छै। अने जे शरीर नी व्यावच करे नेणे शख्य तीखों कीघों जिम कोई मासताइ छुरों कटारी सूं जीवहणवारा त्याग कीधा ते छुरी तीखी करे तो पिण आगमिया काल नी अपेक्षा तिण वेलां ग्रस्त्र तीखो कियो कहिये। तिम सामायक पोपा में इण काया सूं पांच आश्रव सेवण रा त्याग परं आगमिया काल में ते काया थी ५ आश्रव सेवण रो आगार ते माटे ए शरीर शख़ छै। तेहनी व्यावच करण वाले छः काया रो ग्रस्त तीखो कींचा कहिये। हिचडां त्याग परं आगमिया काल नी अपेक्षा ए शरीर शस्त्र छै। चली सामायक पापा माहि पिण अनुमोद्ण रो करण खुल्यो ते न्याय शस्त्र कहाों छै। चली कोइक मास में ६ पीपा ८ पेहिरिया करे छै। अने परदेशां दूकाना छै। सैकड़ां गुमाश्ता कमाय रह्या है। तो ते वर्ष रा ७३ पोपा रो ब्याज होवे कि नहीं। वहत्तर दिन में जे गुमाश्ता हजारां रुपया कमावे ते सर्व नफी लेवे कि नहीं। सर्व नो मालिक तो पहिज छै। ते माटे पोपा में पिण तांती तृट्यो नयी। परिप्रह ममत्व भाव मिट्यो नहीं। ते साख भगवती श०८ उ०५ कही है। ते माटे सामायक में पिण तेहनी आत्मा शस्त छै।

निवार कोई कहें सामायक में श्रायक री आतमा शस्त्र किहां कही है। तेहनूं उत्तर स्त पाठ मध्ये कहाो। ते पाठ लिखिये छै—

समगो वासगस्स गां भंते ! सामाइय कडस्स समगो-वस्सए अत्यमागस्स तस्स गां भंते ! किं ईरियाबिह्या किरि-याकज्ञड्, संपराइया किरिया कज्जड्, गोयमा ! नो ईरिया विह्या किरिया कज्जड्, संपराइया किरिया कज्जड्, से केंगा-ट्टेगां जाव संपराइया गोयमा ! समगोवासयम्म गां सामाइय कडरस समगोवस्सए अत्थमाग्गस्स आया अहिगरगी भवइ आयाहि गरगा वित्तयं च गां तस्स नो ईरिया वहिया किरिया कजजइ संपराइया किरिया कजज्ञ संपराइया किरिया कजइ से तेगाट्टेगां ॥४॥

(भगवती श०७ उ०१)

स० श्रमणोपासक ने भ० है भगवन्त ! सामायक कीथे छते स० श्रमण मों जे उपाश्रय तेहने विषे छ० बैठो छै त० ते श्रमणोपासक ने भ० भगवन्त ? किल्यू इ० हरियाविह ही क्रिया हुई छथवा संगरायकी क्रिया हुई निरूद कवायगणा थी ए आर्थकाई प्रश्न है गौतम ? णो० हरियाविह की क्रिया न उपजे सं० संपरायकी उपजे से० ते केह अर्थे यावत् संपराय क्रिया हुइ गौतम ? स० श्रमणोपासक ने सामायक कीथे छते स० श्रमण साधु तेह ने उपाश्रय ने विषे छ० रहतें छते छा० श्रात्माजीव आ० अधिकरण ते हल शकटादिक ते कवाय ना आश्रय मूत छै आ० आत्मा अधिकरण ने विषे वत्तें छै ते माटे तेह ने णो० हरियाविह की क्रिया न उपजे स० सपराइ क्रिया उपजे से० ते माटे।

अथ इहाँ पिण सामायक में श्रावक री आत्मा अधिकरण कही छै। अधिकरण ते छव ६ काय रो शस्त्र जाणवो। ते माटे सामायक पोषा में तेहनी काया शस्त्र छै। ते शस्त्र तीखो कियाँ धर्म नहीं। वली ठाणाङ्ग ठाणे १० अव्रत ने भाव शस्त्र कहाो छै। ते सामायक में पिण बस्त्र गेहणा पूंजणी आदिक उपकरण अने काया ए सर्व अत्रत में छै। तेहना यह कियाँ धर्म नहीं।

तिवारे कोई कहैं सामायक में पूंजणी राखे तेहनो धर्म छैं। दया रे अर्थे पूंजणी राखे छें। तेहनो उत्तर—ए पूंजणी आदिक सामायक में राखे ते अब्रत में छैं। ए तो सामायक में ग्ररीर नी रक्षा निमित्त पूंजणी आदिक उपिध राखे छैं। ते पिण आप रो कचाई छैं परं धर्म नहीं। ते किम—जे पूंजणो आदिक न राखे तो काया स्थिर राखणी पड़ें। अने काया स्थिर राखणे री शक्ति नहीं। माछरादिक ना फर्स खमणी आवे नहीं। ते माटे पूंजणी आदिक राखे। माछरादिक पूंजी खाज खणे। ए तो शरीर नी रक्षा निमित्ते पूंजे, पिण धर्म हेतु नहीं। कोई कहैं दया रे अर्थे पूंजे ते मिले नहीं। जो पूंजणी विना दया न पले, तो अड़ाई द्वीप वारे असंख्याता तिर्यक्ष आवक छै। सामायकादिक ब्रत पाले छै। त्यारे तो पूंजणी दीसे

नहीं । जे दया रे अर्थे पूंजणी राखणी कहे—त्यारे छेले अढ़ाई द्वीप वारे श्रावकां रे दया किम पले पिण ए पूंजणीयादिक राखे ते शरीर नी रक्षाने अधें छै। जे बिना पूंज्यां तो खणवारा त्याग अने माछरादिक रा फर्स खमणी न आवे तिणसूं पूंतीनें खणे छै। प पूंजे ते खाज खणवा साता रे अर्थे, जो पूजे इज नहीं—तो दया तो घणी चोखी पले। ते किम माछरादिक उड़ावना पड़े नहीं। तेहना फर्स सहार्ग कष्ट जम्यां घणी निर्जरा हुवे। परं दया तो उठे नहीं अने पहवी शक्ति नहीं। ते माटे पुंजणी आदिक राखी खाज खणे छै। जिम किणही अछांण्यो पाणी पीवा रा ह्याग कीधा-वर्ने पाणी छाणे ते पीवा रे वर्षे, परं इयारे वर्षे छाणे नहीं। ते किम-विना छांण्या तो पीवा रा त्याग अर्ने न छांणे तो पाणी पीणो नहीं। अपूठी इया तो चोली पर्छे पिण आप सें पाणी पीधां विना रहिणी न आवे। तिण सूं पीवा रे अर्थे छांणे ते धर्म नहीं। तिम सामायक में विना पूंज्यां खाज खणवारा त्याग अने जो पूंजे नहीं तो खाज खणणी नहीं पड़े, पहवी शक्ति नहीं। तिणसूं पूंजणी राखे छै। प श्रावक रा उपिंघ सर्व अव्रत में छै। तिवारे कोई कहै—साधु पिण पूंजणी आदिक राखे छै। जो श्रावक ने धर्म नहीं तो साधु ने पिण धर्म नहीं। इस कहे तेहनों उत्तर—ए साधु विण शरीर ने अर्धे राखे छै। ए सो वात सत्य छै पिण साधु रो शरीर छव ६ काय रो पीहर छै पिण शस्त्र नहीं ते माटे साधु रा उपिंघ वर्ने शरीर पिण धर्म ने हेतु छै। ते माटे साधु उपिंघ रापे ते धर्म छै। अने श्रावक रो गरीर छव ६ काय रो शस्त्र छै। ते मारे तेहना उपकरण पिण शरीर ने अर्थे छै। ते भणी गृहस्थ उपकरण राखे ते सावध व्यापार छै। धर्ने साधु उपकरण राखे ते निरवध भला व्यापार छै। डाहा हुवे तो घिचारि जोइजो ।

### इति ४१ वोल सम्पूर्गा।

तिवारे कोई कहे ए श्रावक उपकरण राग्ने ने भला नहीं। अने साधु राहो ते भला ज्यापार किहां क्या छै। नेहनो ऊत्तर। सूत्रे करी कहिये छै। चउिवहे पणिहाणे प० तं० मण पणिहाणे वय पणिहाणे काय पणिहाणे उवगरण पणिहाणे एवं नेरइयाणं
पंचेंदियाणं जाव वेमाणियाणं। चउिवहे सुप्पणिहाणे.
प० तं० मणसुप्पणिहाणे जाव उवगरण सुप्पणिहाणे. एवं
संजय मणुस्साणिव। चउिवहे दुप्पणिहाणे. प० तं०
मणदुप्पणिहाणे जाव उवगरण एवं पंचेंदियाणं जाव
वेमाणियाणं

( रागाङ्ग ठा० ४ उ० १ )

च॰ चारि प्रकारे प॰ क्यापार प॰ परूष्या तं० ते कहे छै म॰ मन प्रियाम क्यापार चार्ना छादि चार ध्यान अचन प्रियाधान का॰ काय प॰ व्यापार उ॰ उपकरण प्रियाधान ते लौकिक लोकोत्तर रूप उपकरण वस्त्र पात्रादिक तेहनू संयमन ने काजे श्रासंयम ने काजे प्रवासम ने व्यापार ते छप्रियाधान विशेष कहे छै च॰ चार प्रकारे छ॰ रूडो जे संयमार्थ प्रयाधान किहां थी॥ हिने प्रयाधान विशेष कहे छै च॰ चार प्रकारे छ॰ रूडो जे संयमार्थ प्रयाधान किहां थी॥ हिने प्रयाधान परूप्यो। म॰ मन छप्रयाधान जा॰ जांवत उ॰ उपकरण छप्रयाधान ए॰ इम मनुष्य ना दंडक मांही एक सयती मनुष्य ने चारित्र परियाम छै ते माटे ये चार प्रयाधान धान सयती ने इज हुइं॥ च॰ चार प्रकारे छ॰ द्यास्यम ने श्र्यों मनादिक नो व्यापार ते छुप्रयाधान प॰ परूप्यो तं० ते कहे छै म॰ मनदुःप्रयाधान घ॰ वचन दुःप्रयाधान क॰ काया दुःप्रयाधान जा॰ यावत् उ॰ उपकरण हु॰ दुःप्रयाधान ए॰ इम पं॰ ए पंचेन्विय ने हुइं जा॰ यावत् वे॰ वैमानिक लगे।

अध इहां चार व्यापार कहा। मन १ वचन २ काया ३ उपकरण ४ प चारूं व्यापार सिन्न पंचेन्द्रिय रे कहा। ए चारूं मुंडा व्यापार पिण १६ दंडक सन्नी पंचेन्द्रिय रे कहा। अने थे चारूं मळा व्यापार तो एक संयती मनुष्यां रे इज कहा। पिण और रे न कहा। तो जोवोनी साधु रा उपकरण तो भळा व्यापार में घाल्या अने श्रावकरा पूंजणी आदिक उपकरण मळा व्यापार में न घाल्या। ते माटे पूंजणी आदिक श्रावक राखे ते सावद्य योग छै। अने साधु राखे ते भळा निरवध व्यापार छै। श्रावकरा उपकरण तो अन्नत मांहि छै। परिन्नह माहे छै।

ने मारे भला न्यापार नहीं। तथा निशीथ उ० १५ गृहस्य ने रजोहरण पूंजणी आदिक दियां देतांने भलो जाण्या चीमासी प्रायिश्वत कहाो छै। पूंजणी देतां ने भलो जाण्या ही प्रायिश्वत खावे तो गृहस्य माहोमाही पूंजणी आदिक देवे त्याने धर्म किम कहिये।

कोई कहे साधु गृहस्य ने सामायक पालणी सिखावे-परं पलावे नहीं पलावारी आज्ञा देवे नहीं तो पालणी किम सिखावे। तलो त्तरम्—पक मुहर्त्त नी सामायक की थी। अने पक मुहर्त्त वीता पछे सामायक तो पल गई प तो आलो-यणा री पाटी छै। ते आलो बणा करण री आज्ञा छै। धर्म छै। ते भणी आलो-यण री पाटी सिखावे छै ते आज्ञा वाहिरे नहीं। अने साधु पलावे नहीं ते उउवा रो ठिकाणो जाण ने पलावे नहीं। जिम किण ही पौरसी की थी ते जीमण रे अर्थे साधु ने पूछे। साधु पौहर दिन आयो जाणे तो पिण वतावे नहीं। तिम उउण रो ठिकाणो जाण ने पलावे नहीं। हाहा हुवे तो विचाि जो हो।

### इति ४२ वोल सम्पूर्ण।

# इति दानाऽधिकारः समाप्तः।



## अथ अनुकम्पाऽधिकारः।

फैतला एक भज्ञानी इस कहे। एक तो जीवहणे १ एक ने हंणे २ एक आव दचावे ३ ए जीव दचावे ते न हुणे तिण में आयो । पहवो कुहेतु लगावी नें असंयती जीवारो जीवणो वाञ्छ्यां धर्म कहे छै। तेहनो उत्तर—एक तो जीव हणे १ एक न हणे २ एक जीव छुडाचे ३ ए तीनूं न्यारा २ छै। दोयां में मिले नहीं ते अपर दूजी हुष्टान्त देई शोलखांचे छैं। जिम एक तो भूंठ वोले १ एक भूंठ न वोले २ एक सांच वोले ३ ए पिण तीनू न्यारा छै। अने फूठ वोले ते तो अशुद्ध छै १ फूंठ बोले नहीं ते शुद्ध छै २ अर्ने साच बोलें ते शुद्ध अशुद्ध वेह छै ३। जे सावद्य साच बोले ते तो अशुद्ध-अर्ने निरवद्य साच बोले ते शुद्ध छै। इम साच बोले ते तीजो न्यारो छै। तिम जीव हणे ते तो अशुद्ध छै १ न हणे ते शुद्ध छै २ अर्ने छोडावे तेहनो न्याय—जे जीव हणता नें उपदेश देई नें हिंसा छोडावे ते तो शुद्ध छै। अनें जोरावरी सूं तथा गर्थ (धन) देइ तथा जीवरो जीवणो वाछी छोडावे ते अशुद्ध छै। इम तीनूं न्यारा २ छै। जद अगलो कहे इम नहीं ए तो एम छैं। एक भूठ वोले १ एक भूड न बोले २ एक भूड वोलता ने वर्जे ३ ए ३ दोयाँ में घालो। तिम जीवरा पिण तीनूं बोल दोया में घालणा। तेहनो उत्तर-एक तो भूठ बोले तें सावद्य असत्य वचन योग छै १। एक फूठ वोलवारा त्याग कीधा ते संवर छै २। एक मूर बोलता नें वर्जे उपदेश देवे सममावे ते वचन रो शुभ योग छै निर्जरारी करणो छै इम तीमूं न्यारा २ छै। तिम एक तो जीव हणे ते हिंसक १ एक हणवा-रा त्याग कीघा ते हुणे नहीं ए संवर २ तीजो जीव, हणता ने उपदेश देई ने सम-भावे. हिंसा छोडावे ३ जिम उपदेश दें भूठ छोडावे, तिम उपदेश दें हिसा छुडावे। ए वचन रो शुभ योग निर्जरा रो करणी छै। ए तीनूं न्यारा २ छै। जद थागलो कहे इम नहीं। एक तो जीव हणे १ एक जीवन हणे २ एक जीव रो जीवणो वांछी नें जीव ने छोडायो ३। एकिण में आयो तहनें। उत्तर—एक तो चोरी

करे १ एक चोरी न करे २ एक ते घंणी रो धन राखवा ने चोरी करता नी चोरी छोड़ाने ३ जिम गृंहस्थ रो धन राखवा चोरी छुड़ाने ए तीजो न्यारो छैं। तिम जीव नो जीवणों वांछी जीव छुड़ाने ते पिण तीजो न्यारो । चोरी छुड़ाने ए पिण तीजो न्यारो छै। जिम चौर नें तरिवा उपदेश देई हिंसा छोड़ाने ते पिण शुद्ध छै। धन राखवारो कर्त्तव्य साधु न करें। धन राखवा ने अर्थे चोर ने साधु उपदेश देंने नहीं। तिम असंयती नो जीवणो वांछी नें तहना जीवितव्य नें अर्थे साधु उपदेश देंने नहीं। हिंसक धनें चोर नें तरिवा भणी उपदेश देंने। एरं धन राखवा ने अर्थे धनें असंयम जीवितव्य नें अर्थे उपदेश देंने नहीं। श्रो तीर्थं दूर देंन पिण पोताना कर्म खपावा तथा धनेरा नें तारिवा ने अर्थे उपदेश देंने इम कहा है। पिण जीव धचावा उपदेश देंने इम कहा हों। ते पाठ प्रते लिखिये छे।

नो काम किचा नय धाल किचा रायाभित्रोगेण कुतो भएणं। वियागरेजा पसिणं नवावि सकाम किच्चे णिह त्रारियाणं॥ १७॥

गन्ता वतत्था अदुवा अगंता वियागरेजा समिया सुपराणे। अग्णारिया दंसणतो परित्ता इति संक्षमाणे न उवे नित्तत्था॥ १८॥

( स्यमजात श्रु० २ घर ६ गा० १७-१८)

नी॰ घानाम कृत्य नयी एतले कुण घार्थे जे घाण विनास्यां पाम नों करणहार हुनें ती धापण में तथा पर ने निरर्थक कार्यं को परं श्री भगवन्त सर्वज्ञ सर्वदर्गी परहित नों करण्य हार घापण ने पर ने निरपनारी किम थाय ते भणी स्वामी निरर्थक काम नू करणहार नयी-न॰ तथा स्वामी वाल कृत्य नथी चाल नी परे घाण विमास्त्रों काम न करे तथा रा॰ राजा में घा॰ घाभियोगे करी धर्म देशनादिक ने विषे प्रवन्तें नहीं कु॰ कुणहीना भ॰ भयथकी बि॰ यागेर नहीं प॰ प्रान्ते कि यदु ना टपकार किना कियाहीं में कोई न की प्रानुत्तर विमान/ वासी देवता रे मनहीज सू पूछी निर्णाय करे श्रथवा जे कोई इम कहे वीतराग धर्मकथा स्यां काजे करे हैं इसी श्राणंका श्राणी चौथे पदे कहे हैं। स॰ पोताना काम काजे एताचढ़ा तीर्थंकर नाम कर्म खपावा ने काजे इहां श्रार्थ जेन्न श्रार्थ लोक ना प्रतिबोधवा भणी धर्म देश ना करे पर श्रनेरो कार्य श्रात्म प्रणंसादिक करे नथी। ॥ १७॥

वली म्रार्झ मुनि कहे हैं ग० ते भगवन्त परिष्ठत काने नई ने म्राथवा तिहां । म्राण जां इने किम्बहुना जिम २ भन्य नीव ने उपकार थाइ तिम २ वि० धर्म देश ना वागरे ने उपकार जाणे तो जाई ने पिण धर्म कहे म्रा० म्राथवा उपकार न देखे तो तिहां म्रान्यां ने पिण न कहे हुण कारण तेहने राग हो व नी संभावना नथी। सम्यग्देष्टि पणे चक्रवर्ती म्राथवा रंक ने पूछिड म्राथवा म्रायवा म्रा

अय अठे कहाो—पोता ना कर्म खपावा तथा आर्य क्षेत्र ना मनुष्य नें तारिया भगवान धर्म कहे, इम कहाो पिण इम न कहाो जे जीव ववावा ने अर्थ धर्म कहे, इण न्याय असंयती जीवां रो जीवणो बांछ्यां धर्म नहीं। तिवारे कोई कहें असंयती जीवां रो जीवणो बांछगो नहीं। तो ये जीव हणवा रा सूंस करावो ते जोव हणे नहीं, तिवारे असंयम जीवितव्य वधे छे। तथा महणो २ कहो छो। तथा जीव हणता ने उपदेश देई हिंसा छोडावो छो। तरे असंयम जीवितव्य वधे छै। तेहनो उत्तर—साधु जीव हणता ने उपदेश देवे ते तो तिणरो पाप टाल्याने असंयती रो संयती करवा ने. पिण असंयती नें जिवावण नें उपदेश न देवे। जिम कोई कसाई पांचसो २ पंचेन्द्रिय जीव नित्य हणे छै, ते कसाई हुनें कोई मारतो हुवे तो तिण नें साधु उपदेश देवे। ते तिण ने तारिवा नें अर्थे, पिण कसाई नें जीवतो राखण नें उपदेश न देवे। प कसाई जीवतो रहे तो आछो. इम कसाई मों जीवणो बांछणो नहीं। केई पंचेन्द्रिय हणे. केई प्रकेन्द्रियादिक हणे छै। ते माटे असंयती जीव ते हिंसक छै। हिंसक नों जीवणो बांछ्यां धर्म किम हुवे। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

इति १ बोल सम्पूर्गा।

केतला एक अजाण जीव इम कहे—असंयती जीवांरी जीवणी बांछ्यां ते कहे—असंयती जीवांरा जीवण रे अर्थे उपदेश देणो। ते सुत्र ना अजाण छै। अने साधु तो असंयम जीवितव्य जीवे नहीं. जीवावे नहीं. जीवत में भली पिण जाणे नहीं। तो असंयम जीवितव्य बाछ्यां धर्म किहाँ थकी। ठाम २ स्त्र में असंयम जीवितन्य अर्ने वाल मरण वांछणी वर्ज्यों छै। ते संक्षेपे ख्व साख करी कहे छै। ठाणाडु ठाणे १० दण वांछा करणी वर्जी। तिहां कहाो जीवणो मरणो वांछणो नहीं। ए पिण असयम जीवितव्य अने वाल मरण आश्री वर्ज्यों छै। (१) तथा स्यमञ्जङ्ग अर १० गा० २४ जीवणी मरणी वांछणी नहीं। ए पिण जीवणो ते असंख्या जीवितच्य भाश्री कह्यो। (२) तथा स्यगद्वाङ्ग ४० १३ न्मा० २३ में विण जीवणो मरणो वांछणो वज्यों। ए विण शसंयम जीवितव्य आश्री चर्च्यों छै। (३) तथा स्यगदाङ्ग अ० १५ गा० १० में कह्यो असंयम जीवितन्य ने अनादर देतो विचरे। (४) तथा स्यगजाङ्ग अ०३ उ०४ गा०१५ में पिण फछो शीवणी मरणो चांछणो नहीं। ए पिण असंयम जीवितव्य वाल मरण वर्जी। (५) तथा स्यगडाङ्ग अ०५ उ०१ गा०३ में पिण असंया ना अर्थी नें वाल अज्ञानी कह्या। (६) तथा सूयगडाङ्ग २०१० गा० ३ में पिण असंयम जीवितव्य चांछणो वर्ज्यो । (७) तथा स्यगडाङ्ग अ० २ उ० २ गा० १६ में कह्यो । उपसर्ग उपना कष्ट सहिणो। पिण असंयम जीवितन्य न वांछणो। (८) तथा उत्तराध्ययन कः ४ गा० ७ में कह्यो । जीवितन्य वधारवा में भाहार करवी । ए संयम जीवितन्य आश्री राह्यो । (६) तथा सूयगडाङ्ग २०२ उ०१ गा०१ में कहाो । संयम जीवि-त्तव्य दोहिलो (दुर्लभ) छै। पिण असंयम जीवितव्य दोहिलो न थी कहा। (१०) तथा आवश्यक स्तृत में ''नमोत्युणं'' मे कहा। ''जीवद्याणं'' जीवितव्य ना दातार ते संयम जीवितव्य ना दातार धाश्री कह्या । (११) तथा स्वगडाङ्ग अ०२ उ० १ गां० १८ में जीवण वांछणो बर्झों। ते पिण असंयम जीविनव्य वर्झों छै। (१२) तया स्यगडाङ्ग श्रु २ श० ५ गा० ३० में कहा। । सिंह वाघादिक हिंसक जीव देखी ने मार तथा मत मार कहिणो नहीं। इहा पिण तेहना जीवण रे अर्थे मत मार फड़िणो नहीं। (१३) तथा दशबैकालिक अ० ७ गा० ५० में फहाो देव मनुष्य तियं उ मारोमाशी विष्रह करे ते देखी में तेहनी हार जीत वाछणी नहीं। (१४) तथा द्रश चैकालिक अ०७ गा० ५१ में वाक्टो १ वर्षा २ शीत ३ तायड़ो ४ फल्ह ५

सुकाल ६ उपद्रव रहित पणी ७ ए सात वोल वांछणा वर्ज्या । (१४) तथा आचा-राङ्ग श्रु० २ अ० २ उ १ गृहस्य माहोमाहि छड़े त्याने मार तथा मतमार इम बांछणो षर्ज्यों ते पिण राग द्वेत्र आश्री वर्ज्यों छै। (१६) तथा आचारांग ध्रु० २ ख० २ उ० १ कह्यो गृहस्य तेउकाय रो आरम्म करे, तिहां अग्नि प्रज्वाल तथा मत प्रज्वाल हम घांछणो नहीं। इहां अग्नि मत प्रज्वाल इम चांछणो वर्ज्यों ते पिण जीवण रे अर्थे चांछणो बर्च्यो छै। (१७) तथा सूयगडाङ्ग श्रु० २ म० ६ गा० १७ मार्द्र कुमार कहाो भगवान् उपदेश देवे ते अनेरा नें तारिवा तथा आपरा कर्भ खपावा उपदेश देवे पिण असंयती रे जीवण रे अर्थे उपदेश देणो न कहाो। (१८) तथा उत्तराध्ययन स० ६ गा० १२ १३ १४ १५ मिथिला नगरी चलती जाण ने निम ऋषि साहमोइ जोयो नहीं, तो जीवणो किम बांछणो। (१६) तथा उत्तराध्ययन अ० २१ गा० ६ समद्रपाल चोर नें मारतो देखी नें गर्थ देई छोडायो नहीं। (२०) तथा वली निशीय उ० १३ गृह्ख मार्ग भूला ने रस्तो बतावे तो चौमासी प्रायश्चित्त कह्यो। (२१) तथा निशीय उ० १३ गृहस्य नी रक्षा निमित्ते मंत्रादिक भृति कर्म करे तो चौमासी प्रायश्चित कहारे। (२२) तथा निशीध उ० ११ पर जीव ने डरावे इराव वता नें अनुमोदे तो चौमासी प्रायश्चित्त कह्यो । (२३) तथा ठाणाङ्ग ठाणे ३ उ० ३ हिंसा करता देखी नें धर्म उपदेश देइ समकावणो तथा मौन राखणी। तथा उठिने पकान्त जाणो प ३ बोल कहाा. परं जोरावरी सूं छोड़ावणो कहाो नहीं। तथा मगवती श० ७ उ० १० अग्नि लगायां घणो आरम्भ घणो आश्रव कह्यो वर्ने बुभायाँ थोड़ो बारम्भ थोड़ो बाश्रव कह्यो पिण धर्म न कह्यो । (२५) तथा मगवती श॰ १६ं ड॰ ३ साधुरी अर्श (मस्सा) छेदे ते वैद्य नें किया कही पिण धर्म न (२६) तथा निशीथ उ० १२ में वोल १-२ त्रस जीवनी अनुकरण आण ने वांघे वांघता में बनुमोदे । छोडे छोड़ता ने बनुमोदे तो चौमासी प्रायिवित्त कहाो । (२७) तथा बाचारांड्र भू०२ व०३ उ०१ नावा में पाणी सावतो देखी घणा लोकां ने पाणी में ड्वता ने देखी ने साधु ने ते छिद्र गृहस्य ने वतावणी नहीं। इस कह्यो। (२८) इत्यादिक घणे ठामे असंयनी रो जीवणो बांछणो कर्न्यों छै। अतं

अनन्ती वार असंयम जीवितन्य जीन्यो अनन्ती वार वाल मरण मुझो पिण गर्ज सरी नहीं ते मणी असंयम जीवितन्य वांख्या धर्म नहीं। ज्ञान. दर्शन. चरित्र तप. ए चारू मुक्ति रा मार्ग आदरे. तथा आद्रावे. ते तिरणी वांख्यां धर्म छै। डाहा हुवे तो विचारि जोडजो।

# इति २ वोल सम्पूर्गा ।

केतला एक कहे धसंयती रो जीवणो वांछ्यां धर्म नहीं तो नेमिनाय जी जीवां रो हित वछ्यो—इम कह्यो त्यां जीवा रे मुक्ति रो हित थयो नहीं।

ते माटे जीवां नो जीवणो वांछ्यों ये जीवां रो हित छै। इम फहे। वर्ला 'साणुक्कोसे जिएहि उ' ए पाउ रो ऊ'धो अर्थ करी जीवां रो हित थाएं छै। (साणुक्कोस-कहितां अनुकंपा सहित, जिएहिउ—कहितां जीवां रो हित बाँछ्यों) ते जीवा रो जीवणो वंछ्यो इम कहें—ते कूठ रा वोल्लणहार छै। ए तो विपरीत अर्थ करे छै। त्यां जीवां रे जीवण रे अर्थे तो नेमिनाथजी पाछा फिसा नहीं। ए जो जीवां री अनुकम्पा कही तेहनो न्याय इम छै। जे माहरा न्याह रे वास्ते यां जीवां ने हणे तो मोनें तो ए कार्य करवो नहीं। इम विचारि पाछा फिसा। ए तो अनुकम्पा निरवद्य छै। अनें जीवां रो हित वांछ्यो सूत्र रो नाम लेइ कहें—ते सिद्धान्त रा अजाण छै। तिहा तो इम कहाो छै ते पाठ लिखिये छै।

सोऊण तस्स वयगं वहुपाणि विणासगं । चिंतेइ से महापन्नो साणुक्कोसो जिएहि उ ॥ १८॥

( उत्तराध्ययन ग्रं० २२ गा० (८)

मों? सांटली ने तद ते सारथी नों श्री नेमिनाथ यचन यद घणा पाट प्राणी जीय में विद् विज्ञासारी प्रचन मांभली ने चिद चिन्तरे सेट ते मह महा प्रशापन्त सार द्रया महिन जिद जीयों में विषे दह पूर्णें.

अध अठे तो इम कहाो-सारथी रा वचन सांभली ने घणा प्राणी रो विनाश जाणी नें ते महा प्रज्ञावान् नेमिनाथ चिंतवे। "साणुक्कोस" कहितां करुणासहित "जिएहिं' कहितां जीवा नें विषे "उ" कहितां पाद पूर्ण अर्थे—इम अर्थ छै। "साणुक्कोसे जिएहिउ" ए पद नो अर्थ उत्तराध्ययन री अवसूरो में कियो। लिखिये छै। ''स मगवान् सानुकोशः सकरुणः उः पूर्यों'' पह्वो अर्थ अवचूरी में कियो। तथा पाई टीका में तथा विनयहंसगणि कृत छघु दीपिका में पिण इमज कियो ते शुद्ध छै। अने केतला एक टब्बामें कह्यो "सकल जीवां ना हितकारी" तेहनों न्याय-इम प्रथम तो अवचूरी. पाई टीका उक्त दीपिका. में अर्थ नथीं। ते माटे ए टब्बो टोका नों नयी। तथा सकल जीवां ना हितकारी कहिंवे. ते सर्व जोवां नें न हणवा रा परिणाम ते वैर भाव नथी. न हणवा रा भाव तेहिज हित छै। पिण जीवणो वांछे ते हित नथी। प्रश्नव्याकरण प्रथम संवर द्वारे कह्यो । "सव्य जग वच्छलयाए" इहां कह्यो सर्व जग ना "वच्छल" कहिये हित-कारी तीर्थड्कर। इहाँ सर्व जीवां में एकेन्द्रियादिक तथा नाहर चीता वघेरा सर्प आदि देइ सकल जीवां में सुपात कुपात सर्व आया। ते सर्व जीवां ना हितकांरी कह्या। ते सर्वे जीव न हणवा रा परिणाम तेहीज हित जाणवो। तथा उत्तरा-ध्ययन अ० ८ में कह्यो ''हिय निस्सेसाय सञ्च जीवाणं तेस्सिं च मोक्खणठाए" इहाँ कह्यो "हिय निस्सेसाय" किहये मोक्ष ने अर्थ सर्व जीव ने पहवो कह्यो । ते भाव हित मोक्ष जाणवो। अर्ने चोरां ने कर्मा सूं मुकावण अर्थे कपिल मुनि उपदेश दियो। तथा उत्तराध्ययन अ०१३ में चित्त मुनि ब्रह्मदत्त ने हित ना गवेपी थकां उपदेश दियो । इहां पिण भाव हित जाणवो । तथा उत्तराध्ययन अ०८ गा०५ "हिय निस्सेसाय वुडि्ढ बुचत्थे" जे काम भोग में खूता तेहनी बुद्धिहित अने मोक्ष थी विपरीत कही। इहां पिण भाव हित मोक्ष मार्ग कप तेहथी विपरीत युद्धि जाणवी। तथा उत्तराध्ययन अ०६ गा०२ "मित्तिभुएसुकप्पइ" मित्र पणी सर्व प्राणी नें विषे करे। इहां एकेन्द्रियादिक जीव नें न हणे तेहीज मित पणो। तिम "जिएहि उ" रो ख्वा में अर्थ हित करे तेहनी ताण करे। तेहनी उत्तर-सर्व जीव ने निह हणवा रा भाव कोई सूं वैर वांधवा रा भाव नहीं, तेहीज हित जाणवो। अने अवचूरी तथा पाई टीका में तथा उत्तम दीपिका में हित नों अर्थ कियो नधी। "साणुक्कोसे जिएहिउ" साणुक्कोसे कहिता करुणासहित "जिएहि"

कहितां जीवां ने विषे. "उ" कहिता पाद पूरणे पहनो अर्थ कियो छै। "जिएहि उ" कहाो, पिण "जिएहिय" पहवो पाउ न कहाो। ठाम २ "हिय" पाठ नो अर्थ हित हुवे छै। तथा उत्तराध्ययन अ० १ गा० ६ कह्यो। "इच्छंतो हिय मृत्यणो" वाछतो हित आपणी आत्मा नो इहां पिण हिय कह्यो। पिण हिउ न कह्यो। उत्तरा-ध्ययन थ० १ गा० २८ "हियं तं मण्णाः पण्णो" इहां पिण गुरु नी सीख विनीत हितकारी मानें। तिहां "हिय" पाठ कहाो, पिण "हिउ" न कहाो। तथा उत्तरा-ध्ययन (अ०१ गा०२६ ''हियं विगय भया बुद्धा" सीख हित नी कारण कही तिहां "हिय" पाठ कहारे। पिण "हिउ" न कहारे। तथा उत्तराध्ययन अ०८ गा॰ ३ ''हिय निस्सेस सन्बजीवाणं'' इहां पिग ''हिय'' कह्यो । पिण ''हिउ'' न फह्यो । तथा तिणहिज अध्ययन गा० ५ "हियनिस्सेसय बुद्धि बुच्चत्ये" इहां पिण "हिय" मह्यो पिण "हिउ" न मह्यो । तथा भगवती शतक १५ में मह्यो । चौधो शिखर फोड़ता तिणे वाणिये वर्ज्यों। तिहां पिण "हियकामण" पाठ छै। तिहां "हिंग" कह्यो। पिण "हिउ" न कह्यो। तथा भगवती श० ३ उ० १ तौजा देव-लोक ना इन्द्र ने अधिकारे "हिय कामए सुहकामऐ" कह्यो। तिहां "हिय' पाठ छै. पिग "हिउ" पाठ नथी। तथा उत्तराध्ययन अ० १३ गा० १५ में "धम्मस्सिको तस्स हियाणुपेदो-चित्तो इमं चयण मुदाहरित्या 'इहां पिण "हिय" पाठ कहाो पिण ''हिउ'' पाठ न कहाो । तथा उत्तराध्ययन अ० २ गा० १३ ''एगया शबेलप होइ सबेले आविषगया पर्य धम्म हियं णचा नाणी नो परि देवप' इहा पिण "हिय" पाठ कहा। पिग "हिउ" पाठ न कहा। इत्यादिक अनेक ठामे हिय नो क्षर्य हित कियो छै। अर्ने नेमिनाथ ने अधिकारे हिय पाठ नथी। यकार नधी—"हिउ" पाठ छै। "जिएहिं इहां हि वर्ण छै। ते तो विभक्ति ने वर्षे मागधी वाणो माटे "जिएहि" पाठ नों अर्थ टीका में "जीवेषु" कहारे। "उ" शब्द नों अर्थ "पूर्णें" कियो छै। ते जाणवो अर्ने नेमिनाथ जीवां रो जीवणो न बांछघो। आप रो तिरणो वांछ्यो तिहा आगठी गाया में पहवी कहा। ते लिपिये छै।

जइ मज्भ कारण ए ए हम्मंति सु वहुजिया। नमे एयं तु निस्सेसं पर लोगे भविस्सइ॥ १६॥ (उत्तराज्यक पर २० कर १६) जि॰ जो म॰ माहरे का॰ काज ए॰ ए इ॰ हण्सी छ॰ श्रति व॰ घणा जि॰ जीव न॰ नहीं मे॰ मुक्त ने ए॰ जीवघात नि॰ कश्याण (भलो) प॰ परलोक नें विषे भ॰ होसी

अथ इहां तो पाधरो कहा।—जे म्हारे कारण यां जीवा नें हणे तो ए कारण ज मोनें परलोक में कल्याणकारी भलो नहीं। इस विचारि पाछा किसा। पिण जीवां ने छुड़ावा चाल्यो नहीं। छाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

### इति ३ बोल सम्पूर्गा ।

घली मेघकुमार रे जीव हाथी रे भवे एक सुसला री अनुकम्पा करी परीत संसार कियो । अने केंद्र कहें मंडला में घणा जीव वच्या त्यां घणा प्राणी री अनुकम्पा इ' करी परीत संसार कियो कहे. ते स्वार्थ ना अज्ञाण छै। एक सुसलारी ह्या थी परीत संसार कियो छै। ते पाठ लिखिये छै।

तएगां तुमं मेहा ! गायं कडुइत्ता पुण्रित पायं पडिक्ख मिस्सामि तिकट्ठु तं ससयं अगुपिवट्ठं पासित पाणाणु कंप-याए भुयाणु कंपयाए जीवानु कंपयाए सत्तानु कंपयाए से पाए अंतरा चेव संधारिये. गो चेव गां गिक्खिते

(

( ज्ञाता भः १)

स॰ तिवारे सु॰ सू गा॰ गात्र ने विषे खाज करी नें पु॰ वली पा॰ हेटे पग मूर्कू जि॰ एह विचारी नें त॰ तिहां ठिकाणें पग रे हेटे एक छसलो ते पगरी खाली जगा दीटी ग्राय पैठो से पा॰ प्राणी नी दया ह करी भृत नी दया ह करी जीव नी दया ह करी स॰ सत्व नी ट्या ह करी से॰ तें (हाथी) पा॰ पग ग्रं॰ विचाले चे॰ निश्चय करी सं॰ राख्यो ग्रो॰ नहीं चे॰ निश्चय करा पा॰ प्राण ग्रा॰ नहीं चे॰ निश्चय करार पग ग्रा॰ मूक्यो

अथ इहां सुसला नें इज प्राण. भूत. जीव. सत्व. कहा। विण और नीवां आश्री न कहा। प्राण धरवा थी ते सुसला नें प्राणी कहीजे। सुसला पण

फहिता जीवां नें विषे. "उ" कहिता पाद पुरणे पहवो अर्थ कियो छै। "जिल्हि उ" कहाी, पिण "जिएहिय" पहनी पाठ न कहा। ठाम २ "हिय" पाठ नो अर्थ हित हुवे छै। तथा उत्तराध्ययन अ० १ गा० ६ कह्यो। "इच्छंतो हिए मध्यणी" वाछतो हित आपणी आत्मा नो इहां पिण हिय कह्यो। पिण हिउ न कह्यो। उत्तरा-ध्ययन अ० १ गा० २८ ''हियं तं मण्णर पण्णो'' इहां पिण गुरु नी सीख विनीत हितकारी मानें। तिहां "हिय" पाठ कहाो, पिण "हिउ" न कहाो। तथा उत्तरा-ध्ययन अ०१ गा० २६ "हियं विगय भवा बुद्धा" सीख हित नी कारण कही तिंहां "हिय" पाठ कहा। पिण "हिउ" न कहा। तथा उत्तराध्ययन झ० ८ गा० ३ ''हिय निस्सेस सब्बजीवाणं" इहां पिण ''हिय' कह्यो । पिण "हिउ' न फद्यो । तथा तिणहिज अध्ययन गा० ५ "हियनिस्सेसय बुद्धि बुच्चत्ये" इहां पिण "हिय" कह्यो पिण "हिउ" न कह्यो । तथा भगवती शतक १५ में कह्यो । चीथो शिखर फोडता तिणे वाणिये वर्ज्यों। तिहां पिण "हियकामए" पाठ छै। तिहां "हिंग" कह्यो। पिण "हिउ" न कह्यो। तथा भगवती ग०३ उ०१ तीजा देव-लोक ना इन्द्र ने अधिकारे "हिंग कामप सुहकामपे" कह्यो। तिहा "हिंग" पाठ छै. पिग 'हिउ" पाठ नधी। तथा उत्तराध्ययन अ० १३ गा० १५ में "धम्मस्तियो तस्त हियाणुपेहो-चित्तो समं वयण मुदाहरित्या" इहां पिण "हिय" पाठ फह्यो पिण "हिउ" पाठ न कह्यो । तथा उत्तराध्ययन अ० २ गा० १३ "प्राया अवेलप होइ सचेले आविष्गया पर्य धरमं हियं णचा नाणी नो परि देवप' इटां पिण "हिय" पाठ कहा। पिग "हिउ" पाठ न कहा। इत्यादिक अनेक ठामे हिय नो अर्थ हित कियो छै। अर्ने नेमिनाथ ने अधिकारे हिय पाठ नधी। यकार नथी—"हिउ" पाठ छै। "जिएहि ' इहां हि वर्ण छै। ते तो विभक्ति ने वर्षे मागधी वाणो माटे "जिएहि" पाठ नों अर्थ टीका में "जीवेषु" कहा। "उ" शब्द नीं सर्व "पूर्णें 'कियो छै। ते जाणवो अर्ने नेमिनाथ जीवां रो जीवणो न बांछ्यो। ज्ञाप रो तिरणो बांछ्यो तिहां आगठी गाया में पहवी कही। ते लिखिये छै।

जइ मज्भ कारण ए ए हम्मंति सु वहुजिया। नमे एयं तु निस्सेसं पर लोगे भविस्सइ॥ १६॥ (वस्तव्यक १० २० १०) जि॰ जो स॰ साहरे का॰ काज ए॰ ए ह॰ हगासी छ॰ श्रति व॰ घगा जि॰ जीव न॰ नहीं मे॰ सुक्त ने ए॰ जीवजात नि॰ क्ष्यागा (अलो) प॰ परलोक नें विषे अ॰ होसी

अथ इहां तो पाधरो कहा।—जे म्हारे कारण यां जीवा नें हणे तो ए कारण ज मोनें परलोक में कल्याणकारी भलो नहीं। इम विचारि पाछा किसा। पिण जीवां ने छुड़ावा चाल्यो नहीं। छाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

### इति ३ बोल सम्पूर्ण ।

वली मेघकुमार रे जीव हाथी रे भवे एक सुसला री अनुकम्पा करी परीत संसार कियो। अने केंद्र कहें मंडला में घणा जीव वच्या त्यां घणा प्राणी री अनुकम्पा इ' करी परीत संसार कियो कहे. ते स्वार्थ ना अज्ञाण छै। एक सुसलारी ह्या थी परीत संसार कियो छै। ते पाठ लिखिये छै।

तएगां तुमं मेहा ! गायं कडुइत्ता पुग्राति पायं पडिक्ख मिस्सामि तिकट्टु तं ससयं अग्रुपिबट्टं पासित पाग्गाग्यु कंप-याए भुयाग्यु कंपयाए जीवानु कंपयाए सत्तानु कंपयाए से पाए अंतरा चेव संधारिये. गो चेव गां गिक्खिते

1

( ज्ञाता घ०१)

स॰ तिवारे सु॰ सूं गा॰ गात्र ने विषे खाज करी नें पु॰ वली पा॰ हेटे पग क्कू बि॰ एह विचारी नें त॰ तिहां ठिकाणे पग रे हेटे एक छसलो ते पगरी खाली जगा दीटी श्राय पैठो ते पा॰ प्रायाी नी दया हं करी । भूत नी दया इ करी जीव नी दया ह करी स॰ सत्व नी दया इ करी से॰ ते । हाथी ) पा॰ पग श्र॰ विचाले चे॰ निश्रय करी सं॰ राख्यो णो॰ नहीं चे॰ निश्रय करा पा॰ मूक्यो

अथ इहां सुसला नें इज प्राण. भूत. जीव. सत्त्व. कहाो। विण और जीवां आश्री न कहाो। प्राण धरवा थी ते सुसला नें प्राणी कहींजे। सुसला पणे

कहिनां जीवां नें विषे. "उ" कहिता पाद पूरणे पहवो अर्थ कियो छै। "जिएहि उ" कद्यो, पिण "जिएहिय" पहवी पाठ न कहा। ठाम २ "हिय" पाठ नो अर्थ हित हुवे छै। तथा उत्तराध्ययन २०१ गा० ६ कह्यो। "इच्छंतो हिय मध्यणो" वांछतो हित आपणी आत्मा नो इहां पिण हिय कह्यो। पिण हिउ न कह्यो। उत्तरा-ध्ययन अ०१ गा०२८ "हियं तं मण्णा पण्णो" इहां पिण गुरु नी सीख विनीत हितकारी मानें। तिहा "हिय" पाठ कहाो, पिण "हिउ" न कहाो। तथा उत्तरा-ध्ययन 'अ०१ गा०२६ ''हियं विगय भया बुद्धा" सीघा हित नी कारण कही तिंहां "हिय" पाठ कहारे। पिण "हिउ" न कहारे। तथा उत्तराध्ययन अ०८ गा० ३ ''हिय निस्सेस सन्वजीवाणं'' इहां पिण ''हिय'' कह्यो । पिण "हिउ'' न कहारे । तथा तिणहिज अध्ययन गा॰ ५ "हियनिस्सेसय बुद्धि बुद्धत्ये" इहां पिण "हिय" कहाो पिण "हिउ" न कहाो । तथा भगवती शतक १५ में कहाो । चौथो शिखर फोड़ता तिणे वाणिये वर्ज्यों। तिहा पिण "हियकामए" पाठ छै। तिहां "हिंय" कह्यो। पिण "हिंउ" न कह्यो। तथा भगवती श०३ उ०१ तीजा देव-लोक ना इन्द्र ने अधिकारे "हिंग कामप सुहकामपे" कह्यो। तिहां "हिंय" पाठ छै. पिग "हिउ" पाठ नथी। तथा उत्तराध्ययन अ० १३ गा० १५ में "धम्मस्सिमो तस्स हियाणुपेहो-चित्तो इमं वयण मुदाहरित्था" इहां पिण "हिय" पाठ कहाो पिण "हिउ" पाठ न कहाो । तथा उत्तराध्ययन अ० २ गा० १३ "पगया शबेलप होइ सबेले बाविषगया पर्यं धरमं हियं णचा नाणी नो परि देवप' इहां विण 'हिय" पाठ कहा। पिग ''हिउ" पाठ न कहा। इत्यादिक अनेक ठामे हिय नो अर्थ हित कियो छै। अने नैमिनाथ ने अधिकारे हिय पाठ नधी। यकार नधी--''हिउ'' पाठ छै। ''जिएहि' इहां हि वर्ण छै। ते तो विमक्ति ने वर्षे मागधी पाणो माटे "जिएहि" पाठ नीं अर्थ टीका में "जीवेषु" कहारे। "उ" शब्द नीं वर्ष "पूर्णें 'कियो छै। ते जाणवो अने नेमिनाथ जीवां रो जीवणो न वांछगो। भाप रो तिरणी वाछ्यो निहां आगठी गाया में पहवी कहा। ते लिपिये छै।

जइ मज्भ कारण ए ए हम्मंति सु बहुजिया। नमे एयं तु निस्सेसं पर लोगे भविस्तइ॥ १६॥ जीवतं आउयं च कम्मं उवजीवइ तह्या जीवेति वत्तव्वंसिया जह्या सत्तेमुहा सुहेहिं कम्मेहिं तम्हा सत्तेवि वत्तव्वंसियां जह्या तित्त कटू कसाय आंविल महुरे रसे जाण्ड- तम्हा विग्णु तित्त वत्तव्वंसिया वेदेइय सुह दुक्खं तम्हा वेदेति वत्तव्वंसिया, से तेण्डुणं जाव पागोति वत्तव्वंसिया, जाव वेदेति वत्तव्वंसिया॥३॥

(भगवती य० २ उ० १)

म॰ प्राशुक भोजी भ ॰ है भगवन् ! नो॰ नथीं रू ध्यो, आगलो जन्म जेगे गों॰ नथी रूंटगी भन्न नों प्रवन्ध जैगो भवविस्तार गो॰ नथी प्रज्ञीग संसार जेहनों गो॰ नथी प्रज्ञीग संसार नी वेदनीय जेहनें गो॰ नथी तृट्यो गति गमनवध जेहनें गो॰ नथी विच्छेट पामी संसार षेदनीय कर्म जेहनें ग्यो॰ नथी कार्यकाम ससार ना नीठा ग्यो॰ नथी नीठो करणीय कार्य जेहनें. पु॰ वली तिर्यंच नरदेव नारकी लक्तागा भव करतो मनुष्य भव पार्मे मनुष्य पण् वली पार्मे हां भी॰ गोतम म॰ प्रायुक भोजी निर्धन्थ जा॰ यावत् वली मनुष्यादिक पर्या पामे से॰ ते निर्धन्य ने भगवन्त । कि-एयू कही ने बोलाबीय है गोतम १ पा० प्राण कही ने बोलाबीय भू० भूत इस कही जी॰ जीव कही नें बोलावीये स॰ सत्व कही नें बोलावीये वि॰ विज्ञ इस कही में बोलावीये वे॰ वेद इम कही ने बोलावीये प्राण्. भूत जीव सत्व विज्ञ घेद इम कही ने योलाबीए। से० ते के० किया अर्थे भगवन्त! पा० प्राया इम कही ने बोलाविये जा० याउँते विज्ञ-वेद इम कही ने बीलाविये हे गोतम ! ज॰ जे भणी खानमन्त है पा॰ प्राण्मन्त है उ० उम्बास है ग्री॰ निम्बास है त० ते भग्री प्राग्र इम कहिये ज० जे भग्री सु० हुवो हुई हुस्ये तं ते भगी भृत इम किहये ज॰ जे भगी जीव प्रागा धरे हैं तथा जीवत्व लक्षण प्राप्ते प्रायु कर्म प्रति अनुभने हैं से माटे जीव कहिये ज॰ जे भणी सक्त ते खासक प्रथमा शक समर्य श्रुत चेष्टा ने विषे अथवा सक्त संवद शुभाशुभ कर्में करी ने ते भणी सत्व किये। साटे तिक कटु कपायलू आ॰ श्रांविल खाटा मधुर रस प्रति जागे त॰ ते भगी विज्ञ एहवी कहिए वे॰ पेदे सर्व दुः स ने ते भगी वेदी इस कहिए से॰ ते ते॰ ते साटे जा॰ यावत पा॰ प्राया इस कहिए जा॰ यावत वै॰ वेद इस कहिए.

अथ इहां महाइ निर्श्वन्थ प्रासु भोजी ने प्राण. भूतं. जीव. सत्व. विष्णु चेदी ए ६ नामे करि बोलायो। तिम ते सुसला ने पिण चार नामे करी बोलायो। छै। तिवारे कोई कहे सुसला ना ४ नाम कहाा तो "पाणाणुकंपयाए" इहाँ पाणा थयो ते भणी भूत कहीजे। आयुपा ने वले जीवे ते भणी जीव कहीजे। शुभाशुभ कर्मा नें विषे सक्त अथवा शक्त (समर्थ) ते भणी सत्व कहीजे इम सुसला नें चार नामे किर वोलायो छै। ते माटे एकार्थ छै, ज्ञाता नी वृक्ति में पिण चार शब्द में एकार्थ कह्या छै। ते टीका कहे छै।

पागाानुकंपयेत्यादि ''पद चतुप्टय मेकार्य दयाप्रकर्प प्रतिपादनार्थम्''

एहनो अर्थ—ए पद चार छै. ते एकार्थ छै। जुया २ चार शब्द कहा। ते विशेष दया ने अर्थ कहा। छै। इम टीका में पिण ए चार शब्द नीं अर्थ एकज कियो छै। ते माटे एक सुसला नें प्राणी. भूत. जीव. सत्व. ए चार शब्दे करी बोलायो छै। जिम भगवती श०२ उ०१ मडाइ निर्श्रन्थ प्राशुक मोजी नें ६ नामे करी बोलाव्यो कहा। ते पाठ लिखिये छै।

मडाई णं भंते नियंठे नो निरुद्ध भवे, नो निरुद्ध भव पवंचे णो पहीण संसारे णो पहीण संसार वेयणिडजे नो वोच्छिणण संसारे. णो वोच्छिणण संसार वेयणिडजे. णो नियहे णो निहि यहुकरणिडजे. पुण्रिव इच्छंतं हव्य मा-गच्छइ, हंता गोयमा! मडाई णं नियंठ जाव पुण् रिव इच्छंतं हव्य सागच्छइ. सेणं भंते! कि वत्तव्यंसिया गोयसा! पाणेति वत्तव्यंसिया. भूतेति वत्तव्यंसिया. जीवेति वत्तव्यंसियाः सत्तेति वत्तव्यंसियाः विन्नुयत्ति वत्तव्यंसियाः वेदेति वत्तव्यंसिया पाणे भूये जीवे सत्ते विष्ण्यदेति वत्त-व्यंसियाः से केण्हेणं पाणेति वत्तव्यंसिया जाव वेदेति वत्तव्यंसियाः जहाा आण्मंति वा पाण्मंतिया उस्ससंतिया निरुत्तसंतिया तम्हा पाणेति वत्तवंसिया जहाा भृष् भवइ भविस्सइ नम्हा भृष् नि वत्तव्यं सिया जम्हा जीवे जीवइ जीवतं आउयं च कम्मं उवजीवइ तह्या जीवेति वत्तव्वंसिया जह्या सत्तेमुहा सुहेहिं कम्मेहिं तम्हा सत्तेवि वत्तव्वंसिया जह्या तित्त कटू कसाय आंविल महुरे रसे जाणइ तम्हा विग्णु तित्त वत्तव्वंसिया वेदेइय सुह दुक्खं तम्हा वेदेति वत्तव्वंसिया, से तेण्डुंगं जाव पागेति वत्तव्वंसिया, जाव वेदेति वत्तव्वंसिया ॥३॥

(भगवती ग्र॰ २ उ०१)

मः प्राश्चक भोजी भ े हे भगवन् । नोः नयीः रूध्यो, श्रामलो जन्म जेगे गोः नयी रूं ड्यो भव नों प्रवन्ध जेंगे भवविस्तार गो॰ नथी प्रज्ञीग संसार जेहनों गो॰ नथी प्रज्ञीग संसार नी बेदनीय जेहनें गो॰ नथी तुट्यो गति गमनबंध जेहनें गो॰ नथी विच्छेद पामी संसार पेदनीय कर्म जेहनें ग्रो॰ नथी कार्यकाम ससार ना नीठा ग्रो॰ नथी नीठो करणीय कार्य जेहनें. पु॰ वली तिर्यंच नरदेव नारकी लज्ञगा भव करतो मनुष्य भव पामें मनुष्य पण् वली पामें हां-भो॰ गोतम म॰ प्रायुक भोजी निर्मन्य जा॰ यावत् वली मनुष्यादिक पणु पामे से॰ ते निर्मन्य ने भगवन्त ! कि-एयू कही ने वोलाबीये हे गोतम १ पा० प्राण कही ने बोलावीये भू० भूत इस कही जी॰ जीव कही नें बोलावीये स॰ सत्व कही नें बोलावीये वि॰ विज्ञ इस केंही में वोलावीये में वेद इस कही ने बोलावीये प्राया भूत जीव सत्व विज्ञ वेद इस कही ने योलाबीए। से॰ ते फे॰ किया अर्थे भगवन्त । पा॰ प्राया इम कही ने बोलाविये जा॰ यावत् विज्ञ-नेद इम कही ने बोलाविये है गोतम । जल्जे भणी प्रानमन्त है पाल प्राण्मन्त है उ॰ उम्बाम है ग्री॰ निम्बास है त॰ ते मग्री प्राग्र इम कहिये ज॰ जे मग्री सु॰ हुचो हुई 'हुस्ये तं ते भगी भृत इम किह्ये ज जे भगी जीव प्रागा धरे हैं तथा जीवत्व सक्तगा स्त्रते धायु कर्म प्रति अनुभने हैं से माटे जीव कहिये ज॰ जे भणी सक्त ते खासक खथवा शक्त समर्य श्रुत चेष्टा ने विषे अथवा सक्त संबद्ध शुमाशुभ कर्मे करी ने ते भगी सत्व किश्ये। माटे तिक कटु कपायलू भ्रा॰ भ्रांविल खाटा मधुर रस प्रति जागे त॰ ते मग्री विज्ञ एहवी कहिए बे॰ पेदे सख दुःख ने ते भगी बेदी इस कहिए से॰ तें ते॰ ते साटे. जा॰ यावत पा॰ प्राया इस कहिए जा॰ यावत् वे॰ वेद इस क्रिए-

अथ इहां महाइ निर्मन्थ प्रामु भोजी नै प्राणं. भूतं. जीव. सत्व. विष्णु धेदी ए ६ नामे करि वोलायो। तिम ते सुसला ने पिण चार नामे करी वोलायो। छै। तिवार कोई कहे सुसला ना ४ नाम कहाा तो "पाणाणुकंपवाए" इहाँ पाणा महुवचन म्यूं कहा। तत्नोत्तरं-इहां वहुवचन नहीं. प तो एक बचन छै। इहां पाण-अनुकंपयाप. प विहुंनो अकार मिली दीर्घ थयो छै। ते माटे "पाणानुकंपयाप. कहाो। इण न्याय एक दचन छै। ते माटे एक सुसला री द्या थी परीत संसार कियो। हाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

# इति ४ वोल सम्पूर्गा।

केतला -पक कहे—पिड़माधारी साधु लाय में वलता नें कोई बांहि पकड़ने वाहिर फाढे तो तेहनी ह्या ने अर्थे निकल जाय, ते इम जाणे हैं लाय में रिह सूं तो ये वल जास्ये। इम जाणी तेहनी ह्या ने अर्थे वाहिर निकलवो कर्ये हशाश्चुतस्कंध में पहचूं कहाो छै। इम कहे ते मृपावादी छै सूत्र ना अजाण छै। तिण टामे तो द्या नों नाम चाल्यो नहीं। तिहां प्रथम तो पिड़माधारी नी गोचरी नी विधि कही। पछे वोलवारी विधि कही। पछे उपाथ्रय नी विधि कही। पछे संथारा नी विधि कही। पछे तिहां रिहतां परिषह उपजे तेहनों विस्तार कहाो। इम जुई जुई विधि कही छै। तिहां इम कहाो छै। पिड़माधारी रहे ते उपाथ्रय ने विधे छो। पुरुप अजार्य करवा आवे. तो ते छी पुरुप आधी पिड़माधारी साधु नें निकलयो न कल्ये। चली पिड़माधारी रहाो तिहां कोई अन्त लगावे तो अन्त आधी निकल्यो न कल्ये। य तो अन्ति नों परिषह चमचो कहाो। चली तिहां रिहतां कोई घध ने अर्थे खड़ादिक प्रही नें आवे तो तेहना खड़ादिक अवलम्बवा न कल्ये। य तो सिन नों परिषह चमचो कहाो। चली तिहां रिहतां कोई घध ने अर्थे खड़ादिक प्रही नें आवे तो तेहना खड़ादिक अवलम्बवा न कल्ये। य वध पिरपह खमचो कहाो। इम न्यारा २ विस्तार छै पिण एक विस्तार नहीं ते पाट लिखिये छै।

मासिएगां भित्रखु पडिमं पडिवन्नस्स अग्गगारस्स केइ उवसयं अगागिकाएगा भामेजा गो से कप्पइ :तं पडुच निक्खिमत्तए वा पविसित्तए वा तत्थगां केइ वहाय गहाय आगच्छे जाव गो से कप्पइ अवलंबितए वा पवलंबितए वा कप्पइ से आहारियं रिचत्तए ॥१३॥

्वया भूषस्क्षय ह्या॰ ७

मा० एक मास नी भिन्नु साधु नी प्रतिक्षा प० प्रतिपन्न घा० साधु ने के० कोई एक उपाश्रय ने विषे घा० प्राप्तिकाय करी वले नो० नहीं तेहनें करपे त० ते घानि उपाश्रय माही घावो प० ते माटे उपाश्रय माहे थी गि० निकलवो प० बाहिर थी माहे पेसवो त० तिहां के० कोई पुरुष व० पिटमाधारी ना यद्य ने घार्थे ग० खड़ादिक ग्रही ने घा० छात्रे जा० यावत् गो० महीं से० ते करपे घा० ग्रम ने पकड़वो. वा० ध्यवा प० रोकवो, क० करपे घा० यथा हैयीं व चालवो

अथ इहाँ तो कहा। पडिमाधारी रहे ते उपाश्रय ने विषे कोई अग्नि लगांवे तो ते अग्नि भाश्री निकलवो न कल्पे। ए तो अग्नि नों परिषह खमवो कहा। हिवे वली वध परिवह उपजे ते पिण सम्यग् भावे खमचूं पहचूं कहारे 'तत्य-तिहां पड़िमाधारी रहे ते उपाश्रय ने विषे कोई पुरुष "वहाय" कहिनां बध ते. हणवा ने अर्थे "गहाय" कहितां खड्गादिक प्रही ने हणे तो तेहना खड्गादिक अव-छंच वा पकडवा न कले। पतले पडिमाधारी ने हणे तो तेहना शस्त्रादिक पक-ड्वा न कल्पे. "कप्पइसे आहारियं रियत्तप" कहितां कल्पे तेहनें यथा ईर्याइ चालवो । इम अग्नि परिवह वध परिवह. ए दोनूं जुआ २ छै । इहां कोई भूठ घोली नें कहे— साधु रहे तिहां कोई अग्नि लगावे. तिहां कोई वध ने अर्थे आदे तो साधु विचारे कदाचित् ए वल जाय. इम तेहनी दया आणी ने वाहिरे निकलवी कल्पे पहुंची भूठ बोले छै। पिण सूत्र में तो पहुंची कह्यों न थी। जे अग्नि में तो साधु वले छैं। वली तिहां मारवा ने अर्थे आवा रो काई काम छै। अग्नि में वले तिहां वली वध ने अर्थे किम आवे इहां अग्नि नों परिषद् तो प्रथम खमची कह्यो। तिहाँ सेंडों रहिवो। अने वीजी वार जो कदाचित् वध परिषह उपजे तो ते वध परिवह पिण खमवो कह्यो। तिहां सेंठों रहिवो ए तो दोनू परिवह उपजे ते खमना कह्या। पिण वध परिषद्द थी हरतो निकले नहीं। वली केंद्र अजाण कहें-साधु शिनमें वलता ने अग्नि भाजी निकलवो नहीं। अने तिहां कोई सम्यग्दूष्टि द्यावन्त वाहि पकड़ने वाहिरे काढ़े तो तेहनी दया आणी ईर्या सूं निकलवो कर्षे। इम कहे पाठ में पिण बिपरीत कहे छै ते किम-सूत्र में तो "वहाय गहाय" एहवी पाठ छै। तिहाँ वहाय रे ठामे "वाहाय गाहाय" पहवो पाठ कहे छै। पिण सूलमें तो वहाय पाठ कहा। विण बाहाय पाठ तो कहारे नथी। ठाम ठाम जूनी पर्ता में वहाय पाठ, छै। चली दगाश्रुत स्कंध नी टीका में विण "बहाय" पाठ रो इज अर्थ कियो थिए "बाहाय" ये पाठ रो भर्ष न कियो। ते शिका लिखिये हैं।

इति स्थान विधि रुक्तः साम्प्रतं गमन स्थान विधि माह तत्थण्ंति. तप्र मागै वसत्यादौ वा कश्चित् वधार्य वधिनिमत्त गहायित्त-गृहीत्वा खड्गादिक मिति शोपः, प्रागच्छेत् । णो श्रवलवितएवा—श्रवलम्बायत्वम्—श्राकर्पयितुं प्रत्यवलम्बयितु पुनः पुन रवलम्बयितुं यथेर्या मनितकम्य गच्छेत् । एतावर्ता द्विद्यमानोऽपि नानि शीप्रयायात् ।

इहां टी कार्मे विण इम कहाो—जे वध में अर्थे खड्गादिक ब्रही ने बाचे तो तेहना खड्गादिक अवलम्बचा पकड्चा न कल्पे। पिण इम न कहाो-चांहि पकड़ ने वाहिरे काढ़े तो निकलचो कहरे ते माटे वांहिनों अर्थ करे ते मृपावादी छै। अने जो अग्नि माहि थी वांहि पफड़ी ने वाहिरे काढ़े तेहने अर्थे निफले-तो इम क्यूं न कहाो ते पुरुष नी दया ने अर्थे वाहिर निकलवो कर्षे। पिण वाहिर निकलवा रो पाठ तो चाल्यो नहीं। इहा तो इम कह्यो जे पडिमाधारी रहे ते उपा-श्रय स्ती पुरुव आवे तो ''नो से कप्पइ तं पडुच निक्छिमत्तिण्या" ए निकलवा रो पाठ तो "निक्वमित्तप्वा" इम हुवे। तथा वली आगे कहाो. जे पड़िमाधारी रहे ते उपाश्रय में त्रिपे कोई अपन लगावे तो "नो से कप्पइ तं ,पड्य निक्पिमित्तएया" ए निकलवा रो पाठ कहा। निम तिहा निकलवा रो पाठ कहा। नहीं। जो ते पुरुष भी दया ने अर्थे निक्छे तो पहवो पाठ कहिता "कपाइ से तं पडुछ निष्यितिणवा" इम निकलवा रो पाठ चाल्यो नहीं। अने तिहां तो "आहारियं रियत्तए" प पाठ छै। "आहारियं रियत्तए" अनें "निक्खमित्तए" ए पाठ ना अर्थ जुझा जुझा छै। "निक्य-सित्तए" कहिनां निकले । ए निकलवा रो तो पाट मूल थी ज न यहाो । अने "अहा-रियं रियत्तप" प पाट कहा। तेहनों अर्थ कहें छै। "अद्याग्यं" इहाँ ऋजु (ऋजु-गर्नी-स्थेवें च) घातु छै। ने गति अर्ते सिर भाव मा प वे अर्था ने विषे छै। जे गति अर्थ ने विषे हुवे तो आगलि चालवा से विस्तार छै। ते मादे ए चालवा सी विधि समचे बताई। पिण ते वध परिपद गांहि थी चालवा रो समास नए। अने स्पिर भाव अर्थ होय नां इम अर्थ करवी। पड़िमाधारी नें हणवा ने अर्थ ग्रह्गादिक प्रदी में आने तो तेहना खड्गादिक अपसम्य या न कल्पे। "कप्पर में महासियं रियक्तए" पत्ने नेएने शून सध्ययमाय ने विषे मिर एणे रियो पिण माहिला परि-

णाम किञ्चित् चलायवा नहीं। जिम आचारांग श्रु० २ ४० ३ उ० १ कहाो-जे साधु नावा में बैठा नावा में पाणी आवतो देखी मन वचने करी पिण गृहस्थ नें वतावणो नहीं। राग होष पणे रहित आत्मा करिवो। तिहा पिण "आहारियं रियेज्ञा" पहचो पाठ कहाो छै। तेहनों अर्थ शीलाङ्काचार्य कृत टीका में इम कहाों छै। ते टीका लिखिये छै।

घहारियमिति-यथेर्य भगति तथा गन्जेन् । निशिष्टान्यनसायो यायादित्यर्थः ।

अथ इहां टीका में पिण इस कह्यो । विशिष्ट अध्यवसाय ने विषे प्रवर्त्तवो । तिम इहा पिण "आहारियं रियेज्ञा" एहनो अर्थ शुभ अध्यवसाय ने विषे प्रवर्त्त । तथा स्थिर भाच नें विषे रहे एहवूं जणाय छै। पिण वध परिष्रह माहि थी उठे जे पडिमाधारी तो हाथी सिंहादिक साहमा आवे तो पिण दले नहीं। तो परिपह माहि थी किम उठे। तिवारे कोई कहे-परिपह थी डरता न उठे। परं द्या अनुकस्पा ने अर्थे वाहिरे निकले। इम कहे तेहनें इम कहिणो, ए तो साम्प्रत अयुक्त छै। जे पड़िमाधारी किण हीनें संथारो पिण पचखावे नहीं, कोई नें दीक्षा पिण देवे नहीं। श्रावक ना व्रत अस्रावे नहीं, उपदेश देवे नहीं, चार भाषा उपरान्त वोले नहीं — तो ए काम किम करे। अने जो दया ने अर्थे उठे तो दया ने अर्थे उपदेश पिण देणो। दीक्षा पिण देणी। हिंसा. भूट. चौरी, रा त्याग विण करावणा। इत्यादिक और कार्य पिण करणा। विण पडिमाधारी धर्म उपदेशादिक काई न देवे। ए तो एकान्त आप रो इज उद्घार करचा ने उह्या छै। ते पोते किणही जीव ने हणे नहीं। ए तो आवरीज अनुकस्पा करे। पिण परनी न करे। जिम ठाणाङ्ग ठाणे ४ उ० ४ कह्यो। "आयाणुकंपए नाम मेगे णो पराणु कंपए" आत्मानीज अनुकस्पा करे पिण परनी न करे ते जिनकल्पी आदिक । इहां पिण जिन कल्पी आदिक कहा। ते आदिक शब्द में तो पड़िमाधारी पिण भाया ते आप री इज अनुम्पा करे। पिण परनी न करे, ते जीव नें न हणे ते आप-रीज अनुकम्पा छै। ते किम-जे पहनें मासां मोनें पाप लानसो तो हुं डूबस्ं। इस क्षाप री अंतुकम्पा में अर्थे जीव हणे नहीं। जी जीव में हणे ती पोतानीज अनु-कम्पा उठे छैं-आप दूत्रे तें माटे। अने अग्नि मांहि थी न निकले अने कोई वले तो आप ने पाप लागे नहीं। ते माटे पडिमाधारी परिषह माहि थी निकले नहीं-अड़िग रहें। अने जे सिद्धान्त ना अजाण भूठा अर्थ वताय ने पेड़िमाधारी ने इति स्थान विधि रुक्तः साम्प्रतं गमन स्थान विधि माह तस्यग्ंति. तप्र मागै वसत्यादौ वा कश्चित् वधार्थे वधिनमित्त गहायत्ति-ग्रहीत्वा सङ्गादिक मिति स्रोपः, प्रागच्छेत् । यो ध्वलंवितएवा—ध्रवलम्बियतुम्—ध्राकर्षयितुं प्रत्यवलम्बयितुं पुनः पुन रवलम्बयितुं यथेर्या मनतिक्रम्य गच्छेत् । एतावता दिद्यमानोऽपि नाति शीत्रंयायात् ।

इहां शिकामें विण इस कछो—जे वध में अर्थे खड्गादिक ब्रही ने आवे तो तेहना खड्गादिक अवलम्बचा पकड्या न कल्पे। विण इम न कछो-वांहि पकड़ ने वाहिरे काढ़े तो निकलवो कहरे ते माटे वाहिनों वर्थ करे ते सुपावादी छै। अने जो अनि माहि थी वांदि पकडी ने वाहिरे काढ़े तेहने अर्थे निकले तो इम क्यूंन करो ते पुरुष नी दया ने अर्थे वाहिर निकलवो फर्पे। विण माहिर निकलवा रो पाठ तो चाल्यो नहीं। इहां तो इम फायो जे पडिमाधारी रहे ते उपा-श्रय स्त्री पुरुष आवे तो ''नो से कप्पइ तं पहुच निक्समित्तपदा'' ए निकटवा से पाठ तो "निक्वमित्तप्वा" इम हुवे । तथा बली आगे कह्यो. जे पड़िमाधारी रहे वे उपाश्रय में विषे कोई अग्नि लगावे तो "नो से कप्पइ तं ,पड्ज निक्पातिकणवा" प निकलवा रो पाठ कछो । निम तिहां निकलवा रो पाठ कछो नहीं। नो ते पुरुप भी दया ने अर्थे निक्ले तो पहवो पाठ कहिता "कप्य से तं पड्डा कियानिकवा" इम निकलवा रो पाठ चाल्यो नहीं। अने तिहां तो "आहारियं स्यित्तए" ए पाठ छै। "आहारियं रियत्तप" अनें "निक्खमित्तप" प पाठ ना वर्ष जुआ जुआ छै। "निमक्ष-मिलए" किंतां निकले। प निकलवा रो तो पाठ मूल थी ज न परो। अने "अहा-रियं रियत्तप" प पाठ कराो तेहनों अर्थ कहे छै। "अश्वारियं" इहाँ ऋजु (ऋजु गर्ती-स्थेयें च) धातु छै। ते गति अर्ने लिए भाव का प वे अर्था ने विपे छै। जे गति अर्थ में विषे हुने तो आगिल चालवा रो विस्तार छै। ने माटे ए चालवा री विधि समने बनाई। पिण ने क्य परिपद्द गाहि थी चालवा रो समास नहीं। अने स्पिर माय जर्य होय नो इब अर्थ करवो । पडिमाधारी ने हणवा ने अर्थ घड्गादिक छदी में बावे तो तेहता महराहिक अवसम्य वा न करपे। "वण्यह में बाहातियं रियसए" पन्ने नेत्नं शुन शराबमाय ने बिने सिर पने रशियो पिण माहिला परि-

णाम किञ्चित् चलायवा नहीं। जिम आचारांग श्रु० र अ० ३ उ० १ कछो-जे साधु नावा में बैठा नावा में पाणी आवतो देखी मन वचने करी पिण गृहस्थ-नें वतावणो नहीं। राग हो प पणे रहित-आत्मा करिवो। तिहां-पिण "आहारियं रियेज्ञा" एहवी पाठ कहाो छै। तेहनों अर्थ शीलाङ्काचार्य कृत टीका में इम कहाों छै। ते टीका लिखिये छै।

घहारियमिति-यथेर्थ भवति तथा गच्छेत् । विशिष्टा व्यवसायो यायादित्पर्थः ।

भय इहां टीका में पिण इम कहाो । विशिष्ट अध्यवसाय ने विषे प्रवर्त्तवो । तिम इहा पिण "आहारियं रियेज्ञा" पहनो अर्थ शुभ अध्यवसाय में विषे प्रवर्त्ते। तथा स्थिर भाव नें विषे रहे एहवूं जणाय छै। पिण वध परिष्रह माहि थी उहे न्हीं। जे पहिमाधारी तो हाथी सिंहादिक साहमा आवे तो पिण रहे नहीं। तो परिषद्द मांहि थी किम उठे। तिवारे कोई कहे-परिषद्द थी डरता न उठे। परं द्या अनुकस्पा नें अर्थे वाहिरे निकले। इस कहे तेहनें इस कहिणो, ए तो साम्प्रत अयुक्त छै। जे पडिमाधारी किण हीनें संधारो पिण पचखावे नहीं. कोई नें दीक्षा पिण देवे नहीं। श्रावक ना व्रत अद्रावे नहीं, उपदेश देवे नहीं, चार भाषा उपरान्त वोले नहीं — तो ए काम किम करे। अने जो दया ने अर्थे उठे तो दया ने अर्थे उपदेश पिण देणो। दीक्षा पिण देणी। हिंसा. मूठ. चोरी, रात्याग पिण करावणा। इत्यादिक और कार्य पिण करणा। पिण पिड्माधारी धर्म उपदेशादिक काई न देवे। एतो एकान्त आप रो इज उद्धार करवा ने उठ्या छै। ते पोते किणही जीव नें हणे नहीं। ए तो आपरीज अनुकस्पा करे। पिण परनी न करे। जिम ठाणाङ्ग ठाणे ४ उ० ४ कह्यो। "आयाणुकंपए नाम मेंगे णो पराणु कंपए" आत्मानीज अनुकस्पा करे पिण परनी न करे ते जिनकल्पी आहिक। इहां पिण जिन कल्यो बादिक कहाो। ते आदिक शब्द में तो पड़िमाधारी पिण भाया ते वाप री इज अनुम्पा करे। पिण परनी न करे, ते जीव ने न हणे ते आप-रीज अनुक्तम्या छै। ते किम-जे पहनें मास्तां मोनें पाप लागसो तो हुं डूवसूं। इम भाप री अंतुकस्या ने अर्थे जीव हणे नहीं। जो जीव ने हणे तो पोतानीज अनु-करपा उठे छै-आप डूबे ते माटे। अने अग्नि माहि थी न निकले अने कोई वर्ले तो आप ने पाप लागे नहीं। ते माटे पड़िमाधारी परिषद्द मोहि थी निकले नहीं अड़िंग रहें। अने जे सिद्धान्त ना अजाण भूठा अर्थ वताय ने पिड़िमाधारी ने परियह मांहि थी निकल को कहे, ते ज्ञ्यावादी छै। प्रथम तो सूत्र में फहाो। "वहाय गहाय" वध ते हणवा ने अर्थे शस्त्र ग्रही ने हणे इम कहाो। ते पाठ उत्थापी ने "वाहाय गाहाय" पाठ थापे। प वांहि रो पाठ तो कहाो इज नथी। ते विरुद्ध पाठ लिखी ने अज्ञाण ने भरमावे छै। टीका में पिण वध नो अर्थ कियो। पिण वांहि नो अर्थ कियो। तो प वांहि रो पाठ किम थापिये। पहवी भूंठो थाप करे तेहने परलोके जिद्धा पामणी दुर्लभ छै। हाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

## इति ५ बोल सम्पूर्गा।

तथा वली साधु उपदेश देवे ते पिण जीवण रे अर्घे जीवां रो राग शाणी में उपदेश पिण न देणो पर्वं कह्यो ते पाठ लिखिये छै।

अस्सेसं अक्खयं वावि सञ्व दुक्खेति वा पुणो । वज्भापाणा उवज्भति इतिवायं न नीसरे ॥ ३० ॥ (स्वमार्गाम धु॰ २ मा॰ १०)

प्रा॰ जात् माहि समस्त बस्तु घट पटादिक एकान्त प्रा॰ नित्य सामताइज है। इसो यचन न योले। स॰ तथा वली सगलो जगत् हु त्यात्मक है इस्यूं दिया न योले इत्य कारण जग साही एकैंक जीव ने महा छत्यो वोल्या है यत ''तण संवार निविटटो-मुणिवरो भग्ग राग॰ गय मोहो। जंपायह मुतिसह-कत्तोत चह्नव्हीवि" इति यचनात्। तथा यथ दिनागया पोग्य चोर परदारक तेहने तथा ए पुरुष छा॰ बधवा योग्य नथी ए दिण् न बहे। इस कहितां तहनी कर्म नी श्रमुमोदना लागे। इणि परे सिंह व्याघ्र माजांर प्रादिक हिंसक जीय देखी चारिष्टिया सक्यस्य रहे इ॰ एहचो बचन नहीं घोले।

वय शहे कहाो—जीवां नें मार तथा मत मार पहचूं विण वचन न कहिणो। इतां प रहस्य महणो २ तो साधु वो उपदेश छै। ने तारिवा ने अर्थे उपदेश देवे। भन इतां बर्ची. द्वेप आणी ने हणो इम न कहिणो। अने त्यां जीवा रो राग झाणी नें मत हणो इम पिण न फहिणो। मध्यस्य पणे रहियो। इहां शीलाङ्काचार्य इत रोका में पिण इम कहा। मत मार कहाां ते हिंसक जीवां ना कार्य नी धनुमोदना छागे। ते रीका छिजिये छै।

"बच्या श्रौर पर दारिका दयो S बध्या था तत्कर्मानु मित प्रसंगा दित्येषं भूतो वाचं स्वानुष्ठान परायण स्ताधुः पर च्यापार निरपेको निस्रजे त्तथाहि सिंह ध्यात्र मार्जारादीन् परसत्व च्यापादयन परायणान् दृष्ट्वा माध्यस्य मवलंवयेत्"

इहां शीलाङ्काचार्य कत टीका में तथा वदा टव्वा में पिण कहाो। जे चोर पर दारादिक नें वधवा योग्य कहाां तेहनी हिंसा लागे। तथा वधवा योग्य नहीं, ते माटे मत हणो इम कहाां तेहना कार्य नी अनुमोदना लागे। ते माटे हिंसक जीव देखो मार तथा मथा मत मार न कहिणो। मध्यस्थ भावे रहिणो। पह्यूं कह्यूं, इहां लिंह ब्याझादिक हिंसक जीव कहाा—ते आदिक शब्द में सर्व हिंसक जीव खाव्या छै। तेहनों राग आणी तथा जीवणो वाली ने मत मार पिण न कहिणो सो असंयती रो जीवण वाल्यां धर्म किम हुवे। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

### इति ६ बोल सम्पूर्गा।

तथा गृहस्य ने' माहो मांही लडता देखी ने पहने' मार-तथा मत मार प साधु ने चिन्तवणो नहीं इम कहाो ते इहां सूत्र पाठ कहे छै।

आयाण मेयं भिक्खुस्स सागारिए उवस्सए वसमाणस्स इह खलु गाहवती वा जाव कम्मकरी वा अन्न मन्नं अको-संतिवा वयंतिवा रंभंतिवा उद्दवंतिवा अह भिक्खू उच्चावयं मणं णियच्छेजा एते खलु अन्नमन्नं उक्कोसंतुवा मावा उक्को-संतुवा जाव मावा उद्दवंतु ।

् (आधारांग भु• २ ध• २ द• १)

प्रा० पाप नों स्थानक ए पिण भि॰ साधु ने सा॰ गृहस्थ छुन सँकित उ॰ प्रते उपाथ्रय व॰ रहतां वसनां छ॰ हिण उपाथ्रय स॰ नियय गा॰ गृहस्य जा॰ जाप गर्मदरी प्रित्ता प्रा॰ सि॰ साधु देसी कराचित्, उ॰ अंची प॰ नीचो म॰ मन णि॰ के मनमाहि हम् भाव प्राणे ए॰ एह ने स॰ निश्चय प्रा॰ माही भाहि. प्रा॰ प्राक्तोणो मा॰ एहने म करो प्राक्तोण जा॰ याउन न करो प्रा॰ उपद्वय, ताडे, मोरे हहां केपर राग होय नो भाव प्रा॰ प्रा॰ प्रावा प्रावा हम जाणे एहने प्राक्तोण करो तेह उपरे होय नों भाव प्रा॰ ते साधु ने न करवा।

शय इहां कहा। गृहस्य माहोमाहि लडे छे। आक्रोग आदिक करे छै। तो इम जिल्लाशणो नहीं पहनें आक्रोणो हणो रोक्रो उद्देग दु ख उपजायो। तथा पहनें मत हणो मन आक्रोणो मत रोक्रो उद्देग दुःग मत उपजायो. इम विण जिल्लाशणो नहीं। पह तो प परमार्थ. जे राग आणी जीवणो यांछी इम ग जिल्लाशणो। प बापड़ा नें मत हणो दुःख उद्देग मन देवो तो राग में धर्म किहां थी। जीवणो घांछ्या धर्म किम कहिये। अनें ने हणे तेहनो पाप रलाया नें तारिया नें उपदेश देई हिसा छोडाये ते तो धर्म छै। विण राग में धर्म नहीं। अलेयती रो जीवणो बांछ्यां धर्म नहीं। डाहा हुवे ते विचारि जोइजो।

### इति ७ वोल सम्पूर्ण ।

तथा साधु गृहम्प ने अग्नि प्रज्वाल बुकाय तथा मन बुकाय इम म कहै। ~ इम फह्यों ते पाठ लिलिये छैं।

श्रायाग्रमेणं भिक्खुरस गाहावर्त।हिं सिद्धं संवसमा-ग्रास्स-इह खलु गाहावती श्रथ्यणो सत्रद्वाए श्रमणिकायं उज्ञालेजवा पज्ञालेजवा विज्ञावेजवा श्रह भिक्खू उज्ञावयं मण् णियच्छेजा-एनेखलु श्रमणिकायं उज्ञालेंत्वा मा गा

#### उजालेंतुवा पजालेंतुवा मा वा पजालेंतुवा विजवेंतुवा मा वा विजवेंतुवा।

( भाचारांग धु०२ म्रा०२ उ०१

पाप नों स्थानक ए पिया िम० साधु नें गा० गृहस्थ स० साथ बसता नें ह० हहां ख० निश्चय गा० गृहस्थ च० च्यापयो च्यों च० च्याप्रकाय उ० उज्वाले वा प० प्रज्वाले वा० प्रथवा वि० बुकावे एहवो प्रकार कर तो च० च्यथ हिने साधु गृहस्थ ने देखी ने उ० ऊंचो व० भीचो म० मन ग्रि० करे किम करी हम चिन्तवे ए० ए गृहस्थ ख० निश्चय च्य० च्यक्तिकाय उ० चंज्वालो च्यथवा मत उज्वालो प्रज्वालो चा० मत प्रज्वालो वि० बुकावो वा० च्यवा मत बुकावो । एहवे भावे वयो च्यसंयम च्यक्ति कायनी हिसा विराधना प्रमुख ६ कायनी हिसा लागें तिया कारण इसो न चिन्तवे

अथ अठे इम कहा। जे अग्नि लगाव तथा मत लगाव बुक्ताव तथा मत बुक्ताव इम पिण साधु नें चिन्तवणो नहीं। तो लाय मत लगाव इहां स्यूं आरम्भ छै। ते माटे इसी न चिन्तवणो। इहा प रहस्य—जे अग्नि थी कीड़यां आदिक घणा जीव मरस्ये त्यां जीवा रो जीवणो वांछी ने इम न चिन्तवणो जे अग्नि मत लगाव। अनें अग्नि रो आरंभ तेहनों पाप टलावा तेहनें तारिवा अग्नि रो आरंभ करवा रा त्याग करायां धर्म छै। पिण जीवणो वांछ्यां धर्म नहीं। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

### इति 🗆 बोल सम्पूर्गा ।

तथा असंयम जीवितव्य तो साधु ने वांछणो नहीं ते असंयम जीवितव्य तो ठाम २ वरज्यो छै ते सक्षेप पाठ लिखिये छै ।

दसिवहे आसंतपयोगे प० तं० इह लोगा संसप्यक्षोगे परलोगा संसप्पश्रोगे दुहश्रो लोगा संसप्पश्रोगे जीविया संसप्पयोगे मरण संसप्पश्रोगे कामा संसप्पश्रोगे भोगा

#### संसप्यञ्जोगे लाभा संसप्यञ्जोगे पूया संसप्ययोगे संकारा संसप्यञ्जोगे ।

( टागाञ्च टा० १० )

द० दग प्रकारे आ० इच्छा तेहनों प० व्यापार ते करियों प० पराप्यों तं० ते करे हैं हैं हों हों लोक ते मनुष्य लोक नी आसंसा जे तप थी हूं चक्रवर्ती आदिक होय जो प० ए तप करता थी इन्द्र अथवा सामानिक होयजों दु० हूं इन्द्र थह ने चक्रवर्ती थायजों अथवा इह सोक तें इग्र जन्में काइ एक बांद परलोक कांइ एक बांछ विहूं लोक कांइ एक बांछ जिल ते चिरजीयी होयजों म० शीव मरगा मुक्त ने होवजों का० मनोज शब्दादिक माहरे होयजों भो० भोग- वन्ध रसादिक माहरे होयजों ला० ते की तिं ग्लाधादिक नों लाभ मुक्त ने होयजों। प० पूजा पुष्पादिक नी पूजा मुक्त ने होयजों स० सत्कार ते प्रधान वस्त्रादिक पूजवी मुक्त ने होयजों

अय अठे पिण कहाो। जीवणो मरणो आपणो २ वांछणो नही तो पारको क्यां ने वांछसी। जीवण मरण में धर्म नहीं धर्म तो पचयाण में छै। डाहा हुवे तो विचारि जोडजो।

### इति ६ बोल सम्पूर्गा।

तथा स्यमग्राङ्ग २० १० में कहा। असंयम जीवितस्य गांछणी नहीं। ते पाठ लिम्बिये छै।

> निक्रह्ममा गेहा उ निराव कंखी, कायं विउ सेज नियाण हिन्नो । नो जीवियं नो मरणा वकंखी, चरेज भिक्र्यू वलया विमुक्के ॥ (म्याणा श्रुष्ट प्रकार कार्या

नि॰ घर थी निकली चरित्र छादरी नें जीवितव्य नें विषे निरापेजी छतो—का॰ शरीर वि॰ वोसरावी नें प्रतिकर्म चिकित्सादिक छानकरतो शरीर ममता छोडे नि॰ निपाण, रहित, तथा नो॰ जीवबो न बांछे म॰ मरणो पिण क॰ न बांछे च॰ संयम छानुष्टान पाले भि॰ साधु, व॰ संसार व॰ तथा कर्म घथ धकीं। वि॰ मुकाणो,

अध अठे पिण जीवणो वांछणो वरज्यो । ते असंयम जीवितव्य वाल मरण आश्री वर्ज्यों छै। झाहा हुवे तो विचारि जोइजो ।

## इति १० बोल सम्पूर्गा।

तथा स्यगडाङ्ग अ० १३ गा० २३ में पिण जीवणो मरणो वांछणो वज्यों ते पाठ लिखिये छै।

> श्राहत्त हियं समुपेह माणे, सब्बेहि पाणे हि निहाय दंडं। ग्रो जीवियं ग्रो मरगावकंखी, परि वदेजा बलया विमुक्के॥ (स्थाडांग धूं०१ श्र०१३ गां० २३)

श्वा॰ यथा तथा सूबो मार्ग सूत्र।गत स॰ सम्यक् प्रकारे श्वालोचीतो श्रनुष्टान श्वभ्यास-सो सर्व प्राणी जीव त्रस स्थावर नों दंड विनाश ते छोडी नें प्राण तने पिण, धमं उलचे नहीं गो॰ जीवितव्य तथा गो मरण पिण बांछे नहीं पहनो छतो प्रवर्ते संयम पाले द॰ मोह-गहन धकी ते विमुक्त जाण्यो

अथ अठे पिण जीवणो मरणो वांछणो वर्ज्या। ते मरणो असंयती रो न वांछणो। तो असंयती रो जीवणो पिण न वांछणो। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

#### इति ११ बोल सम्पूर्गा।

तथा स्यगडाङ्ग अ० १५ में पिण असंयम जीवितव्य वांछणी वज्यों छै। ते पाट लिखिये छै।

जीवितं पिट्टुयो किञ्चा, श्रंतं पावंति कम्मुणा । कम्मुणा सम्मुही भूता, जे मग्ग मणु सासइ ॥ (स्यगडाङ्ग श्रु०१ श्रु० ११ ग० १०)

जि॰ श्रसंयम जीवितव्य पि॰ उपराठो करी निषेघी जीवितव्य ने श्रनादर देतो मला श्रमुष्ठान ने विषे तत्पर छता श्र॰ श्रत पामें श्रंत करे क॰ ज्ञानावरणीय श्राटिक कर्म नो तथा क॰ रूदा श्रमुष्ठान करी स॰ मोश्रं मार्ग ने सन्मुख छता श्रयमा केवल उपने छते सासता पद ने सनमुख छता जे॰ ने वीतराग प्रणीत मार्ग ज्ञानादिक व॰ मीखने प्राणीयानी हितकारी प्रकाशे श्रापण पे समाचे

अध अठे पिण कहाो—असंयम जीवितव्य नें अन आदर देतो धको विचरे तो असंयम जीवितव्य वांछ्यां धर्म किम कहिये। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

## इति १२ बोल सम्पूर्गा।

तथा स्यगहाङ्ग अ०३ उ०४ गा०१५ जीवणो वांछणो वज्यों ते पाट् लिखिये छै।

जेहि काले परिवकंतं न पच्छा परितप्पइ। ते धीरा वंधगु मुक्का नाव कंखंति जीवियं॥ (स्यगडात शु०१ थ०३ ३०४ गा० १४)

ते॰ जेगो महा पुरप काल काल प्रस्तान धर्म ने विषे पराक्रम की घो न॰ ते पछे मरण वेलां प॰ पिद्यतांव नहीं ते घीर पुरुष व॰ श्रष्ठ कर्म बंधन थकी छूटा मुकाणा छैं। मा॰ न बांडे जी॰ श्रम्पम जीविनच्य श्रधवा घाल मरण पिछा न बांडे एनावता जीविनच्य मरण में विषे सम् भाव वर्तो ।

अंथ अठे पिण कहा। जीवणो मरणो वांछणो नहीं। ते पिण असंयम जीवितन्य वाल मरण आश्री वर्ज्यो। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

# इति १३ बोल सम्पूर्गा।

तथा स्यगडाङ्ग अ० ५ में असंयम जीवितन्य वांछणो वर्ज्यों। ते पाठ लिखिये छै।

> जे केइ वाले इह जीवियही पावाइं कम्भाइं करेंति रुदा, ते घोर रूवे तिमिसंधयारे तिब्बाभितावे नरए पडंति ॥

> > ( सूयगडांग श्रु० १ घा० ५ उ० १ गा० ३ )

जि॰ जे कोई बाल श्रज्ञानी महारंभी महा परिग्रही इग्र संसार ने विषे जी॰ श्रसयम जीवितन्य ना श्रर्थी पा॰ मिथ्यात्व श्रव्रत प्रमाद कषाय योग ए पाप क॰ ज्ञानावरग्रीयादिक कर्म क॰ उपाजें हैं मैला कर्म केहवा छद्र प्राग्रीया नें भय नों कारग्र, ते॰ ते पुरुष तीव्र पाप ने उद्य घो॰ घोर रूप श्रद्यन्त डरामग्रो, ति॰ महा श्रम्यकार तिहां श्राखें करी कांई दीखे नहीं ति॰ तीव्र गाड़ो ताव है जिहां इहां नो श्रद्धि थकी श्रनन्तगुग्री श्रिधिक ताप है न॰ एहबा नरक ना विषे प॰ पढे ते कृष्ट कर्म ना करग्रहार.

अथ अठे पिण कहा। जे वाल अज्ञानी असंयम जीवितव्य वांछे. ते नरक पड़े तो साधु धई नें असंयम जीवितव्य नी'वांछा किम करे। डाहा हुवे तो विचारि जोडजो।

### इति १४ बोल सम्पूर्ण ।

तथा स्यगञ्जाङ्ग अ० १० में पिण जीवणो वांछणो वज्यों। ते पाठ कहे छै।

#### सुयक्षाय धम्मे वितिगिच्छतिन्ने, लाढ़े चरे आय तुले पयासु। चयं न कुजा इह जीवियद्वि, चयं न कुजासु तवस्ति भिक्खू।

(स्यगहाङ्ग श्रु० १ घा० १ गा० ३)

सु॰ इंडी परे जिन धर्म कहा। ए धर्म एहनो हुइ तथा वि॰ सन्देह रहित वीतराग घोले ते सत्य इसो माने एतले ज्ञानदर्यन समाधि कही। तथा सा॰ संयम ने विषे निर्दोप श्राहार लेतो थको विचरे श्रा॰ श्रात्मा तुल्य प॰ सर्व जीव ने देखे एहनो साधु हुइ। श्रा॰ श्राश्रव न करे हहां श्रासंयम जीवितव्य श्रार्थी न हुई च॰ धन धान्यादिक नु परिग्रह न करे सु॰ भलो तपस्त्री मि॰ ते साधु हुवे

· अथ अठे पिण कहा। असंयम जीवितन्य नो अथीं न हुवे। ते जीवि-तन्य सावय में छै। ते माटे ते असंयम जीवितन्य वांछ्यां धर्म नहीं। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

# इति १५ बोल सम्पूर्गा

सथा स्यगडाङ्ग अ० ५ उ० २ जीवणो वाँछणो वर्स्यो ते पाठ लिखिये छै।

#### नो श्रभिकंखेज जीवियं नो विय पुयग् पत्थए सिया भ्रजत्थ मुवेंति भेरवा सुन्नागार गयस्य भिक्खुगो।

( सुयगडाङ्ग श्रु० १ घा० २ उ० २ गा० १६ )

नो॰ तेरो उपसर्ग पीठ्यो छतो साधु श्रम्यम जीविनव्य न बाँछे एतले मरण श्रागमे सीवितव्य घर्णो काल जीवं इम न बाँछे नो॰ परिसह नें सहिवे बस्नादिक पूजा लाभ नी प्रार्थना न साँहै सि॰ कराचित् म करे श्रण श्रात्मा ने बिरं सु॰ उपने परिषह केहवा मे॰ भय कारिया पिशाचादक ना स॰ सूना घर में विषे ग॰ रह्या भि॰ साधु में जीवितन्य मरण री श्राकांज्ञा रहित एहवा साधु में उपसर्ग सहितां सोहिला हुईं।

अथ इहां पिण जीवणो वांछणों वर्ज्यों। ते पिण असंयम जीवितर्वय आश्री वांछणो वर्ज्यों छै। डाहां हुवे तो विचारि जोइजो।

# इति १६ बोल संपूर्ण ।

तथा उत्तराध्ययन अ० ४ संयम जीवितव्य धारणो कहारे। तै पाठ लिखिये छै।

> चरे पयाइं परिसंकमाणो, जं किंचिपासं इह मन्नमाणो । लाभंतरे जीविय बृहइत्ता, पच्चा परिन्नाय मेलोवधंसी॥

> > ( उत्तराध्ययन ऋ० ४ गा० ७ )

च० विचरे मुनि फेहवू प० पगते २ सयम बिराधना थी। हरे ते माटे शंकतो चाले जें फांइ ग्रन्थ मात्र पिए गृहस्थ मंसतादिक तेहनें सयम नी प्रवृत्ति रूधवा माटे. पा० पासनी परे पास हुई ए संसार ने विपे मानतो हुन्तो ला० लाभ विशेष हैं ते एतले भला २ सम्यम् ज्ञानं दर्शन चारित्र नू लाभ ए जीवितन्य धकी हैं तिहां लगे जी० जीवितन्य ने ग्रन्नपानादिक देने करी धधारे प० ज्ञानादिक लाभ विशेष नी प्राप्ति थी पछे परि० ज्ञान प्रज्ञाइ गुण उपार्जवा श्वसमर्थ एहवू जाणी नें तिथारे पछे प्रत्याख्यान परिज्ञाइ म० मलमय शरीर कार्मणादिक विध्यमे

अध अठे पिण कहों। अज पाणी आर्दिक देई संयम जीवितव्य सधा-रणो पिण ओर मतलव नहीं। ते किम उण जीवितव्य री वांछा नहीं। एक संयम री सांछा आहार करतां पिण संयम छै। आहार करण री पिण अत्रत नहीं। तीर्थकुर री आज्ञा छै अने श्रावक नो तो आहार अवत में छै। तीर्थंड्वर नी आज्ञा बाहिरे छै। श्रावक ने तो जेतलो पचलाण छै ते धर्म छै। अवत छै ते अधर्म छै। ते मार्टे असंयम मरण जीवण री वांछा करे ते अवत में छै। खाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

# इति १७ बोल सम्पूर्ण ।

तथा सूयगडाङ्ग अ०२ में पिण संयम जीवितन्य दुर्लभ कह्यो। ते पाठ लिखिये छै।

#### सं वुज्भह किं न वुज्भह संवोही खलुपेच दुझहा। गो हुउ वर्णमंत राइश्रों गो सुलभं पुग रावि जीवियं।

( सूयगडांग श्रु० १ च० २ गा० १ )

सं० श्री म्नादिनाथ जी ना ६८ पुत्र भरतेश्वर म्रापमान्या सवेग उपनें श्रंपम म्नागल म्रान्या ते प्रते पृह संवध कहे हैं म्राथना श्री महावीर देव परिपदा माहे कहे म्राहो प्राणी तुम्हें यूभयो कांइ नयी वूभता, चार म्राग दुर्लभ स० सम्यग ज्ञानवोधि ज्ञान दर्शन चरित्र ख० निद्धय पे० परलोक ने म्राति ही दुर्लभ हैं ग्रा० ध्रवधारणे जे म्नातिक्रमी गृह रा० रात्रि दिवस तथा मौबनादिक पाद्यो न म्रावे पर्वत ना पाणी नी परे ग्रा० पामतां सोहिलो नथी पु० वली जी० स्थम जीवतन्य पचलाण सहित जीवितन्य

अय अठे पिण संयम जीवितन्य दोहिलो कहाो। पिण और जीवितन्य दोहिलो न कहाो। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

### इति १८ बोल सम्पूर्गा।

तथा नमी राज ऋि मिथिठा नगरी वलती देखी साहमी जोयो न कहा। । ते पाट लिखिये हैं।

एस अगीय पाऊय एयं डज्भइ मंदिरं।
भयवं अन्तेउरं तेणं कीस णं नाव पिक्वह ॥ १२॥
एय महुं निसामित्ता हेउ कारण चोइयो।
तत्रो नमी राय रिसी देवेदं इण मञ्चवी॥ १३॥
सहं वसामो जीवामो जेसिं मो नित्थ किंचणं।
महिलाए डज्भमाणीए न मे डज्भइ किंचणं॥ १४॥
चत्त पुत्त कलत्तस्स निञ्चाबारस्स भिक्खुणो।
पियं न विज्ञइ किंचि अप्पियं पि न विज्ञइ॥ १५॥
(उत्तराध्यम अ०६ गा० १२-१३-१४।

एँ० प्रत्यंत्तं ग्रं० श्रक्तिं श्रने वां० वाय रे करी ए० प्रत्यत्त तुम सर्वधी उ० वले छ फॅ॰ मिन्दिर घर भ॰ हे भगवन् । श्र॰ श्रतःपुर समूह की॰ स्यां मणी ना नथी जीवता, तुम मे तो ज्ञानादि राखवा तिम श्रंतपुर पिण राखव् ॥ १२ ॥

हेवेन्द्र रो ए० ए घ० प्रर्थ नि० सनी है० हैंत कारणे हुं प्ररेश थका न० नमीराज भांषि हे० देवेन्द्र ने इ० ए वर्धन मै० बोल्या ॥ १३ ॥

स॰ सखे वसू छू श्रने स॰ सखे जीवू छू जे श्रंशमात्र पिया महारे न॰ है नहीं कि॰ कि वित् वस्तु श्रादिक मिथिलानगरी बलती छतीये प॰ माहरूं नथी वलतो कि चित् मात्र पिया थोडो है पिया जे भंगी ॥ १४ ॥

च 8 हो ह्या है पुं पुत्र श्राने क कलत्र जेयो एहं वू बली नि नि निर्व्यापार करण पशु पालवादिक क्रिया च्यापार ते रहित करी मि साधु ने पि प्रिय नयी कि किचित् श्रस्य पदार्थ पिया राग श्रयाकरव। माटे श्र श्यप्रिय पिया नयी कोई पदार्थ साधु ने ह्रेप पिया श्रयकरवा भाटे

भय भठे इम कहा।—िमिथिला नगरी वलती देख नमीराज ऋषि साहमी न जोयो। वली कहारे महारे चाहलो दुवाहलो एकही नहीं। राग हेप अणकरवा भारे। तो साधुः मिनिकया आदिक रे लारे पड़नें उ'दरादिक जीवां ने वचावे. ते शुद्ध के अशुद्ध । असंयती रा शरीर ना जावता करे ते धर्म के अधर्म । असंयम जीवितन्य वांछे. ते धर्म के अधर्म छै। ज्ञानादिक गुण वांछ्यां धर्म छै। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो ।

# इति १६ बोल सम्पूर्गा।

तया दश वैकालिक य० ७ में पिण इम कहारे। ते पाठ लिखिये छै।

देवागं सगुयागंच तिरियागं च वुग्गहे अमुयागं जत्रोहोउं मावा होउत्ति नो वए।

दे० देवता ने तिया में मनुष्य ने चं वली तिं तिर्यम्य ने चं वली हुं विग्रह् ( क्रलह ) याइ है । भ्रम्न भ्रमुकानों जं जय जीतवी होज्यों भ्रयवा मां महोज्यों भ्रमुकानों जय इम तो न योले साधु

स्य अठ पिण कहाँ। देवता मनुष्य तथा तिर्यञ्च माहोमाही कलह फरें तो हार जोत वांछणो नहीं। तो काया थी हार जीत किम करावणी, असंयती नार प्रारीर नी साता करे ते तो सावध छै। डाहा हुने तो विचारि जोरजो।

## इति २० बोल सम्पूर्गा ।

तथा दश वैंकालिक म० ७ में कहा। ते पाठ लिखिये छै। वायुवृद्धिं च सीउराहं खेमं धायं सिवंतिवा कयागु होज्ञ एयागि मा वा हो उत्ति नो वए।। वा॰ वायरो वु॰ वर्षात. सी॰ शीत ताप खे॰ राजादिक ना कलह रहित हुवे ते ज्ञेम धा॰ छकाल सि॰ उपद्रव रहित पण्रो क॰ किवारे हुस्ये ए॰ वायरा श्रादिक हुवे। श्रयवा मा थास्यो इति इम साधु न वोले

अथ अठे कहाो वायरो वर्षा, शीत. तावड़ो.राज विरोध रहित सुभिक्ष पणो. उपद्रव रहित पणो. ए ७ वोल हुवो इम साधु नें कहिणो महीं। तो करणो किम् उंदरादिक नें मिनकियादिक थी छुड़ाय नें उपद्रव पणा रहित करे ते सूत विरुद्ध कार्य छै। ढ़ाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

## इति २१ बोल सम्पूर्गा।

तथा स्यगडाङ्ग श्रु॰ २ य॰ ७ में पिण आपरा कर्म तोड़वा तथा आग-लान तारिवा उपदेश देणो कहाो छै। तथा ठाणाङ्ग ठा॰ ४ पहवो पाठ कहाो ते लिखिये छै।

#### चत्तारि पुरिस जांया प० तं० आयाणकंपाए नाम मेगे गो पराणुकंपए।

( ठा० ठा० ४ )

च॰ चार पुरुष जाति परूप्या तं॰ ते कहे छै आ॰ पोताना हित ने विषे प्रवर्तों ते प्रत्येक मुद्ध प्रथवा जिन करूपी प्रथवा परोपकार बुद्धि रहित निर्दय गो॰ पारका हित ने विषे न प्रवर्तों १ पर उपकारे प्रवर्तों ते पोता ना हित ना कार्य पूरा करीने पछें परहित ने विषे एकान्ते प्रवर्तों ते तीर्थंकर प्रयवा ''मेतारज" वत् २ तीजो वेहुनों हित बांछे ते स्थविरकरूपी साधुवत् ३ घोषो पाप-भारमा येहुनों हित न बांछे ते कालकसूरीवत् ४

अथ अठे पिण कहाो। जे साधु पोतानी अनुकरण करे. पिण आगला नी अनुकरणा न करे। तो जे पर जीव ऊपर पग न देवे. ते पिण पोतानी ज अनु-करणा निश्चय निर्यमा छै। ते किम पहनें माखां मोनें रज पाप लागसी अस जाणी न हणे। ने भणी पोता नो अनुकम्पा कही छै अने आप ने पाप लगायने आगलानी सनुकम्पा करे ते सावद्य छै। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

# इति २२ बोल सम्पूर्गा ।

तथा उत्तराध्ययन अ०२१ समुद्र पाली पिण चोर नें मारतो देखी छोडायो. चाल्यो नहीं। ते पाठ लिखिये छै।

#### तं पासिऊण संबेगं समुद्दपालो इणमञ्बनी अहो असुभाण कम्माणं निजाणं पावगंइमम्

( उत्तराध्ययन घा० २१ गा० ६)

तं ते चोर ने पा॰ देखी नें सं॰ वैराग्य ऊपनों स॰ समुद्र पाल इ॰ इम म॰ योक्यो. आ॰ श्राश्चर्यकारी श्च॰ श्चमुभ कर्म नों नि॰ छेहड्े श॰ श्चमुभ विपाक इ॰ ए प्रत्यत्त

अध इहां पिण कहाो—समुद्रपाली चोर ने मारतो देखी वैराग्य आणी चारित लीधो पिण गर्ध देइ छोडायो नहीं। परिष्रह तो पाचमों पाप कहाो छै। जे परिष्रह देइ जीव छुड़ायां धर्म हुवे तो वाकी चार आश्रव सेवाय नं जीव छोड़ायां पिण धर्म कहिणो। पिण इम धर्म निपजे नहीं। असंयम जीवितव्य वांछे ते तो मोह अनुकम्पा छै। सहा हुवे तो विचारि जोइजो।

# इति २३ बोल सम्पूर्गा।

तथा गृहस्य रस्तो भूलो दुखी छै। तेहनें मार्ग वतावणो नहीं। गृहस्य रस्तो भूला नें मार्ग वतावां साधु नें प्रायिश्वत कह्यो। ते पाठ लिखिये छै। जे भिक्तवू अग्ण उत्थियाणं वा गारित्थयाणं वा गाह्याणं मृहाणं विष्परियासियाणं मग्गं वा पवेदेइ संधिं पवेदेइ मग्गाणं वा संधिं पवेदेइ संधिं उ वा मग्गं पवेदेइ पवेदंतं वा साइज्जइ.

(निशीय उ० १३ वोल २७)

ने॰ जे साधु श्व॰ श्रन्यतीर्थिक नें तथा गा॰ गृहस्थ नें ग्व॰ पेथ थ्की नष्टां नें मृ० श्वरवी में दिशा मृढ हुवा नें वि॰ विपरीत प्राप्त पाम्या नें मार्ग नों प॰ कहिवी स॰ संधि नो किहिवो स॰ मार्ग थकी स॰ संधि प॰ किहिवो सं संधि थकी म॰ मार्ग नों प॰ किहिवो तथा विगा मार्ग नी संधि प॰ कहे कहता नें सा॰ श्वनुमोदे। तो पूर्ववत् प्रायश्चित्त

अथ अठे गृहस्य प्रथा अन्य तीर्थी नें मार्ग भूला नें दुः जी अत्यन्त देजी. मार्ग वतायां चीमासी प्रायश्चित कह्यो। ते माटे असंयती री सुखसाता वांछ्यां धर्म नहीं। गृहस्थ नी साता पूछ्यां दशवैकालिक अ०३ में सोलमो अनाचार कह्यो।

तथा वली व्यावच कियां करायां अनुमोद्यां अद्वावीसमों अनाचार कधो। पिण धर्म न कहा। ते माटे असंयती शरीर नो जावता कियां धर्म नहीं। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

# इति २४ बोल सम्पूर्ण।

तथा धर्म तो उपदेश देइ समभांयाँ कहाो छै। ते पाठ लिखिये छै।

तत्रो त्रायक्वा प० तं० धिम्मयाए पिडचोयणाए भवइ १ तुिसणीए वािसया २ उद्वित्ता वा आया एगन्त भवक्रमेजा ३

(,ठाणाञ्च ठाणा ३ उ० ४)

त० त्रिया चा० चात्म रत्तक ते राग द्वेपादिक प्रकार्य थकी स्त्रथवा भवकूप थकी भारमा ने राखे ते स्नात्म रत्तक ध० धर्म नी प० चोइयाहं करी ने पर ने उपरेग्रे जिम स्रमुकृत प्रतिकूल उपसर्ग करता नें बारे तेथी ते उपसर्ग करवा रूप श्रकार्य नू सेवग्रहार न हुइ श्रनें साधु पिग् उपसर्ग नें प्रमावे कार्य श्रकार्य करें उपसर्ग करतो वारघो।तो ते थकी साधु पिग् श्रकार्य थी राख्यो श्रमें उपसर्ग थकी पिग् श्रातमा राख्यो श्रथवा तु० साधु श्रग्यावोस्यो रहे निरापेन्नी थकों श्रमें वारी न सके श्रवोस्यो पिग् रही न सके तो तिहां थी उठी नें श्रापग् पे ए० एकान्त भाग ने विषे म० जाई

समभावणो तथा अणवोत्यो रहे। तथा उठि एकान्त जावणो कहाो। पिण जवरी सूं छोडावणो न कहाो। तो रजोहरण ( सोघा ) थी मिनकी नें हराव नें ऊंदरां ने बचावे। तथा माका ने हराय माखो नें बचावे। ह्यांने आत्म-रक्षक किम कहिये। अनें जो उस काय जवरी सूं छोड़ावणी तो पंच काय हणता देखी ने क्यूं न छोड़ावणी नीलण फूलण माछल्यादिक सिहत पाणीका नाड़ा ऊपर तो मेंस्यां आवे। सिलिया धान्य रा ढिगला में सुलसुलिया इड़ादिक घणा छै। ते ऊपर वकरा आवे। सिलिया धान्य रा ढिगला में सुलसुलिया इड़ादिक घणा छै। ते ऊपर वकरा आवे। सिलिया धान्य रा ढिगला में सुलसुलिया इड़ादिक घणा छै। ते ऊपर वकरा आवे। सिलिया उपर माका आवे। हिंचे साधु किण नें छुड़ावे। साधु तो छकाय नो पीहर छै। जेंदरा ऊपर मिनकी आवे। माखिया ऊपर माका आवे। हिंचे साधु किण नें छुड़ावे। साधु तो छकाय नो पीहर छै। जेंदरा ने माख्यां ने तो वचावे अनेरा ने न वंचावे ते काई कारण। ए अवरी सूं वचावणो तो सूत्र में चाल्यो नहीं। भगवन्त तो धर्मोपदेश देह समकाव्यां, तथा मीन राख्यां, तथा उठि एकान्त गर्यां, आतम-रक्षक कछो। पिण असंयती रो जीवणो चांछ्यां आतम-रक्षक न कछो। तो मिनकी ने खरायने ऊंदरा नें बचाये तेहीं आतम-रक्षक किम कहिये। खाहा हुवे तो विचारि लोहजो।

# इति २५ बोल सम्पूर्गा।

तथा अनेरा नें भय उपजावे ते हिंसा प्रथम आश्रव हारे "प्रश्नन्याकरण" में कही छै। तो मिनकी ने भय किम उपजावणी। वली भय उपजायां प्रायखित कह्यो। ते पांउ लिखिये छै।

#### जे भिक्खू परं विभावेइ विभावंतंवा साइजइ।

(नियीय उ० ११ बो० १७०)

जे॰ जै कोइ साधुं साध्वी श्रनेरा नें इहलोक मनुध्य नें भय करी परलोक ते तिर्यश्वादिक नें भय करी नें वि॰ वीहाने वि॰ वीहावता नें सा॰ श्रनुमोदे इहां भय उपजावतां दोष उपजे विहायतो थको श्रनेरा नें भूत जीव नें हणें तिवारे छही काय नी विराधना करें इत्यादिक दोषं धपजे तो पूर्व वत्प्रायश्चित्त ।

अथ अठे पर तीवं नें विहान्यां विहार्वतां नें अनुमोद्यां चीमासी प्रायिश्वतं कहों। तो मिनकी नें डराय नें उन्दरा नें पोषणो किहां थी। अनें असंयती ना शरीर नी रक्षा किम करणी। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

## इति २६ बोल सम्पूर्ण ।

तथा गृहंस्य नी रक्षा निमित्ते मंत्रादिक कियां प्रायश्चित कहा। ते पाठ लिखिये छै।

जे भिक्खू ऋण्उत्थियंवा गारित्थियंवा भुइ कम्मं करेड् करंतंवा साइजड ।

( निशीय उ० १३ बो० १४)

'जे॰ जे कोई साधु साध्वी घान्य तीर्थी ने गा॰ गृहस्य नें भू० रहा निमित्ते मूर्ती कर्म कियाइ करी मत्री ने भूती कर्म करे भूती कर्म करतां ने सा॰ साधु घानुमोदे तो पूर्ववत प्रायक्षित

विथ वर्डे गृहर्स्य नी रक्षा निमित्त मंतादिक कियां अनुमोद्यां चीमासी प्रायिखत कहारे। तो जे अंदरादिक नी रक्षा साधु किम करे। यने जो इम रक्षा कियां धर्म हुवे तो डाकिनी शाकिनी भूतादिक काढ़ना सर्पादिक ना ज़हर उतारना सीपधादिक करी. असंयती नें बचावणा। अनें जो एतला वोल न करणा तो असं-यती ना शरीर नी रक्षा पिण न करणी। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

## इति २७ बोल सम्पूर्ण।

वली साधु तो गृह्श्य ना शरीर नी रक्षा किम करे सामायक पोपा में पिण गृह्स्थ नी रक्षा करणी वजीं छै। ते पाठ कहे छै।

तएगां तस्त चुल्लगा िपयस्त समगो वासयस्त पुव्व-रत्तावरत्त काल समयंसि एगे देवे श्रंतियं पाऊब्भवेता ॥४॥ तत्तेर्गं से देवे एग नीलुज्ज जाव अर्सि गहाय चुल्लगीपितं समणो वाययं एवं वयासी हंभो चुन्नणी पिया! जहा काम देवे जाव ना भंजसी तो ते ऋहं ऋज जेठं पुत्तं साती गिहातो गीि भेनी तव आघत्तो घाएमि २ त्ता ततो मंस सोल्ले करेमि ३ त्ता आदाण भरियंसि कड़ाइयंसि अदाहेमि २ ता तवगातं मंसेणय सोणिएणय श्राइचामि जहाणं तुमं श्रद् दुहर्दे वसर्दे अकाले चेव जीवीयाओ ववरो विजासि ॥५॥ तएगं से चुझगी पीए तेगं देवेगं एवं वुत्ते समागे अभीए जाव विहरंति ॥६॥ तएगां से देवे चुल्लगी पियं अभीयं जाव पासती दोच्चंपि तच्चंपि चुल्लाणी पियं समणो वासयं एवं वयासी हंभो चुल्लगी पिया अपत्थीया पत्थीया जाव न भंजिस तं चेव भण्इ सो जाव विहरंति ॥७॥ तएणं से देवे चुलणी पियाणं अभीयं जाव पासित्ता आसुरुत्ते-चुलर्णा पितस्स समणोवासगस्य जेट्ट पुत्तं गिहातो गीगोती २ ता आगत्तो घाएती २ त्ता तस्रों मंससोल्लए करेति २ त्ता स्रादाण भरि-यंसि कडाह्यंसि अद्घहेति २ त्ता चुल्लग्गी पियस्स गायं मंसे-गाय सोगाीएगाय अइच्चंति ॥=॥ तएगां से चुल्लगा िपया समगोवासाया तं उज्जलं जाव अहियासंती ॥६॥ तत्तेगं से देव चुल्लगीप्पियं समगोवासयं श्रभीयं जाव पासइ २ त्ता दोच्चंपि चुल्लिणि पियं समगोवासयं एवं वयासी हंभो चुल्लगी पिया ! अपत्थीया पत्थीया जाव न भंजिस तो ते अहं अज मिन्समं पुत्तं साहो गिहातो नीगोमी २ ता तव अगओ घाएमि जहा जेट्टुं पुत्तं तहेव भणइ तहेव करेइ एवं तच्चं किएयासंपि जाव अहियासेति ॥१०॥ तएगं से देवे चुल्लाणी पिया! अभीयं जाव पासाइ २ ता चउत्थंपि चुल्लाणी प्पियं एवं वयासी-हंभो चुल्लाण पिया ! अपत्थीया पत्थीया जइगां तुम्हं जाव न भंजिस ततो अहं अज जा इसा तव माया भद्दासत्थवाहीगी देवयं गुरु जगागी दुकर २ कारिया तंसि सान्नो गिहान्नो नीसिस २ त्ता तव अगान्नो घाएमि २ ता तञ्जो संससोलएं करेमि २ ता आदाएं भ रियं सि कडाहयं सि अदहेमि २ ता तव गायं मंसेण्य सी-णिएणं अइचामि जहाणं तुम्हं अह दुहह वसहे अकाले चेव जीवियात्रों ववरो वर्जास ॥११॥ तत्तेगां चुल्लगी पिया तेगां देवेणं एवं वुत्ते समाणे अभीए जाव विहरंति ॥१२॥ तएगां से देवं चुन्नि णिपियं समणोवासयं श्रभीयं जाव पासित

२ ता चुल्लगी पियं समगोवासयं दोच्चंपि तच्चंति एवं वयासी-हंभो चुल्लाणी पिया ! तहेव जाव विविरो विजिस ॥१३॥ तएगां तस्म चुल्लगािपियस्न तेगां देवेगां दोच्चंपि तच्चंपि एवं वृत्ते समाणे इमे या रूवे अज्यात्थिए जाव सपु-प्पजिता अहो गां इमे पुरिसे अगारिये अगारिय वुद्धि श्रणायरियाइं पावाइं कम्माइं समायरंति जेणं मस जेट्टं पुत्तं साओ गिहाओ गीगोति मम अगओ घाएति २ ता जहा कयं तहा चिन्तीयं जाव आइचेति। जेएं मंस मिस्ममं पुत्तं साञ्रो गिहाञ्रो गीगोति जाव आइचंति, जेगं मम कणीएसं पुत्तं साख्रो गिहाख्रो तहेव जाव ख्राइचेति, जाति-यगां, इसा मम माया भद्दा सत्थवाही देवगुरु जगागी दुकर २ कारिया तं पियगां इच्छंति सयात्रो गिहात्रो गीगोत्ता मम अगाओ घाइत्ताए. तं सेय' खलु मस एय' पुरिसं गिहितए त्तिकटु उट्टाइये सेविय ग्रागसि उपइए तेलेय खंभे श्रासा-दितं मह्या २ सद्देगं कोलाहलेगं कए ॥१४॥ तत्तेगं सा भद्दा सत्यवाहिणी ते कोलाहल सद सोचा निसम्म जेणेव चुल्लगीपियं समगोवासयं एवं वयासी-किगणं पुत्ता ! तुम्हं महया २ सद्देगां कोलाहले कए ! ॥१५॥ तएगां से चुल्लग्गीपिया अम्मयं भइसत्थ वाहीग्गीयं एवं त्रयासी एवं . खलु अम्मो ! गा यागामि केइ पुरिसे आसुकत्ते । एगंमह निलूपल जाव असिं गाहाय सम एवं वयासी हंभो चुल्लाणी पिया । अपत्थीया पत्थीया जइएां तुम्हं जाव ववरो विज्ञिस सलोगां अहं तेगां पुरिसे एवं वुत्ते समागो अभीए जाव विह-

रामी। तएगां से पुरिसे मम अभीयं जाव विहरमागां पासंति दोच्चंपि तच्चंपि एवं वयासी हं भो चुल्लगीपिया ! तहेव जाव श्राइचंतिः तत्तेगां श्रहं तं उज्जलं जाव श्रहिया-सेमि एहं तहेव जाव कणीयसं जाव अहियासेमि तएणां से पुरिसे मस अभिते जाव पासति २ ममं चउत्थंपि एवं वयासी. हं भो चुल्लगी पिया । अपत्थीय पत्थीया जाव न भंजिस तो ते अजा जा इमा तव माता भद्दा गुरु देवे जाव ववरो विजासी। तत्तेगां ऋहं तेगां पुरिसेगां एवं वृत्ते समागो अभीए जाव विहरामी तएगां से पुरिसे दोच्चंपि तच्चंपि मस एवं वयासी हं भो चुल्लाणी पिया अ० जइगां तुम्हं जाव ववरो विज्जिसि । तएगां तेगां देवेगां दोच्चंपि मसं तचोपि एवं वृत्त समाग्रेस्स अयमेया रूवे अज्यास्थिए जाव समुप्प-जित्ता अहोगां इमे पुरिसे अगारिये जाव अगायरिय कस्माइ' समायणी जेगां मम जेट्टं पुत्तं सातो गिहासो तहेव कणि-यसं जाव आइचित तुज्भे वियणं इच्छित सातो गिहातो गी-गोत्ता सम त्रागात्रो घाएति तं सेयं खलु ममं एयं पुरिसं गिरणत्तए तिकडु उट्टाइये सेविय आगासे उपतिए मए विय खंभे आसाईए महया २ सदेणं कोलाहले कए॥ १६॥ तएगं सा भद्दा सत्थ वाहीगी चुल्लगी पियं एवं वयासी—नो खलु केइ पुरीसे तव जाव कणीयसं पुत्तं साझो गिहाझो नी णेत्ता तव अग्गओ घाएति, एसणं केइ पुरिसे तव उव-सग्गं करेति एसणं तुम्मेवि दरिसणे दिट्टे। तेणं तुमं इदाणि भग्गवए, भग्ग नियमे, भग्गपोसहोववासे, विहरसि

तेणं तुमं पुत्ता ! एयस्स ठाणस्स आलोएहि जाव पायि छितं पिडवजाहिं ॥१७॥ तएणं चुल्लगी पिया समगोवासए अम्मगाए भद्दाए सत्थवाही गिए तहित एयमट्ट विगएणं पिड सुगोइ २ ता तस्स ठाणस्से आलोएइ जाव पिडवजाइ ॥ १८॥

( उपासक द्या थ० ३ )

त॰ तिवारे. त॰ ते चु॰ चुलग्गी पिया स॰ श्रावक ने' पु॰ मध्यरात्रि ना काल. स॰ समा नें विषे ए० एक देवता अ० समीप पा० प्रकट हुते ॥४॥ त० तिवारे पछे से० ते देवता ए० एक म॰ मोटो नी॰ नीलोत्पल कमल पहनो नीलो जा॰ यावत् प्रा॰ सङ्ग (तरवार) ग॰ ग्रही ने' च॰ चुलगी पिया स॰ श्रावक प्रते ए॰ एम व॰ योल्यो ह॰ ग्ररे ग्रहो चुलगी पिता ! ज॰ जिम काम-देवनी परे ज॰ यावत जो तू घत नहीं भांजसी तो त॰ तिवारे पहें ते ताहरा घा॰ हूं घा॰ घाज ने॰ वड़ा पु॰ पुत्र नें स॰ तांहरा गि॰ घर थकी गाी॰ काढ सूकाढ़ी ने . त॰ तांहरे प्रा॰ प्रागे घा॰ मारिस ए॰ एम॰ व॰ बोल्यो त॰ तिवारे पछे म॰ मासना सो॰ शुला तीन करस्यू त॰ भाषण भ० भर मू तेल सू क० कडाही ने थाती धा० तेल मू तलस्यू त० तांहरो गात्र मं० मासे करी ने सो० लोहिये करी ने प्र० छांटस्यू ज० जे भणी तु० त् घा० धार्च रौद्र ध्यान ने व॰ वग्र पहुतो थको थ्र॰ ध्रवसर यिना ध्रकाले जीवितव्य धकी व॰ रहित होसी ॥।।। त॰ तिवारे पद्ये ते॰ ते चूलग्यो पिता. स॰ धावक ते॰ तेग्रो देवता इं ए॰ इम बु॰ कहे भके भ्रा॰ बीहनों नहीं जा॰ यावत् वि॰ विचरे त॰ तिवारे पछे से॰ ते देवता खु॰ खुलखी-पिता स॰ श्रावक ने निर्भय धर्मे जा॰ यावत् वि॰ विचरता यको टैएयो दो॰ वीजीवार त॰ त्रियावार पृ० पृलग्री पिता स० झावक प्रते ए० इम वोल्यो ह० घरे घ्रहो प्लग्री पिता त॰ तिमज कद्यों सो॰ ते पिया जा॰ यावत नि॰ निर्भय थको विचरे छै॥ ६॥ त॰ तिवार पछे से० ते देवता स० श्रावक ने ग्रा० निर्मय धको जी० यावत् देखी ने ग्रा० प्राति रिसाणो चृ चूलणी पिता स॰ श्रावक ना ज़े॰ यहा पुत्र ने स॰ पोता ना निः घर यकी यि श्रायी ने तांहरे ग्रागे घा॰ मारी मारी ने त॰ तहना मांसना य॰ श्ला क॰ करी ने भ्रा० श्राधम तेल मू म० भरी ने क० कमाही मांही भ्रा० तत्यो पु० पृत्तमी पिया स॰ श्रावक ना गा॰ शरीर ने म॰ मांसे करी ने लो॰ लोहिये करी ने प्रा॰ मींच्यो त॰ तिवारे पहें से॰ ते चु॰ चुहुची पिता म॰ श्रावक ते॰ ते वेदना उ॰ उजली जा॰ यावत् प्पर भहियासी ( ज्ञमी ) त॰ तिवारे पन्ते से॰ ते देवता घु॰ चूलग्गी पिता म॰ ध्रायक प्रते धुर युषीइतो मको आ॰ यावत् पा० रेखी ने - दो० इजी बार त० तीजी बार खु० चु०

लगी पिता स॰ श्रावक प्रते ए० इस व॰ थोल्यो ह॰ छरे श्रहो खु॰ चूलगी पिया ! श्र॰ कोई श्रथों नहीं तेह बस्तु ना प्रार्थनहार मरण ना वांद्रणहार जा॰ यावत् न॰ नहीं मांजसी तो त॰ तिवारे पद्धे ते तांहरो छ॰ हूं छ० छाज म॰ विचलो पु॰ पुत्र ने सा॰ पोता ना घर थकी गाै॰ भ्रागाी भ्रागाीनें त॰ तांहरे भ्रागलि हणास्यू ज॰ जिमज बढ़ो वेटो ते त॰ तिमज क़ह्मो देवता त॰ तिमज क॰ कीधो ए॰ इम क॰ छोटा वेटा नें पिए हिशायो जा॰ यावत् घेदना श्रहियासी त॰ तिवारेपछे से॰ ते. देवता चूलग्गी पिता श्रावक ने श्र॰ श्रग् यीहतो थको जा॰ यावत पा॰ देखी नें च॰ चौथी वार खु॰ चूलागी पिया प्रते ए॰ इस व॰ चोल्यो ह० छरे छहो चूलगो पिता ! ध० अगा प्रार्थना प्रार्थगहार ज० जो तू जा० यावतू म॰ नहीं भांगे तो त॰ तिवारे पछे अ॰ हुं अ॰ आज जा॰ जे इ॰ ए प्रत्यक्त भ॰ भद्रासार्थ-वाही दे॰ देव समान, गु॰ गुरु समान ज॰ माता दु॰ दुष्कर २ करणी ते पामता दोहिली -तं॰ तेहनें सा॰ पोताना घर थकी नि॰ काढ़ी नें त॰ तांहरे खा॰ खागल घा॰ हत्त्वसू त॰ त्रिण म॰ मांस ना सो॰ शूला क॰ करी नें खा॰ खाधण तेल सू भ॰ कड़ाही माहीं घाती नें घा तेल सूतली नें ताहरी गा॰ गात्र म॰ मासे करी नें सो॰ लोहिये करी ने घा॰ हांट स्यू ज॰ जे भणी तु॰ तू घ॰ चार्त्त रुद्र ध्यान में व॰ वश पहुंतो यको घ्र॰ घवसर बिना, चे॰ निश्चय करी नें जी॰ जीवितन्य थकी व॰ रहित हुस्ये त॰ तिवारे पछे से॰ ते चु॰ चूलायी पिया ते० तेसे देवता ए० इस बु० कहे थके जा० यावत छवीहतो थको जा० यावत वि॰ विचरे छे त॰ तिवारे पछे से॰ ते दे॰ देवता चू॰ चूलाएी पिता ने अ॰ निर्भय थको. जा॰ यावतु वि॰ विचरतो थको पा॰ देख्यो पा॰ देखी ने चू॰ चूलग्री पिता स॰ श्रावक प्रते दो॰ दूजी वार तीजी वार ए॰ इम बोल्यो ह॰ ग्ररे ग्रहो चूलगी पिता व॰ तिमज जा॰ यावत् जीवितव्य थको रहित होइस त॰ तिवारे पन्ते त॰ ते चू॰ चुलग्गी पिया त॰ ते. दे देवता. दो दूजीवार ए इम यु कहे थके इ एहवा श्रध्यवसाय कपना श्र श्राधर्यकारी इ॰ ए पुरुष घा॰ घनार्य हैं. घा॰ घनार्य बुद्धिवालो हे चानार्य कर्म पा॰ पापकर्म ने स॰ समाचरे है जि॰ जे भणी म॰ माहरी जे॰ वडो पुत्र स॰ पोता ना गि॰ घर थकी नि॰ प्राण्नें म॰ माहरे थागले घा॰ हएयो जि॰ जिम दे॰ देवता कीधा त॰ तिमज चि॰ चिन्तन्यो जा॰ यावत् श्रा॰ सीच्यो गा॰ गात्र जै॰ जे मणी म॰ माहरो म॰ विचला पुत्र स॰ पोताना घर धकी, जा॰ यावत् सींच्यो जे॰ जे भगी म॰ माहरे क॰ लघुपुत्र ने त॰ तिमज जा॰ यावत् ग्या॰ र्धीच्यो जी॰ जे भगी इ॰ ए प्रत्यन म॰ माहरी मा॰ माता भन्ना नामे स॰ सार्थवाही देवगुरु समान जे॰ माता ते दु॰ हुष्कर दुष्कारिगी ते पामतां दोहिली है तहनें पिगा इ॰ चांदे है स॰ पोताना नि॰ घर धकी, ग्री॰ श्राग्री ने म॰ माहरे श्रा॰ श्रागली घा॰ घात करीस स॰ ते भणी से॰ भली पा॰ निश्चय करी म॰ सुक्त ने एक पुरुष ने प॰ पकडवी इस चिन्तवी ने रु॰ धामो पकडवा से॰ ते तन्ने देवता श्वा॰ धाकारों उ॰ उदयो गासी गयो त॰ तिवारे पहे स॰ थांमी आ॰ प्रत्यो माली में म॰ मोटें । स॰ शब्दे करीने को॰ कोलाइल शब्द कोधों स॰ तियारे पदे सा० ते भन्भवा मार्थवाही तन ते कोलाहल मन् गृण्य सो० सांभली ने जिल

हियामें विचारी ने जे॰ जिहां चुलगी पिया ते॰ तिहां उ॰ आवी आवी ने चू॰ चूलगी पिता स॰ श्रावक नें ए॰ इम॰ व॰ वोली कि॰ किम ए॰ हे पुत्र ! तु॰ तुम्हें मोटे २ स॰ शब्द करी ने को॰ कोलाहल शब्द कीधो त॰ तिवारे पछे से॰ ते चूलग्री पिया श्र॰ माता भ॰ मद्राः मार्थवाही प्रते इस व० बोल्यो ए० इस ख० निश्चय करी ने छ० हे माता! हूं न जाणू के० कोई पुरुष चाा कोपायमान थको ए० एक माटो नी नी नीलोत्पल कमल पृह्वी प्र खढ़्ग ते तरवार ते ग्रही ने म॰ मुक्त ने ए॰ इम. व॰ वोल्यो ह॰ घरे घ्रहो चुलगी पिया ! घ्र॰ घ्रग प्रार्थना प॰ प्रार्थग्रहार मरग् वांद्यग्रहार ज॰ यावत् व॰ जीव काया थी रहित घाइस त॰ विवारे पछे घा है ते तेगी दे देवता ए इम बु कहे थके घा निर्भय थको जा यावत विचरवा लागो. त॰ तिवारे पछे ते टेवत मुक्तने' घा॰ निभय रहित जा॰ यावत च ॰ विचारतो देख्यो देखीने म० सुफतें दो० दूजी वार त० तीजी वार ए० इम व० वोल्यो ह० घरे घ्रहो चु॰ चुलग्गी पिता ! त॰ तिमज जा॰ यावत् गा॰ गात्र शरीर ने घा॰ सींच्यो त॰ तिवारे पछे था हुं भ्र भ्रायन्त उज्वली भ्राकरी, जा यावत् भ्र खमी वेदना ए इम त तिमज जा चावतु क॰ सबु वेटो यावत् खमी त॰ ते वेदना धानत उजली त॰ तिवारे पछे से॰ ते देवता म॰ मुक्त नें च॰ चौथी बार ए॰ इम व॰ बोल्यो ह॰ घरे घहो चू॰ चूलगी पिता! थ॰ अग प्रार्थेश रा प्रार्थेशाहार मरेश बांछशाहार जा॰ यावत न॰ नहीं भांजे तो त॰ तिवारे पछे प्र॰ हुं घा प्राज जा जन्म नी देशहारी तः तांहरी माता गुः गुरुशी समान तेहनें भट्टा सार्थ-वाही नें जा॰ यावत् जो॰ जीवत यकी वि॰ रहित करस्यू त॰ तिवारे पछे घा॰ हूं दे॰ देवता इं ए० इस चु० वचन कहे थके प्रा० निर्माय थको जा० यावत् वि० विचार वा लागो त० तिवारे पछे से० ते दे० देवता हु० दूजी वार त० तीजी वार ए० इम छ० बोल्यो हं०। प्ररे प्रहो चूलगी पिता ! भ्रा भ्राज वर जीवीतव्य थकी रहित थाइस । तिवारे पछे ते देवता दूजी वार तीजी बार ए॰ इम वु॰ कहे थके इ॰ एतावत रूप धा॰ एहवा श्राध्यवसाय मनका उपना ख्य॰ भ्राश्चर्यकारी इ॰ ए पु॰ पुरुष ग्य॰ धनार्य जा॰ यावत् पा॰ पापकर्मः स॰ समाचरे छै। जे॰ जे मणी म॰ माहरो जे॰ ज्येष्ठ पुत्र सा॰ पोताना घर धको त॰ तिमज क॰ लघु पुत्र नें जाय॰ खाण ने यावत खा॰ सीच्यो तु॰ तुने पिण इ॰ वांच्छ है सा॰ पोताना घर यकी गाँ। धार्गी श्राणी ने मन माहर श्रान श्रागले घान हण्हमें तन ते भणी सेन श्रेय कल्याण नों कारण रा॰ निश्चय करी ने म॰ हक ने ए॰ ए पुरपः गि॰ कालवो ति॰ इम विचारी ने उ॰ उठी ने हु धायों से॰ ते टेवता धा॰ धाकाश ने विषे ट॰ टड़ी गयो 'म॰ म्हारे हाथ एं॰ एंमो श्रायो पकडी नें म॰ मोट्रे २ श्रय्दे करी नें को॰ कोलाहल शब्द कीघो त॰ तिवारे पर्छे सा० भद्रा सार्थवाही चु॰ चुलागी पियानें ए॰ इम व॰ वोली. नो॰ नहीं ए।॰ निश्चय करी नें क॰ केई एक पुरुष त॰ ताहरी वड़ो वेदो जा॰ यावत् लघु वेशे सा॰ पोताना घर यकी गो॰ ग्राग्यो ध्याया ने त॰ तांहरे शागल घा॰ मारवा, ए॰ ए कोई पुरुष त॰ तुम ने उपमर्ग करी ने. ए॰ पहने रूपे. हु॰ तुम में टर्गन करी ने दिख्याख्यो चलाय गयो. त॰ तेगों कारणे. हु॰ तुम ना हिनदां भाग्यो वत, भांग्यो नियम, भांग्यो पोयो, पोषो वतादिक भांगो थको विवत्

विचरे हैं. ते० ते माटे हे पुत्र ! ए प्रत्यन्न स्थानक खा० खाँलोवो ना॰ यावत्. पा० प्रायश्चित्त ख्रगीकार करो. त० तिवारे पछे से० ते० चू० चूलगा िपता. स० श्रावक. ख्र० माता,
भद्रा नामे सार्थ वाही नों वचन त० सत्य कीधो ए० पूर्वोक्त धर्य सांचोः वि० विनय सहित,
प० सांभल्यो सामली नें. त० ते. ठा० स्थानक नें. खा० खांलोयो ना० यावत्. प० प्रायश्चित्त ख्रगीकार कियो ।

सथ अठे पिण कहाो—चुल्रणी पिया श्रावक रा मुहड़ा आगे देवता तीन पुत्नां ना शूला किया पिण त्याने चचाया नहीं. माता ने वचावा उठयो ते पोषा. नियम. व्रत. भांग्यो कहाो। तो उंदरादिक ने साधु किम वचावे। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

### इति २८ बोल सम्पूर्गा ।

तथा साधु ने नावा में पाणी ब्रावतो देखी ने वतावणो नहीं। ते पार लिखिये छै।

से भिक्खू वा (२) णावाए उत्तिंगेणं उद्दं आस-चमाणं पेहाए उवरूविरंणावं कज्जलावेमाणं पेहाए णो परं उव संकिषित्तु एवं वूया जाउंसतो गाहावइ एयं ते णावाए. उद्दं उत्तिंगेणं आसवित उवरु विरंवा णावाकज्जलावेति एतप्यगरं मणंवा वायं वा णो पुरश्रो कहुं विहरेजा अप्पुस्सुए अवहिलेसे एगंति गएणं अप्पाणं विपोसेज समाहीए.। तश्रो संज्यामेव णावा संतारिमे उद्द शहारियं रियेजा.

( ग्राचाराह भ्रु० २ ग्र० ३ र० १)

त्तेव साध्य साध्वी. शाव नावाने विषे उव हिन्न करी. उव पाणी. श्राव ग्राधवती श्रावतोः पेव देखी ने तथा उर्द उपरे घणी पाणी स् नावा भरानी. पेव देखी नें. श्रोव नहीं पव शृहस्य ने . तेहने समीपे श्रावीत एव एहवां. उव कहे श्राव श्रही श्रायुपवन्त सृहस्य ! एव एव ते तांहरी. गा॰ नावाने विषे. उ॰ उदक. उ॰ छिद्धे करो. आ॰ आवे छै. उ॰ उपरे २ घणो २ आवते. गा॰ नावा. क॰ भराइ.छै. ए॰ ए तथा प्रकार ए भाव सहित. म॰ मन तथा वा॰ घचन प्रह्वा. गां॰ वहीं. पु॰ आगल करी. वि॰ विहरे नहीं. एतावता मन माहि एहवो भाव न चिन्तवें जो ए गृहस्थ ने पाणी भराती नावा कहूं आथवा चचने करी कहें नहीं जो ए नावा तांहरी पाणी ह भिरये छै. पहचो न कहे किन्तु आ॰ अविमनस्क एतले स्यू भाव शरीर उपकरण ने विषे समता आग करतो तथा अ॰ संयम थकी जेह नी लेग्या वाहिर नथी निकलती, एतावता संयम में वन्तें. एकान्त गत रागद्वे प रहित. आ॰ आत्मा करवो इगा परे समाधि सहिव. त॰ तिवारे. सायु. गा॰ नावा ने विषे रह्यो थको शुभ अनुष्ठान ने विषे प्रवन्तें।

अय यहे कहाो—जे पाणी नावा में आवे घणा मनुष्य नावा में डूवता देखें तो पिण साधु नें मन वचन करी पिण वतावणी नहीं। जें असंयती रो जीवणो वांछ्यां धर्म हुवे तो नावा में पाणी आवतो देखी साधु क्यों न वतावे। केनला एक करे-जे लाय लाग्यां ते घर राकिमाड़ उगाडणा तथा गाड़ा हेठे वालक आवे तो साधु में उठाय लेणो, इम कहे। तेहनो उत्तर-जो लाय लाग्यां ढाढा वाहिरे काढणा तो नावा में पाणी आंचे ते क्यूं न वतावणी। इहां तो श्री घीतराग देव चौड़ें वर्ज्यों छै। जे पाणी में डूवतो देखी न वचावणो। तो अग्नि धकी किम वचावणी। इम असंयती रो जीवणी वांछर्या धर्म हुवे, तो नमी ऋषि मगरी वलती देखी में साहमो क्यूं न जोयो। तथा समुद्र पाली चीर में मारती देखी क्यूंन छोडायो। तथा १०० श्रावकां रो पेट दूखे साधु हाथ फेरे तो सी १०० वचे। तो हाथ क्यूं न फेरे, तथा लटां गजायां कातरादिक ढींढा रापग हेंहे मरता देखी साधु क्यूं न वचावे। जो मिनकी ने नशाय उदरा ने वचावे तो सी १०० श्रावकां में तथा लटां गजायां बादि में क्यूं न वचावे. तथा दशवैकालिक सि ७ गा० ५१ कहाो. ए जीव नों उपद्रव मिटे इसी वांछा विण न फरवी तो उ'दरादिक नों उपद्रव किम मेटणो। तथा दशवैकालिक अ०७ गा० ५० कछो देवता मनुष्य तिर्यञ्च माहो माही छड़े तो हार जीत वांछणी नथी। तो मिनकीं मी हार उद्रानी जीत किम बांछणी। चली किम हार जीत तेहनी हायां सूं फरणी। तथा केंद्र कहे—पक्षी माला ( घोंसला ) थी साधु रे कर्ने आय पड्यो तो तेहनें वचावण में पाछो माला में साधु में मेलणो, इम कहें नेहनो उत्तर—जो पक्षी ने वचावणो तो तपस्वी श्रावक साधु रे स्थानक फायोत्सर्ग (ध्यान) में तांगी (सूगी) थी हेठो परयो गावडी ( गर्दन ) भांगती देखी साधु ते श्रावक ने पैठो नर्ने

न करें। तथा सी १०० श्रावकां रे पेट ऊपर हाथ फेरी क्यूं न वचावे। पर्शी उ'द्रादिक शसंयती ने वचावणा तो श्रावकां ने क्यूं न वचावणा। जो असंयम जीवितव्य वाँछ्यां धर्म हुवे तो साधु ने श्रोहीज उपाय सीखणो। डाकण साकण भूतादिक काढणा सर्पादिक ना ज़हर उतारणा। मंत्रादिक सीखणा इत्यादिक अंतिक सावद्य कार्य करणा। त्यारे छेखे पिण ए धर्म नहीं ते भणो साधु ए सर्य कार्य न करे। निशीध उ० १३ गृहस्थ नी रक्षा निमित्तें भूतीं कर्म कियाँ प्रायश्चितं कह्यो छै। ते भणी असंयती रो जीवणो वांछ्यां धर्म नहीं। ठाम २ स्त्र में असंयम जीवितव्य वांछणो वज्यों छै। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

#### इति २६ बोल सम्पूर्ण।

केतला एक कहे छै, अनुकम्पा सावद्य-निरवद्य किहा कही छै। तथीं अनुकम्पा कियां प्रायश्चित किहां कहाो छै। ते उत्पर सूत्र न्याय कहे छै।

जे भिक्ष् क कोलुग पडियाए अग्णयरियं तस पाग जायं तेगा फासएग्वा मुंजपासएग्वा कट्टपासएग्वा चम्मपासएग्वाः वेत्तपासएग्वाः रज्जुपासएग्वाः सुत्तः पासएग्वाः वंधइ वंधतंवा साइज्जइः ॥ १॥

जे भिक्खू वंधेक्षयंवा मुयइ मुयंतंवा साइजाई ॥ २॥ (निगीय ड० १२ वो० १-२)

जिं कोई। भिं साथु साध्वीः को॰ प्रानुकम्पा प॰ निर्मित्ते. प्रा॰ प्रानेरोई. त॰ हार्से प्राणि जाति वे इन्द्रियादिक ने. त॰ ढाभादिक नी ढोरी करी. क॰ लकडादिक नी ढोरी करी.

कि कई एक प्रमानो पुरुष प्रर्थ के मर्मको न समसते हुए इस "कोलुगा" शब्द का पार्य "दोन भाव" करते हैं। उन दिवान्ध पुरुषों के प्राभिज्ञान के लिये "कोलुगा" शब्दका "ग्रानुकम्पा" प्रार्थ यतलानेवाली श्री "जिनदास" गणिकृत "लघु पूर्णी" लिखी जाती है। "भिम्पू पुन्व भणिड कोलूगंति-कारगय प्रानुकम्पा प्रतिज्ञया इत्यर्धः। ज्ञसन्तीति श्रसाः से प्र सेजोवायु द्वीन्द्रियादयश्च प्राणिनस्रसाः। एत्थ तेश्रो वार्काह ग्राहिकारो जाह गहगामो दिन्दिर्य गोजाई" इति। "संशोधक"

सु॰ मुज नी होरी करी. क॰ लकड़ादिक नी होरीं करी. च॰ चमड़ेरी होरी करी नें. वे॰ वैतनी हालनी होरी करी. र॰ रासडी नें पासे करी सू॰ सूत नें पासे करी. एतले पासे करी नें. व वांधें वं॰ वांधता नें. सा॰ चानुमोदें. जे॰ जे कोई. मि॰ साधु साध्वी व ॰ एतले पासे करीं बांध्या प्रस्प जीव नें. मु॰ मूके मु॰ मूकता नें चानुमोदें। तो चौमासी प्रायिवत

अथ इहाँ कह्यो "कोलुण पडियाए" कहितां अनुकम्पा निमित्ते तस जीव नें वांधे वाधता नें अनुमोदे भलो जाणे तो चीमासी दड कह्यो । अनें वांध्या जीव ने छोड़े छोड़तां ने अनुमोदे भलो जाणे तो पिण चौमासी दंड कह्यो । वांधे छोडे तिण नें सरीखो प्रायिश्वत कहा। छै। अनें बाँध्या जीव छोड़ता नें भलो जाण्यां है चीमासी प्रायध्वित आवे, तो जे पुण्य कहे—ितिण भलो जाण्यो के न जाण्यो। प तो साम्प्रत आज्ञा वाहिर ली सावद्य अनुकम्पा छै। तिण सूं प्रायश्चित्त कहाो छै। प साधु अनुकम्पा करे तो दंड कह्यो। अने कोई गृहस्थ करतो हुवे. तिण बें साधु अनुमोदे भलो जाणे तो पिण दं इ आवे छै। अने निरवद्य अनुकम्पा रो तो दंड कावे नहीं। जे गृहस्थ सामायक पोपा करे. हिंसा भूंट चोरी परिप्रह रा त्याग करे, ए निरवद्य कार्य छै। एहनी साधु अनुमोदना करें छै। आज्ञा पिण देवे छै। अने जीवां नें वांघे छोड़े ते अतुकापा सावय छै। तिण सूं साधु ने अनुमोद्या दंड आवे छै। जेतला २ निरवद्य कार्य, तिण री अनुमोदना कियां धर्म छै परं दंड नहीं। अने जेतला २ सावदा कार्य छै तेहनी अनुमोदना कियां दंड छै विण घर्म नहीं । ते माटे असंयती रो जीवणो वाछे ने सावय अगुकम्या छैं. तिण में धर्म नहीं। इहां केतला एक अभिग्रहिक मिथ्यात्व ना धणी अयुक्ति लगावी इम कहे। ए तो तस जीव नें साधु वांधे तथा छोड़े तो दंड। अनें साधु वांधतो छोड़तो हुवे तिण ने अनुमोद्यां दंस आवे। पिण कोई गृहस्थ वंधन छोड़तो हुवे तिण ने अनुमोद्यां दंड नहीं तिण में तो धर्म छै इम कहे। तेहनो उत्तर-ए तो त्रस जीव वाध्यां तथा छोड्यां साधु नें तो पहिलां इज दड कहारे। ते माटे साधु तो पोते वांधे तथा छोड़े इज नहीं। अने जे तस जीव ने वाधे छोडे ते साध्र महीं। बीतराग नी आहा लोपी यंघण छोड़े तिण नें साधु न कहिणो। ते भसाधु छै, गृहस्य तुल्य छे। अने गृहस्य वंध्या जीव ने छोड़े तेहने अनुमोद्यां इंड छै। अने जे कहे साधु वंधण छोड़े निण ने अनुमोदणो नहीं, अने गृहस्थ छोडे तो अनुमोदणो, इम कहे तिण रे लेखे घणा वोल इमहिज कहिणा पड़मी निण बारमें १२ उद्देश्ये इन इम फहाों छै। ने पाठ लिखिये 🕏 ।

#### जे भिक्खू ऋभिक्खणं २ पचक्खाणं भंजइ भंजंतंवा साइजइ॥३॥ जे भिक्खू परित्तकाय संजुत्तं आहारं आहारेइ आहारंतं वा साइजइ॥४॥

(निशीध १२ उ० ३-४ बोल )

जे॰ जे कोई साधु साध्वी. घा॰ वारवार. प॰ नीकारसीयादिक पचलागा ने . भं॰ भांत्रे भ ॰ भांजता ने . सा॰ घानुमोदे ३, जे॰ जे कोई साधु साध्वी. प॰ प्रत्येक वनस्पतिकाय. सं॰ संयुक्त. घा॰ घानादिक ४ चाहार. घा॰ घाहारे. घा॰ घाहारताने . सा॰ घानुमोदे । तो प्रवन्वत प्रायश्चित्त.

षय अठे कहाो। जे साधु पचलाण भांगे तो दंड अने पचलाण भांगता नें अनुमोदे तो दंड कह्यो । तो निणरे लेखे साधु पचखाण भांगतो हुवे तिण नें अनु-मोदनों नहीं। अने गृहस्य पचलाण भांगतो हुवे तिण ने अनुमोद्यां दंड नहीं कहिणो। वली कह्यो प्रत्येक वनस्पति संयुक्त आहार भोगवे भोगवतां ने अनु-मोदे तो दंड-तो तिणरे छेखे प्रत्येक वनस्पति संयुक्त आहार साधु करतो हुवे तिण नें अनुमोद्याँ दंद-अनें गृहस्य ते होज आहार करे तिण नें अनुमोद्यां दंद नहीं। गृहस्थ त्रस जीव वांघ्या जीव छोड़े तिण नें अनुमोद्यां धर्म कहे, तो तिणरे हेखे गृहस्य पचलाण भांगे ते पिण अनुमोद्यां धर्म कहिणो। वली गृहस्य प्रत्येक वनस्पति संयुक्त आहार करे ते पिण अनुमोद्यां धर्म कहिणो। इण लेखे "निशीध" में पहवा अनेक पाठ कहा। छै। ते मूलो भोगवता नें अनुमोद्यां दंड. कुत्हल करता ने अनुमोद्यां दंड. इत्यादिक घणा सावद्य कार्य अनुमोद्यां दंड कह्यो । तो तिण रे हैसे प सर्व सावद्य कार्य साधु करे तो अनुमोदनों नहीं। अने गृहस मूलो खाय कुतू-हल करे अने सावद्य कार्य गृहस्य करे ते अनुमोद्यां तिण रे लेखे धर्म कहिणो। अने जो गृहस्य पचलाण भांगे ते अनुमोद्या धर्म नहीं। वनस्पति संयुक्त आहार करे ते बाहारे अनुमोद्यां धर्म नहीं तो गृहस्य अनुकम्पा निभिन्ते तस जीव नें छोड़े -तिण नें पिण अनुमोद्यां धर्म नहीं कहिणो। ए तो सर्व वोल सरीखा छै। जो एक ' दोल में धर्म धापे तो सर्व बोलां में धर्म धापणो पड़े। ए तो चीतराम नों न्याय-मार्ग छै। सरल कपटाई रहित छै। झाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

इति ३० बोल सम्पूर्गा।

तथा वली फैतला एक "कोलुण विद्याए" पाठ रो अर्थ विपरीत करे छैं। ते कहें "कोलुण विद्या" किहतां कुत्हल निमित्ते तस जीव में बांधे छोड़े तो प्रायश्चित्त कहाो। इम ऊँ धो अर्थ करे ते शब्दार्थ ना अजाण छै। ए "कोलुण" शब्द नो अर्थ तो करणा हुवे। पिण कुत्त्हल तो हुवे नहीं "कोउहल पिड़याए" कहाो हुवे तो "कुत्हल" हुवे। ते पाठ प्रते लिखिये छै।

जे भिक्खू कोऊहल विडयाए अग्णयरं तसपाण जातिं तगा पासएणवा जाव सुत्त पासएणवा वंधित वंधंतंवा साइ-जइ ॥ १ ॥ जे भिक्खू कोऊहल विडयाए वंधेक्षयंवा मुयति मुयंतंवा साइजइ ॥ २ ॥

(निशीय उ० १७ यो० १-२)

जे॰ जे कोई साधु साध्वी को॰ कुत्रहल में निमित्तो. छनेरो कोईक द्रस प्राणी नी जाति में त॰ तृण ने पा॰ पासे करी ने जा॰ ज्यां लगे सूत्र ने पासे करी ने व॰ वांधे. व॰ वांधता ने ख्रनुमोदे तो प्रायित्रत छावे॥१॥ जे छे कोई भ॰ साधु साध्वी, को॰ कुत्रहल निमित्ते वांध्या ने मुके छोडे. मूकता ने खरुमोदे। तो पूर्ववत् प्रायित्रत.

अध अद्वे कहाो—कुत्हल निमित्ते तस जीव ने वांघे वांधता ने अनुमोदे तो दं ह कहाो। इहां "कोऊहल" कहितां कुत्हल कहाो. पिण "कोलुण" पाठ नहीं। अने १२ में उद्देश्ये "कोलुण" ते करणा अनुकम्पा कही। पिण कोऊहल पाठ नहीं। प विहूं पाठां में घणो फेर छै, ते विचारि जोईजो। जिम सत्तरह १७ में उद्देश्ये कुत्हल निमित्ते तस जीवां ने वांधे छोडे वाधतां छोड़तां ने अनुमोद्यां प्रायश्चित्त कहाो। तिम वारमें १२ उद्देश्ये करणा अनुकम्पा निमित्त वांध्यां छोड्यां दंड —अने वांधता छोड़ता ने अनुमोद्यां दंड कहाो। जे कहे अनुकम्पा निमित्त वांध्यां छोड्यां दंड कहाो। विण गृहस्य अनुकम्पा निमित्त तथा छोड़तो हुवे तेहने अनुमोदनो नहीं। पिण गृहस्य अनुकम्पा निमित्त तथा छोड़तो हुवे तेहने अनुमोदनो नहीं। पिण गृहस्य अनुकम्पा निमित्त तथा छोड़तो हुवे तेहने अनुमोदनो नहीं। पिण गृहस्य अनुकम्पा निमित्त तस जीव वांधे तथा छोड़े तेहने अनुमोदनो इम कहें तो सतरमे १७ उद्देश्ये कहाो। कुत्हल निमित्त साधु तस नीत्र ने वांधे छोड़े नहीं।

अनें साधु वांधतो छोड़तो हुने तेहनें अनुमोदनों नहीं। पिण गृहस्थ कुतृहल निमित्त हस जीन नें वांधे छोड़े तेहनें अनुमोद्यां तिण रे लेखे धर्म कहिणो। अनें कुतृहल निमित्त गृहस्थ तस छोड़े ते अनुमोद्यां धर्म नहीं तो अनुकम्पा निमित्त गृहस्थ त्रस छोड़े ते अनुमोद्यां धर्म नहीं। ए तो दोनूं पाठ सरीखा छै। तिहां अनुकम्पा निमित्त अनें इहां कुतृहल निमित्त एतलो फेर छै। और एक सरीखो छै। कुतृहल निमित्त तस जीन वाँध्यां छोड़्याँ पिण चौमासी प्रायश्चित्त कह्यो। धनें अनुकम्पा निमित्त त्रस जीन वाध्यां छोड़्यां पिण चौमासी प्रायश्चित्त कह्यो। धनें अनुकम्पा निमित्त त्रस जीन वाध्यां छोड़्यां पिण चौमासी दंड कह्यो छै। ए निह्न बोल पाठ में कह्या छै। ते मादे निहं कार्य सानच छै। तिण में धर्म नहीं। डाहा हुने तो निनारि जोइजो।

### इति ३१ बोल सम्पूर्गा।

तथा फेतला एक कहे—''कोलुण पडियाए" कहितां आजीविका निमित्त त्रस जीव ने वांध्यां छोड्यां प्रायश्चित कह्यो । पिण ''कोलुण" नाम अनुकम्पा रो नहीं, इम कहे ते पिण विरुद्ध छै। तेहनों उत्तर सूत्रे कि कहे छै।

श्रायाण मेयं भिक्खुस्स गाहावति कुलेण सिद्धं संव-समाणस्स श्रलसए वा विस्इयावा छड्डीवाणं उच्चाहिजा श्रणणतरे वा से दुवखे रोयान्तके समुप्पञ्जेजा श्रसंजए कलुण घडियाए तं भिक्खुस्स गातं तेलेण वा घएणवा णवणीतेण वा वसाएवा श्रव्भंगेजवा मिक्खजवा सिणाणेणवा। कक्केण वा लोदेणवा वरणेणवा चुन्नेणवा पउमेणवा श्राघंसेजवा पघंसेजवा उच्वेलेजवा उच्छोलेजवापच्छो लेजवा पहो-एजवा।

( शाधारांग श्रु० २ श० २ द० १ )

तथा वली फेतला एक "कोलुण विद्याए" पाठ रो अर्थ विपरीत करे छै। ते कहे "कोलुण विद्या" किहतां कुत्हल निमित्ते तस जीव ने बांधे छोड़े तो प्रायश्चित्त कह्यो। इम ऊँधो अर्थ करें ते शब्दार्थ ना अजाण छै। ए "कोलुण" शब्द नो अर्थ तो करुणा हुवे। पिण कुत्त्हल तो हुवे नहीं "कोउहल पिड़्याए" कह्यो हुवे तो "कुत्हल" हुवे। ते पाठ प्रते लिखिये छै।

जे भिक्खू कोऊहल विडयाए अग्ग्यरं तसपाग् जाति त्रण पासएग्या जाव सुत्त पासएग्या वंधित वंधतंवा साइ-जइ॥१॥ जे भिक्खू कोऊहल विड्याए वंधेह्मयंवा मुयति मुयंतंवा साइजइ॥ १॥

(निशीय उ० १७ यो० १-२)

जि॰ जे कोई साधु साध्वी. को॰ कुत्हल में निमित्तो. धनेरो कोईक त्रस प्राणी नी जाति में. त॰ तृण ने . पा॰ पासे करी ने. जा॰ ज्यां लगे सूत्र ने पासे करी ने. व॰ वांधे. व॰ वांधता ने ध्रनुमोदे. तो प्रायश्चित्त ध्रावे ॥१॥ जे हे कोई भ॰ साधु साध्वी. को॰ कुत्हल निमित्ते वांध्या ने मूके होडे. मूकता ने ध्रनुमोदे । तो पूर्ववत् प्रायश्चित्त.

अथ अहे कहाी— कुत्हल निमित्ते तस जीव ने वांघे वांधता ने अनुमोदे तो दंड — छोडे छोड़ता ने अनुमोदे तो दंड कहाो। इहां "कोऊहल" कहितां कुत्हल कहाो. पिण 'कोलुण" पाठ नहीं। अने १२ में उद्देश्ये "कोलुण" ते कहणा अनुकरण कही। पिण कोऊहल पाठ नहीं। प विहूं पाठां में घणो फेर छै, ते विचारि जोईजो। जिम सत्तरह १७ में उद्देश्ये कुत्रहल निमित्ते तस जीवां ने वांधे छोडे वाधतां छोड़तां नें अनुमोद्यां प्रायश्चित्त कहाो। तिम वारमें १२ उद्देश्ये करणा अनुकरण निमित्त वांध्यां छोड़्यां दंड — अने वांधता छोड़ता नें अनुमोद्यां दंड कहाो। जे कहे अनुकरण निमित्त साधु तस जीव ने वांधे छोडे नहीं। अने साधु वांधतो तथा छोड़तो हुवे तहनें अनुमोदनो नहीं। पिण गृहस्य अनुकरण निमित्त तस जीव वांधे तथा छोड़े तहनें अनुमोदनो नहीं। पिण गृहस्य अनुकरण निमित्त तस जीव वांधे तथा छोड़े तहनें अनुमोदनो प्रायश्चित्त नहीं ते गृहस्थ नें अनुमोदां धर्म छै। ते माटे गृहस्थ नें अनुमोदनो, इम कहे तो सत्तरमे १७ उद्देश्ये कहाो। कुत्हल निमित्त साधु तस जीव नें वांधे छोड़े नहीं।

अने साधु वांधतो छोड़तो हुने तहनें अनुमोदनों नहीं। पिण गृहस्थ कुत्हल निमित्त वस जीन ने वांधे छोड़े तहनें अनुमोद्यां तिण रे लेखे धर्म कहिणो। अनें कुतृहल निमित्त गृहस्थ तस छोड़े ते अनुमोद्यां धर्म नहीं तो अनुकम्पा निमित्त गृहस्थ त्रस छोड़े ते पिण अनुमोद्यां धर्म नहीं। ए तो दोनूं पाठ सरीखा छै। तिहां अनुकम्पा निमित्त अनें इहां कुतृहल निमित्त एतलों फेर छै। और एक सरीखों छै। कुतृहल निमित्त तस जीन वाँध्यां छोड़्याँ पिण चौमासी प्रायिश्चत्त कहाो। अने अनुकम्पा निमित्त तस जीन वाध्यां छोड़्यां पिण चौमासी प्रायिश्चत्त कहाो। अने अनुकम्पा निमित्त तस जीन वाध्यां छोड़्यां पिण चौमासी दंड कहाो छै। ए विहूं वोल पाट में कहाा छै। ते मादे विहूं कार्य सान्च छै। तिण में धर्म नहीं। डाहा हुने तो निचारि जोइजो।

## इति ३१ बोल सम्पूर्गा।

तथा केतला एक कहे—''कोलुण पडियाए" कहितां आजीविका निमित्त त्रस जीत्र ने वांध्यां छोड्यां प्रायश्चित कह्यो । पिण ''कोलुण" नाम अनुकम्पा रो नहीं, इम कहे ते पिण विरुद्ध छै। तेहनों उत्तर सूत्रे किन कहे छै।

श्रायाण मेयं भिक्खुस्स गाहावति कुलेण सिद्धं संव-समाणस्स श्रलसए वा विस्इयावा छडीवाणं उच्चाहिजा श्रणणतो वा से दुवखे रोयान्तके समुप्पन्जेजा श्रसंजए कलुण विडयाए तं भिक्खुस्स गातं तेलेण वा घएणवा णवणीतेण वा वसाएवा श्रव्भंगेजवा मिक्खजवा सिक्णणेणवा। कक्केण वा लोदेणवा वक्णेणवा चुन्नेणवा पउमेणवा श्राघंसेजवा पवंसेजवा उठ्वेलेजवा उव्होलेजवापच्छो लेजवा पहो-एजवा।

(प्राचारांग श्रुट ? शा० ? द० १)

आ० साबु ने. ए० श्रादान कर्म बंधवा नो कारण ते साधु नें. गा० एहवा गृहस्थ ना. कु० कुडुम्बे करी सहित स० वसता. भोजनादि किया नि शंक थाइ संकतो भोजन करे तथा लघु नीत वडी नीत नी श्रावाधा सहित रहे. तिए कारणे. श्र० (श्रलसक) हस्त पण नों स्तभ ऊपजे डील सोजो हुइ. वि० (विपूबिका) ऊपजे. छ० छर्दि (उनक) इत्यादिक उ० व्याधि साधु ने पीढे तिवारे. श्र० श्रानेरो वली. से० ते साधु हु० दुःख रो० व्यरादिक श्रा० श्रातं क तत्काल प्राण नों हरणहार श्र्लादिक स० उपजे एहवा जे साधु नें शरीर रीण श्रातक उपजे तो जाणी. भ० श्रसंयती गृहस्थ क० करणा. श्रानुकम्पा. प० द्यर्थे. ते० ते. भि० साधु नो गात्र शरीर. ते० तेले करी घ० छते करी. ग्र० मालणे करी. व० वसाइ करी. श्र० मर्दन करे सि० छगंध दृक्य समुदाय करी करे क० पीठी. लो० लोध. वर्णे. चू० चूर्णे. प० पत्रे करी श्र० घते. उ० वतेने श्रुद्ध करे सो० ठंडा पाणी श्रवित्ते करी. गरम पाणी श्रवित्ते करी, उ० धोते व० वारम्बार धोते प० साफ करे।

अय अठे कहाो-साधु अ जल्पनीक जगां रहाां गृहस्य साधु नी अनुकरणा करणा अर्थे साधु नें तैलादिक करी मर्दन करे। ए दोष उपजे ते माटे पहुंचे उपाश्रये रहिंचो नहीं। इहां "कलुण वडियाए" कहितां करुणा अनुकम्पा . रे अर्थे इम अर्थ कियो। पिण आजीविका निमित्ते इम न कह्यो। तिम निशीध उ० १२ ''कोलुण पडियाए'' ते करुणा अनुकम्पा. अर्थे इम अर्थ छै। अने जे कोलुण शब्द रो अर्थ अनेक फुयुक्ति लगावी ने विपरीत करे पिण कोलुण रो अर्थ अनुकस्पा न करे। तो इहां पिण कलुण पहियाए कहाो ते साधुरी करुणा अनुकस्पा रे अर्थे तिण लेखे नहीं कहियो। अने जो इहां कलुण पडियाए रो अर्थ करुणा अनुकम्पा थापसी तो तेहनें कोलुण पड़ियाए निशीथ में कह्यो तिण रो अर्थ पिण करुणा अनुकम्पा कहिणो पड़सी। अने इहां तो प्रत्यक्ष करुणा अनुकरण करी साधु ने शरीरे तैलादि मर्दन करे. ते माटे करणा नाम अनुकरणा मों कहीजे। पिण आजीविका रो नहीं। तिवारे कोई कहें "कलुण पडियाए" आचारांग में कहा। :तेहनों अर्थ तो अनुकम्पा करुणा हुवे। पिण निशीध में ''कोलुण पश्चियाप'' कह्यो—तेहनीं अर्थ अनुकम्पा करुणा किम होवे। इम करे तेहनो उत्तर-ए कोलुण रो अर्ने कलुण रो अर्थ एक करुणा इज छै। पिण अर्थ में फेर नहीं। जिम निशीय उ० १२ ''कोलुण पडियाप' री चूर्णों में अनुकम्पा करुणा इज भर्ध कियो छै। अर्ने आचारांग श्रु० २ अ० २ उ० १ ''क्लुण परियाप'' रो सर्थ टीका में करणा अनुकरणा इज कियो छै। ए विहूं पाठ नों अर्थ ए करणा

अनुकम्पाइज छै, सरीखो हैं' पिण अनेरो नहीं। तिवारे कोई कहे ए करुणा २ तो सर्व खोटी छैं। जिम कलुण रस कहाो ते सावध छै तिम करुणा पिण सावध छै। तेहनों उत्तर—साधु ने शरीरे मर्दन करै तिहाँ पिण "कलुण पडियाए" कहाी. ती प करुणा ने स्यूं कहीजे। तिहां टीकाकार पिण इस कहा। "कारुण्ये न भक्तधावा कहणा ने भावे करी तथा भक्ति करी इम कहा। तो ए कहणा पिण षाज्ञा वारे तथा ए भक्ति पिण आज्ञा वाहिरे छै। तेहनी साधु आज्ञा न देवे ते मार्ट। अने करणा ने एकान्त खोटो कहे तिण रे लेखे साधु ने शरीरे साता करे तेह करुणा इं करी तिण में पिण धर्म न कहिणो। अने जे धर्म कहे तो तिण रे ळेखे इज ''कलुण पड़ियाप'' पाठ कह्यो । ते कलुण रस न हुवे । करुणा नाम अनुकम्पा नो थयो । तथा प्रश्नव्याकरण अ०१ हिंसा ने "निक्कलुणो" ते करुणा रहित कही छै। जे करुणा नें एकान्त खोटो इज कहे तो हिंसा नें करुणा रहित मयुं कही। अनें जिणऋषि रेणा देवी रे साहशो जोयो ते पिण रेणा देवी नी कहणाइ करी। ए कहणा सावय छै। ए कहणा अनुकम्मा सावद्य निरवय जुदी छै। ते माटे त्रस जीव नी करुणा अनुकम्पा करी साधु वंघन वांधे छोडे तथा षांघता छोड़ता ने अनुमोद्यां प्रायिक्षत्त कह्यो । ते पिण ,अनुकरण सावद्य छै । ते माटे तेहनों प्रायश्चित्त कह्यो छै। निरवद्य नों तो प्रायश्चित्त आवे नहीं। दाहा हुवे तो विचारि जोइजो ।

## इति ३२ बोल सम्पूर्गा।

तथा वली अनुकरणा तो घण ठिकाणे कही छै। जिहां वीतराग देव आज्ञा देवे ते निरवय छै। अने आज्ञा न देवे ते सावय छै। ते अनुकरणा भोलखंबा ने स्त पाठ कहे छै।

ततेणं से हरिण गमेसी देवो सुलसाए गाहावइगीए अणुकंपणटुयाए विणिहाय मावगणे दारए करयल संपुल गिग्हइ २ ता तव अंतियं साहरित्ति तव अंतिए साहरिता। तं समयं चणं तुम्हं पि नवग्हं मासाणं सुकुमालं दारए पस-घसि जे वियगं देवाणु प्पियाणं तव पुत्ता ते विय तव अंति-यातो करयल पुढे गिग्हइ २ ता सुलसाए गाहावइगीए अंतिए साहरित ।

( घन्तगड-तृतीय वा घएमाध्ययन )

त॰ तिवारे पछे से॰ ते। हिरण गमेपी देवता छं छलभा गाथापितणीनी। छं प्रानुकम्पा ने दया ने प्रार्थे वि॰ सुद्रा बालक ने विषे गि॰ प्रहे प्रही ने त॰ तांहरे प्र॰ समीपे सा॰ मेले। त॰ तिवारे पछे तु॰ ते नव मास पश्चात् छकुमार पुत्र प्रसन्या। तांहरे समीप सूं तिण पुत्रां ने हरी ने करतल ने विषे ग्रहण करी ने गाथा पित नी छक्षसारे कने मेल्या।

अथ यहां कहाो सुलसानी अनुकम्पा ने अर्थे देवकी पासे सुलंसानां मुझा वालक मेल्या। देवकी ना पुत्र सुलसा पासे मेल्या प पिण अनुकम्पा कहीं प अनुकम्पा आज्ञा माहे के वाहिरे सावय के निरवय छै। प तो कार्य प्रत्येश आज्ञां बाहिरे सावय छै। ते कार्य नी देवता ना मन में उपनी जे प दु खिनी छै तो पहनों प कार्य करी दु ख मेटूं। प परिणाम कप अनुकम्पा पिण सावय छै। डाहा हुने सी विचारि जोइजो।

#### इति ३३ वोल सम्पूर्गा ।

तथा श्री कृष्ण जी होकरानी अनुकम्पा कीश्री ते पाठ लिम्बिये छैं।

तएणं से किएह वासुदेवे तस्त परिसस्त अनुकम्प-राष्ट्राए हत्थि खंध वर गते चेव एगं इद्दिं गिराहड् २ ता वहिया रययहात्र्यो अन्तो अणुष्प विसंति ॥ ७४॥

( प्रान्तगढ़ घग ३ प्रा० म )

त० तित्रारे पछे से० ते कि० कृष्णा वास्त्रेच त० ते पुरुष नी प्रा० प्रानुकम्पा प्राणीं ने ह० हाथी ना कथा उत्परज थकी ए० एक ईट प्रते ति० प्रहे ग्रही नी व० वाहिरे. र० राज मार्ग मू य० घर मे विषे प्रा० प्रवेश की बी (मूकी)

अथ इंहां क्रियांजी डोकरानी अनुक्रम्या करी हस्ति स्कंध वैठा इँट उपाड़ी तिण रे घरे मूकी ए अनुक्रम्या आज्ञा में के वाहिरे सावय छै के निरवय छै। साहा हुवे तो विचारि जोइजो।

## इति ३४ वोल सम्पूर्गा ।

सथा यक्षे हरिकेशी मुनि नी अनुक्रमा कीधी ने पाठ लिखिये हैं।

जम्बो तिहं तिंदुग रुक्ववासी, अणुकंपश्रो तस्स महा मुणिस्स । पव्छायइत्ता नियगं सरीरं, इमाइं वयणाइ मुद्रा हरित्था ॥ = ॥

( उत्तराध्ययन ग्रं० १२ गा० ८)

ज॰ यत्तं त॰ तेथे प्रावसर ति॰ तिन्दुक रू० वृत्तन् वासी प्रा॰ प्रानुसम्या न् फरणहार भगवन्त ते हिरिकेशी महा मुनीधर ना प॰ प्रतेश करी शरीर ने विषे ई॰ ए, व॰ पचन बोल्यो.

श्रंथ इहां हरिकेशी मुनि नी अनुकम्पा करी यही विद्रां ने ताड्या क्रंधा पाड्या. ए अनुकम्पा सावद्य छै के निरवय छै। आहा में छै के आहा बांहिरे छै। ए तो प्रत्यक्ष आहा वाहिरे छै। आहा हुवे तो विचारि जोइजो।

इति ३५ बोल सम्पूर्गा।

वली धारणी राणी गर्भ नी अनुकम्पा कीधी ते पाठ लिखिये छै।

तएगां सा धारिगी देवी तंसि अकाल दोहलंसि विणियंसि सम्माणिय दोहला तस्स गव्भस्स अगुकम्पण-द्वाए. जयं चिद्वइ जयं आसइ जयं सुवइ आहारं पियगं आहारे माणी-णाइतित्तं णाय कडुयं णाइ कसायं णाय अंविलं गाइ महुरं जंतस्स गव्भस्स हियं मियं पत्थं तं देसेय कालेय आहारं आहारे माणी ।

( ज्ञाता अ०१)

त॰ तिवार सा॰ ते घा॰ धारणी दिवी. त॰ तिण. य॰ य्रकाल मेघ नों टी॰ दोहल पूर्ण हुयां पछे. त॰ तिण. ग॰ गर्म नी. य॰ य्रजुकम्पा ने अर्थे. ज॰ यदा पूर्वक चि॰ खड़ी हुवे. ज॰ यदा पूर्वक, प्रा॰ वैठे. ज॰ यदा पूर्वक छ॰ छवे चा॰ याहार ने विपे. पिण प्राहार गा॰ नहीं करे छित तीलो. चित कहु, धित कपाय अति सम्बट, धित मधुर. ज॰ जे. त॰ ते ग॰ गर्भ नें. हि॰ हितकारी पथ्य. टे॰ देश कालानुमार थाय. घ॰ ते ग्राहार करे।

अथ इहा धारणी राणी गर्भ नी अनुकरण करी मन गमता आहार जीस्या ए अनुकरण सावध छै के निरवध छै। ए तो प्रत्यक्ष आज्ञा वाहिरे छै। आहा हुवै तो विचारि जोइस्रो।

## ्इति ३६ बोल सम्पूर्गा ।

यर्ला अभयकुमार नी अनुकम्पा करी देवता मेह वरसायो ते पाठ लिकियँ

अभयकुमार मणुकंपमाणो देवो पुञ्चभव जिल्य ग्हे प्रिय बहुमाण जाय सोयंतस्रो०!

(जाता घट१)

ध्य॰ ध्यभयकुमार प्रते धनुकम्पा करतो जे तेह मित्र ने त्रिण उपवास रूप कप्ट है पहयो चिन्तवतो थको पु॰ पूर्व भव (जन्म) रो ज॰ उत्पन्न हुवो थको. गो॰ रूनेह तथा पि॰ प्रीति बहुमान वालो देवता, जा॰ गयो है शोक जेहनों

अथ इहां अभयकुमार नी अनुकम्पा करी देवता मेह वरसायो ए पिण । अनुकम्पा कही, ते सावय छै के निरवद्य छै। ए तो प्रत्यक्ष आज्ञा वाहिरे छै। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

### इति ३७ बोल सम्पूर्ण।

तथा जिनऋषि रयणा देवी री अनुकम्पा कीधी ते पाठ लिखिये छै ।

ततेगां जिए रिक्षश्चा समुप्परए कलुए भावं मच्चु गलत्थलणो ल्लिय मइं श्रवयक्ल तं तहेव जक्खेश्रो से लए श्रीहिगा जाणिउए भिएयं २ उव्विहङ् २ गियग पिट्टाहि विगयसङ्ढे ॥४१॥

(ज्ञाता ७०६)

ति तिवारे जि॰ जिया मृषि नें स॰ उपनो करणा भाव ते देवी ऊपर ए॰ मरण ना मुख में पट्यो थको. पो॰ लोलुपी धई ही मित जेहनी. पहचा जिन मृषि नें देगतो थको त॰ ते. ज॰ यत्त से॰ सेलक प्यो॰ प्रविध ज्ञाने करी जा॰ ज्ञाणी ने स॰ धोरे ॰ उ॰ नीचे उतारघो खि॰ प्रापनी पीठ सेती. वि॰ गत श्रद्धावन्त पहचा ने

वय इहां रयणा देवी री अनुकम्पा करी जिनसृषि साहमो जोयो ए पिण अनुकम्पा कही ए अनुकम्पा मोह कर्म रा उदय थी के मोह कर्म रा क्षयोपणम थी। ए अनुकम्पा सावद्य छै के निरवद्य छै। आजा में छै के:आजा वाहिरे छै। विवेक लोचने करी विचारि जोइजो। ए पाछे कही ने अनुकम्पा आजा वाहिरे छै। मोह कर्म रा उदय थी हियो कम्पायमान हुवे ते माहे ए अनुकम्पा सावदय छै। तिवारे कोई कहें—रयणा देवी री करुणा करी जिन अस्पि साहमों जोयो ने नो मोह छै। पिण अनुकरणा नहीं तेहनो उत्तर अनुकरणा रा अनेक नाम छै। अनुकरणा. करुणा. दया. कृपा. कोलुण. कलुण. इत्यादिक। ते सावद्य निरवद्य वेहूं छै। अने रयणा देवी री करुणा जिन ऋषि कीधी तिण ने मोह कहे तो ए पछि कृष्णादिक अनुकरणा कीधी ते पिण मोह छै। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

## इति ३८ बोल सम्पूर्गा ।

तथा घली कोई कहे करुणा नाम तो मोह नो छै अने अनुक्रम्पा नाम धर्म नो छै। पिण करुणा नाम दया रों तथा धर्म नों नहीं। तत्नोंत्तरं—प्रश्लन्याकरण् प्रथम आश्रव द्वारे हिंसा नें ओलखाई तिहां इम कहा। ए पहिलो आश्रव द्वार केहवो छै। तेहनों वर्णन सूत द्वारा लिखिये छै।

पाण वहो नाम एस निच्चं जिसेहिं भिस्तिओ पानी चंडो रहो खुदो साहसिओ अस्मारिओ निष्यिसे सिस्सिंसो महदभओ पड्टभओ अतिभओ नीहराओ ताससाओ अस्मो उट्येगाउय सिरयवयक्षो निद्धम्मो सिष्पिवासो सिक्कलुसो सिरय वासगमस निधसो मोह मह भय पयद्देशों मरस वेसस्मो पढ्मं अहम्मदारं।

( प्रश्नव्याकरम् १ घ० )

पा॰ हिसा ना नाम प्रायन्त जदिष जे धागल पाप चढी धादिक स्वरूप कहिस्ये ते छांडी निवर्तों नहीं। तिया कारणा, नि॰ सदा कहाो, जि॰ तथा थ्री घीतराग तेणे, भ॰ भाख्यों कहाो, पा॰ पाप प्रकृति ना बंध नोंदंकारणा, चं॰ कपाय करी कूट प्रायाधात करे र॰ रीमें सर्वत्र प्रारत्यों प्रमिद्ध खु॰ पवद्दोहक तथा धाधम जे भणी एणि मार्ग प्रवर्तो, सा॰ साहमात करी प्रवर्तो, प्रा॰ म्लेस्ट्रादिक तहनों प्रवर्त्त वो छै, नि॰ निर्धाण, नृगंस (कूर) म॰ महा भयकारी, प॰ धान्य भयकनों प्रा॰ धाति भय (मरणान्त) कत्तो, धी॰ दरावणा ता॰ त्रामकारी, पा॰ प्रन्यायकारी, उ॰ उद्देगकारी, शि॰ परलोकादि नी धापेडा रहित, नि॰ धर्म रहित, णि॰

पिपामा रुनेह रहित, गिं। दयारहित. गिं। नरकावास नों कारण. मो। मोह महा भयकर्ता म। प्राण त्याग रूप दीनता कर्ता प। प्रथम. श्रा अधर्म द्वार ही।

अथ अठे कह्यो ( निकल्पो ) कहितां करुणा द्या रहित ए प्रथम आश्रव द्वार हिंसा छै। इहा पिण हिंसा नें करुणा रहित कही ते करुणा नाम द्या नो छै। अने जे करुणा नाम एकान्त मोह रो थापे ते मिले नहीं। जिम इहां ए करुणा पाठ कहारे। ते निरवद्य करुणा छै। अने रेणा देवी नी करुणा कही ते करुणा छै पिण सावद्य छै। तिम अनु इम्पा पिण सावद्य निरवद्य छै। प पाछे :कृष्णादिक कीधी ते अनुक्रम्पा सावदय छै। अने नैमिनाथ जी जीवां री करुणा कीधी तथा हाथी ख़सलारी अनुकरणा कीधी ते निरवद्य छै। जिस करुणा सावद्य निरवद्य छै तिम अनुक्रम्पा पिण सावद्य निरवद्य छै। नेमिनाथ जी जीवां ने देखी पाछा फिला तिहां पिण पहवो पाठ छै। "साणुक्रोसे जिवेहिउ" साणुकोस कहितां करुणा सहित जिएहि. कहितां जीवां ने विषे उ कहतां पाद पूरणे इहां पिण समचे करुगा कही पिण इम न कहारे प निरवदध करुणा छै। अनें रेणा देवी री पिण करुणा कही पिण इम न कहारे प सावद्य करुणा छै। कर्त्तव्य लारे करुणा जाणिये। जे सावद्य कर्त्तत्य करे ते ठिकाणे सावद्य क्रहणा. अने निरवद्य कर्त्तव्य रे ठिकाणे निरवद्य करुणा। तिम अनुक्रम्पा पिण सावद्य निरवद्य कर्त्तव्य लारे जाणवी । जिम कृष्ण हरिणगमेसी. धारणी राणी, तथा देवता. सावद्य कर्त्तंव्य कीधा तेहनी मन में विचारी हियो कम्पायमान थयो ते माटे अनुकम्पा सावद्य छै। अर्ने होथी सुसलारी अनुकम्पा करी ऊपर पग दियो नहीं ते निरवद्य कर्त्तव्य छै। तिण सूं ते अनुक्रम्पा पिण निरवद्य छै। जे क्ररुणा सायद्य निरवद्य मानें त्याने अनुक्रम्पा पिण सावद्य निरवद्य मानणी पहसी। अने करणा तो सावद्य निरवद्य माने अने अनुकरणा एकली निरवद्य माने'। ते अन्यायवादी जाणवा । डाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

## इति ३६ बोल सम्पूर्ण।

तथा रयणा देवी, करणा सहित जिन ऋषि ने हण्यों। पहुंचों कथों है। नै पाठ लिखिये ही। तएगां सा रयण दीव देवया गिस्संसा कलुगां जिण रिव वं सकलुसं सेलग पिट्टाहि उवयंतं दासे, मउ सित्तिं जंपमाणी अप्पत्तं सागर सिललं गिगिहह वाहाहिं आरसंतं उड्ढं उिव्वहहिति अंबर तले उवय माणं च मडलगेण पिड-चिछत्ता निलुप्पल गवल असियप्पगासेणं असिवरेणं खंडा-खंडिं करेंति २ त्ता तत्थ विविलवमाणं तस्सय सिरसविहयस्स घेतूणं अंगममंगाति सहिह राइं उिक्खत्तवलं चउदिसिं करेंति सा पंजली पहट्टा ॥४२॥

( ज्ञाता सूत्र थः ६ )

तं॰ तिवारे सा॰ ते र० रत द्वीप नी देवी फेहवी हैं नि॰ सूग रहित ह्या रहित 'परिगामें करी करूणा सहित जिन ऋषि प्रते. स॰ पाप सहित देवी. से॰ सेलक यत्त ना पूठ धकी. हं॰ ठंचा थी देख्यों पडता ने दा॰ रे दाम छरे गोला! स० मूवो पहचो वचन बोलती बकी छा॰ समुद्र ना पागा माहे प्रण पहुंचता ने गि॰ ग्रही ने था॰ बाहु सू भाली ने छा॰ प्रर हाट क्र्तां ऊवो उद्घाल्यों छा॰ झाकाश ने विषे उ॰ पादा छाचता पढता ने त्रिग्रल ने छामें करी प० भेली ने नि॰ नीलोत्पलनी परे तीह्या छा॰ खड़गे करी छं॰ छंड ॰ करे करी ने ते॰ तेहना विलाप करता धका ना सहिंदर अगोपांग ग्रही ने विल नी परे च्याहं दिशा ने विषे उद्घाले।

सध अठे कह्यो रयणा देवी, करुणा सहित जिन ऋषि ने' द्या रहित परिणामें करी हएयो। ते दया रहित परिणामें करी जिन ऋषि ने' हण्यो। अने रयणा देवी रे साहमो जिन ऋषि जोयो ते साबद्य करुणा छै। जिम करुणा साबद्य निरवद्य छै। तिम अनुकम्पा पिण साबद्य निरवद्य छै। केई प्छे-अनुकम्पा दोय किहां कही छै। तेहनें प्छणो। करुणा साबद्य निरवद्य किहां कही छै। पतो करुणा कहो भावे अनुकम्पा कहो। जे मोहना उद्य थीं हियो कंपांचे ते साबद्य अनुकम्पा। अने मोह रहित निरवद्य कर्त्तव्य में हियो कंपांचे ते निरवद्य अनुकम्पा। इतरो कह्यां समक्त न पडे तो आजा विचार लेवी। डाहा हुवे नो विचारि जोइजो।

इति ४० बोळ सम्पूर्ण।

वली सूर्या भे नाटक पाड्यो ते पिण भक्ति कही छै. ते पाठ लिखिये छै।

तं इच्छामि गां देवाणुष्पियागां भत्ति पुक्वग गोयमा-इसमगागां निगांघागां दिक्वं दिक्विद्धं वत्तीसिविहिं नद्दविहिं उवदंसित्तए। ततेगां समगो भगवं महावीरे सुरियाभेगां देवेगां एवं वृत्ते समागो सुरियाभस्स देवस्स एयमट्टं नो श्राहाए नो परिजागाइ तुसगीए संचिद्धई।

(राज प्रश्लेग्री)

त० ते इ० बांदू खू दे० हे देवानु प्रिय! त० तुम्हारी भिक्तपूर्वक गो० गोतमादिक स० थ्रमण नि० निर्मन्य ने दि० दिज्य प्रधान दे० देवता ने भूद्धि व० वक्तीस यन्धन नटनाटक विधि प्रते उ० देखवाढ वो बांखू त० तिवारे स० श्रमण भगवन्त म० महावीर स्ट्रेस्थांभ देव ए० इम छ० कहे थके स्ट्रेस्थांभ देवता ए० एहवा वचन प्रने नो० ध्यादर न देंगे नो० मन करने भलो न जायो ध्याज्ञा पिणा न देने घा० ध्याण्योक्या धर्मा रहे।

अथ अठे सूर्या भरी नाटक रूप भक्ति कही। तेहनी भगवान आहा न दीधी। अनुमोदना पिण न कीधी। अनें:सूर्याभ चंदना रूप सेवा भक्ति कीधी। तिहां पहची पाठ छै। "अञ्मणुणाय मेयं सुरियाभा" पवं वन्दना रूप भक्ति री म्हारी आहा छै। इम आहा दीधी तो प वन्दना रूप भक्ति निरंबदय छै ते माटे आहा दीधी। अने नाटक रूप भक्ति सावदय छै। ते माटे आहा न दीधी. अनु-मोदना पिण न कीधी। जिम सावदय निरंबदय भक्ति छै—निम अनुकम्पा पिण सावदय निरंबद्य छै। कीई करे सावद्य अनुकम्पा किहा कही छै नेहने कहिणो सावदय भक्ति किहां कही छै। प नाटक रूप भक्ति कही पिण इम न कहाो—प सावदय भक्ति छै। पिण प भक्ति आहा वाहिरे छै। ते माटे जाणिये। तिम अनु-फम्पा नी पिण आहा न देवे ते सावदय जाणवी। डाहा हुने तो विचारि जोहनो ।

#### इति ४१ बोल सम्पूर्गा।

तथा वली यक्षे छातां (ब्राह्मण विद्यार्थियां ) ने' ऊ' घा पाड्या ते पिण व्यावच कही छै। ते पाठ लिखिये छै।

पुद्धिं च इगिहं च अगागयं च,

मगाप्पदोसो नमे अंस्थि कोइ।
जक्खाहु वेयाविडयं करेंति,
तम्हा हु ए ए गिहिया कुमारा॥ ३२॥
(उत्तराध्यमं प्रवर्शर गा व ३२)

पुं॰ यन्न ग्रलगो धयूं हिने यति योल्यो पूर्न इ॰ हिनडां ग्र॰ घ्रनागतकाले म॰ मने करी प॰ प्रदोप नथी मे॰ म्हारे ध्र॰ छै को॰ कोई ग्रल्पमात्र पिण ज॰ यन्न हु॰ निश्चय नि॰ वैयावच पन्नपात क॰ करे छै त॰ ते भणी हु॰ निश्चय पु॰ ए प्रत्यन्न नि॰ निरतर णि॰ हगया हु॰ कुमार

अथ अठे हरिकुशी मुनि कहाो—ए छातां ने हण्या ते यक्षे व्यावच कीधी छै। पर म्हारो दोष तीनु ही काल में न थी। इहां न्यावच कही ते सावद्य छै आहा वाहिरे छै। अने हरिकेशी आदि मुनि ने अग्रनादिक दानकप के व्यापच ते निरवध छै। तिम अनुकम्पा पिण सावध निरवध है। अने के कोई छात्रां ने कंधा पाड़्या ए न्यावच में धर्म श्रद्धे, तिणरे लेखे सूर्याभ नाटक पाठ्यो. ए पिण भक्ति कही छै ते भक्ति में पिण धर्म कहिणो। अने ए सावध भक्ति में धर्म नहीं तो ए सावध व्यावच में पिण धर्म नहीं। कदाचित् कोई मतपक्षी धको सावद्य नाटक कप भक्ति में पिण धर्म कही देवे तेहने कहिणो—ए नाटक में धर्म हुचे तो भगवान् आहा न्यं न दोधी। जिम जमाली विहार करण री आहा मागी। तिवारे भगवान् आहा न दीधी। ते हज पाट नाटक में कहो। ते माटे नाटक नी पिण आहा न दीधी तिवारे कोई कहे ए नाटक में पाप हुवे तो भगवान् वर्ज्यो क्यूं नहीं। तिण ने कहिणो जमाली ने विहार करतां वर्ज्यों क्यूं नहीं। यदि कोई करे निश्चय विहार करसी ज इसा भाव मगवान् देख लिया अने निर्ध्यक वाणी भगधान् न वोले ते माटे न वर्ज्यो। तो सूर्याभ ने पिण नाटक पाडतो निश्चय जाण्यो. ते भगी निर्य्यक ववन मगवान् किम वोले। ते माटे नाटक नी आहा न दीधी ते

नाटक रूप वचन ने आद्र न दियो अने ''नो परिजाणइ' कहितां मन में पिण भंको न जाण्यो । अनुमोदना पिण न कीश्री । वली ''मलयिगिरि'' कृत राय प्रश्नेणी री टीका में पिण ''नो परिजाणाइ'' ए पाठनों अर्थ भगवन्ते नाटक रूप वचन नी अनु-मोदना पिण न कीश्री इम कह्यो छै । ते टीका लिखिये छै ।

"तएण मित्यादि-ततः श्रमणो भगवान् महावीरः सूर्याभेन देवेन एव भुक्तः सन् सूर्याभस्य देवस्य एव मनन्तरोदित मर्थ नाद्रियते. न तदर्थ करणाया-दर परो मवति. ना पि परिजानाति. नानुमन्यते त्वतो वीत रागत्वात्. गौतमा-दीनां च नाट्य विधिः स्वाध्यायादि विघात कारित्वात्. केवलं तृष्णीको ऽ वित-प्ठते"

इहां टीका में पिण कहां—नाटक नी अनुमोदना न कीघी। जो ए भिक्त में धर्म हुवे तो भगवान अनुमोदना क्यूं न कीघो। आर्जा क्यूं न दीखी। पिण प सावद्य भक्ति छै। ते माटे आज्ञा न दीधी अने चन्दना रूप निरवद्य भक्ति नी आज्ञा दीघी छै। तिम अनुकम्पा पिण आज्ञा चाहिर छै ते सावद्य छै अने आज्ञा माहि छै ते अनुकम्पा निरवद्य छै। डाहा हुवे तो विचारि जोईजो।

## इति ४२ बोल सम्पूर्गा।

घंली फैतला पर्क कहे—गोशाला ने भगवान बचायो, ते अनुकरण कहीं है ते माटे धर्म छै। तेहनों उत्तर—जो प अनुकरण में धर्म छै तो अनुकरण तो धणे ठिकाणे कही छै। इण्ण जी ईंट उपाड़ी डोकरा रे घरे मूंकी प डोकरानी अनुकरण कही छै। (१) हरिण गमेथी देवता देवकी रा पुता नें चोरी सुलसारे घरे सूका—प पिण सुलसा री अनुकरण कही छै। (२) धारणी मनगमता अग्रनादिक पाधा ते गर्भ नो अनुकरण कही। (३) देवना अकाले मेह दरसायो प अभ्य गुमार नी अनुकरण कही। (४) यहे विश्रां सूं बाद कियो तिहां हरिक्शी नो अनुकरण कही। (५) अनें भगवान तेज लिख कोड़ी गोशाला ने पचायों ने गोशाला नी अनुकरण कही छै। (६) जो ए पांटे करा ते गनु-

करपा ना कार्य सावध छै, तो ते तेजु लिख फोड़ी ते माटे ए अनुकरपा पिन सावद्य छैं। ए सर्व कार्व सावद्य छै ते माटे। ए कार्य नी मनमें उपनी हियो कम्पायमान हुयो ते मार्ट ए अनुकम्पा पिण सावद्य छै। इहाँ अनुकम्पा अने कार्य संलग्न छै। जे कृष्णजो ईंट उपाक्षी ते अनुकम्पा ने अर्थे "अणुकम्पणद्र्याए" पहर्चू पाठ कहाो. ते अनुकम्पा ने अर्थे ईंट उपाड़ी मूकी इम. ते माटे ए कार्ये थीं अनुकम्पा संलग्न छै। ए कार्यं ६५ अनुकम्पा सावध छै। इम हरिण गमेवी तथा धारणी अनुकस्पा कीधी तिहां पिण "अणुकस्पणहुयाए" पाठ कह्यो । ते माटे ते अनुकम्पा पिण सावद्य छै। जिम भगवती श० ७ उ० २ कह्यो। ''जीवदव्यद्रयाप सासप भावद्वयाप असासप' जीव द्रव्यार्थे सासती भावार्थे असासती कह्यो। तो द्रव्य भाव जीव थी न्यारा नहीं। तिम कृष्ण आदि जै सावध कार्य किया ते तो अनुकम्पा वर्धे किया ते माटे ए कार्यं थी अनुकम्पा न्यारी न गिणवी । ए कार्यं सावद्य तिम अनुकम्पा पिण सावद्य छै। तिम भगवान् पिण अनुकम्पा ने अर्थे तेजू लब्धि फोड़ी. ते माटे ते अनुकम्पा पिण सावध छै। तेजू लब्धि फोड़वा री केवली री काज्ञा नहीं छै। ते भणी भगवन्त छग्रस्थ पणे तेजू लब्धि फोड़ी तिण में धर्म नहीं। वैंकोयिक लिध, आहारिक लिध, तेजू लिध, जंघाचरण, विद्या खरण, पुलाक, इत्यादिक ए ल्लिंघ फोड़वा नी तो सूत्र में वर्जी छै। गीतमादिक साधु रा गुण अथा त्यां पहवो पाठ छै। ''संकित्त विउल तेय लेस्से ' संक्षेपी छै विस्तीण तेज लेश्या, इहां तेजू लेश्या संकोची ते गुण कहारे। पिण तेजू लेण्या फोड़े ते गुण न कह्यो, तो भगवन्ते तेजू लेश्या फोड़ी गोशाला ने वचायो तिण में धर्म किम फहिये। निवारे कोई कहे-भगवान तो शीतल लेखा मुकी पिण तेजू छेश्या न मूकी तेजू छेश्या तो तापस गोशाला ऊपर मूकी तिचारे भगवान् शीतल लेश्या फोड में गोशाला ने वचायो। पिण तेजू लेश्या भगवान फोड़ी नहीं इम कहे तेहनो उत्तर—जे शीतल लेण्या ने तेजू लेश्या न शहे ते तो सिद्धान्त रा भजाण छैं। ए जीतल लेज्या तो तेजू नों इज भेद छैं। जे तपस्वी मेली ते तो उप्ण नेज़् लेख्या अनें भगवान् मेली ते शीनल तेज़् लेख्या पहर्नु कहा। छै। ते पाठ लिमिये हैं।

तएगां ऋहं गोयमा । गोशालस्त मंखलि पुत्तस्त ऋणुकंपणद्वाए वेतियायणस्त वाल तवस्तिस्त सा उत्तिण तेय लेस्सा तेय पडिसा हरणट्टयाए एत्थणं श्रंतरा श्रहं सोय लियं तेयलेस्सं णिसिरामि, जाए सा ममं सीयलियाए तेव लेस्साए वेसियायणस्स वाल तबस्सिस्स सा उसिण तेय लेस्सा पडिहया।

(भगवती ग्र० १५)

त॰ तिवारे प्र॰ है गोतम! गो॰ गोशाला मे॰ मंखलि पुत्र ने प्र॰ घानुकम्पा ने प्रय वेमियायन वा॰ वाल तपस्वीनी. ते॰ तेजूलेश्या प्रते सा॰ संहारवा ने प्रयें. ए॰ इहां प्रन्तराले प्र॰ है सी॰ ग्रोतल ते॰ तेजूलेश्या प्रते गि॰ महे मूंकी जा॰ जे॰ ए मा॰ माहरी मी॰ जीतल. ते॰ तेजूलेश्याइ करी. दे॰ वालतपस्वी नो. ते. उ॰ उप्ण तेजूलेश्या प॰ हगागी।

अध अहे तो इस कहाो—जे तापस तो उप्ण तेजू लेखा मूकी अने भगवान् शीतल तेजू लेखा मूकी। ते भगवान् री शीतल तेजू लेखा इंकरी तापस नी उप्ण तेजू लेखा हणाणी। अत उप्ण तेजू अने शीतल तेजू कही। ते माटे उल्ला लेखा ते पिण तेजू नों मेद छी। अने शीतल लेखा ते पिण तेजू नों मेद छी। ते भणी भगवान् छन्नस्थ पणे शीतल तेजू लेखा फोड़ी ने गोशाला ने वचापो छी। ते सावध छी। बाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

### इति ४३ वोल सम्पूर्गा ।

### इति त्रमुकम्पाऽधिकारः।

#### अथ लब्धि-अधिकारः।

कोई कहे लिख फोड्यां पाप किहां कहाों छै तिण नें ओलखावण नें "पन्नवणा" पद छत्तीसमें वैकेय तथा तेजू लिख फोड्याँ जघन्य ३ उत्कृष्ट ५ किया कही छै ते पाठ लिखिये छै ।

जीवेणं भंते ! वे उब्विय समुग्घाएणं समोहते समोहिण्ता जे पोग्गले निच्छुभित तेणं भंते ! पोग्गलेहिं केवित
ते खेते आफुणो केवइए खेते फुडे गोयमा ! सरीरप्पमाण
मेत्ते विक्खंभ वाहल्लेणं आयामेणं जहणोणं अंगुलस्त
असंखेजित भागं उक्कोसेणं संखेजाइं जोयणाइं एगदिसिं
विदिसिं वा एवइए खेते अफुणो एवितए खेते फुडे सेणं
भंते ! खेते केवित कालस्त अफुणो केवित कालस्त फुडे
गोयमा ! एग समएण वा दुसमएण वा तिसमएण वा
विग्णहेणं एवित कालस्त आफुणो एवित कालस्त फुडे सेसं
तंचेव जाव पंच किरियावि ।

( पञ्जवणा पद ३६ )

योजन लगे एक दिये तथा विदिशे धात्मप्रदेश विस्तारी नें धा० ध्रास्पृष्ट. ए० एतलू होत्र पर्से से० तेह भ ॰ हे भगवन् । ते० लोग्न के० केतला काल लगे. ध्रास्पृष्ट क० केतला काललगे फरस्ये. गो० हे गोतम । ए० एक समय नें दु० ध्रथवा वे समय नें ति० ध्रथवा त्रिंग समय नें विप्रहे पुद्रल घ्रहतां एतलाज. समय थाय ते माटे एतला काल लगे. ध्रास्पृष्ट एतला काल लगे फरस्ये. से० ध्रोप सर्व तिमज यावत्. प० पांच कियावन्त हुई।

अथ अठे वैकिय समुद्घात करि पुद्गल काढे। ते पुद्गलां सूं जेतला क्षेत में प्राण भूत जीव सत्व नी घात हुवे ते जाव शब्द में भलाया छै। ते पुद्गलां थी विराधना हुवे तिण सूं उत्कृष्टी ५ किया कही छै। इस वैकिय लिघ फोड्यां ५ किया लागती कही। हिवे तेजू लेखा फोड़े ते पाठ लिखिये छै।

जीवेणं भनते ! तेय समुग्घाएणं समोहए समोहिण्ता जी पोग्गले निच्छुभति तेहिणं भंते पोग्गलेहिं केवित ते खेते अफुण्णे. एवं जहेव वेउन्विय समुग्घाए. तहेव णवरं आया-मेणं जहण्णेणं. अंग्रलस्स संखेजिति भागं सेसं तं चेव ।

(पन्नविषा पद ३६)

जी॰ जीय भं ॰ हे भगयन ! ते॰ तेजस समुद्र्धाते करी नें स॰ ग्राहम प्रदेशमाही जे॰ जे पुहल प्रते प्रहे मुके. ते॰ तिणे पुहले. भ ॰ हे भगवन ! के॰ केतलू जेत्र. ग्रा॰ ग्राहणूप्ट. एग्री रीते जे॰ जिम वैक्तिय स॰ समुद्र्धाते कट्यू तिमज सर्व किंहतु-ग्रा॰ पुतलो विशेष. जे लावप्यो. ज॰ जधन्य थकी. ग्रा॰ ग्रांगुल नों सख्यात मो भाग फरस्ये. पिण् ग्रासंख्यात मों भाग नयी. से॰ शेष सर्व. त॰ तिमज.

अथ इहां चैिकथ समुद्धात करतां पाच किया कही. तिमहिज तेजु समुद्धात करनां पांच किया जाणवी। जिम चैिकय तिम तैजस समुद्धात पिण कहिणो। इम कह्यां माटे ते समुद्धात करतां उत्छि ५ किया छागे तो तेजू छिध्य फोटवां धर्म किम किहिथे। भगवन्ते छशस्थ पणे शीतल तेजू लेश्या फोड़ी गोशाला नें बचायो भगवनी शतक १५ में कह्यों छै। अनें पश्चणा पद छत्तीसमें तेजस समुद्धात फोटवां ५ किया कही। ते केवल शान उपना पछे ५ किया कही अनें छशस्य पणे ते ५ किया लागे ते लिख आप फोड़वी तो जे छशस्य पणे कार्य



कीधो ते प्रमाण करियों के केवल ज्ञान उपना पछे कहा। ते वचन प्रमाण करियों। उत्तम जीव विचारि, जोइजों। केवली नो वचन प्रमाण छै। ए लिंध फोड़नी तो भगवान सूत्र में ठाम २ वर्जी छै। ए वैकिय तथा तेजू लिंध फोड्यां उत्कृष्टी ५ किया कही ते माटे ए लिंध फोड्डन री केवली री आज्ञा नहीं छै। डाहा हुवे तो विचारि जोइजों।

#### इति १ बोल सम्पूर्गा ।

तथा वली ब्राहारिक लिघ फोड्यां पिण ५ किया लागे इस कहारे हैं। ते पाठ लिखिये छै।

जीवेणां भंते आहारग समुग्घाएणां संमोहए संमोहि शित्ता जे पोग्गले निच्छुभइ तेहिणां भंते ! पोग्गलेहिं केवइए
स्वेत्ते आपुण्णे केवइए खेत्ते फुडे गोयमा ! शरीरप्पमाण मेत्ते
विक्खंभ वाहल्लेणां आयामेणां जहण्णेणां अंग्रलस्स संखेति
भागं उक्कोसेणां संखेजाइजोयणाइं एगदिसिं एवतिए खेत्ते
एगसमएणा वा दुसमएणा वा. तिसमएणा वा विग्गहेणां एवति
कालस्स आपुण्णो एवति कालस्स फुडं तेणां भंते ! पोग्गला
केवइका कालस्स निच्छुवति गोयमा ! जहण्णेणां वि उक्कोसे
णिव अंतोमुहुत्तस्स । तेणां भंते ! पोग्गला निच्छूढा समाणा
जाइं तत्थ पाणाइं भूयाइं जीवाइं सत्ताइं अभिहण्ति जाव
उद्दंति तत्र्योणां भंते ! जीवे कित किरिए गोयमा ! सियति
किरिए सिय चउकिरिए सिय पंच किरिए ।

(पन्नवणा पद ३६)

जी॰ जींच भ ॰ है भगवन्. श्राहारिक समुद्र्याते करी नें स॰ श्राहम प्रदेश चाहिर सं कांड काढी नें जे॰ जे पुत्रल प्रते ग्रहे मुके ते॰ तिग्रं हे भगवन् ! पो॰ पुत्रले नरी ने के॰ केतल् क्षेत्र श्राहण्य केतल् क्षेत्र परसे हे गोतम ! स॰ शरीर ना प्रमाण ना. वि॰ पोहलपणे चा॰ जाउपणे. धा॰ प्रने लाउपणे. ज॰ जवन्य थी अ॰ श्रागुल नों. स॰ संख्यात मों भाग उत्कृष्ट पणे स॰ संख्यात थोजन. ए॰ एकदियो. ए॰ एतलो क्षेत्र श्राहण्य ए॰ एकसमय ने दु॰ श्राथवा चे ममय नें ति॰ धाथवा त्रिण समय ने वि॰ विग्रहे ए॰ एतलो काल लगे श्राहण्य ए॰ एतलो काल लगे. फरस्यू हुइ ते॰ तेहने भ ० हे भगवन् ! पो॰ पुद्रल. के॰ केतला काल लगे. ग्राह्म हुइ . गो॰ हे गोतम ! ज॰ जवन्य पणे पिण् . उ० श्राने चेत्कृष्ट पणे पिण् श्रा॰ श्रान्तर्म हुन्तं रहे ते॰ तेह. भं॰ हे भगवन् ! पो॰ पुद्रल गि॰ काढ्या थका. ज॰ जेह. त॰ तिहां पा॰ प्राण्यमृत जो॰ जीव स॰ सत्व प्रते. श्र० हणे. जा॰ यावत् उपद्रव करे ते जीव थकी भ ० हे भगवन् ! जि॰ श्राहारिक समुद्र्यात नों करण्हार जीव केतली क्रियावन्त हुइ गो॰ हे गोतम ! सि॰ किवारे जिण क्रिया करे मि॰ किवारे मार क्रिया करे सि॰ किवारे पांच क्रिया लागे ।

अथ इहां आहारिक लिश्च फोड्यां पिण जघन्य ३ उत्कृष्टी ५ किया लागती कही. तिम विकिप लिश्च. तेजू लिश्च फोड्या जघन्य ३ उत्कृष्टी ५ किया कही । ते भणी आहारिक. तेजू वैकिय. लिश्च. फोडण री केवली री आज्ञा नहीं तो ए लिश्च फोड्यां धर्म किम हुचे, ए लिश्च फोड्ये ते छठे गुणठाणे अशुभ योग आश्री फोड्ये छै ते सगुभ योग में धर्म किम धारिये। हाहा हुवे तो विचारि जोहजो।

#### इति २ बोल सम्पूर्ण।

वली आहारिक लिख फोडवे तें श्रमाद भाश्री अधिकरण कर्ता छै। ते पाठ लिखिये छै।

जीवेणं भंते आहारग सरीरं णिव्वतिएमाणे किं अधिगरणी पुट्ठा गोयमा । अधिगरणी वि अधिगरणीप से केणट्टेणं जाव अधिगरणीप । गोयमा पमादं पडुच से ते-गट्टेगां जाव अधिकरणं पि, एवं मणुस्से वि ।

(भगवती श्रद्ध देव १)

अय इहां कहाो—जिम वैकिय समुद्धात करतां उत्कृष्टी ५ किया लागे तिम तेजू समुद्धात करतां पिण पांच किया किहिवी। जिम वैकिय तिम तेजस पिण किहिवूं इम कहाां माटे जिम वैकिय मायी करे अमायी न करे तिम तेजू लिख पिण मायी फोडवे, पिण अमायी न फोडवे। वैकिय कियां ५ किया लागे ने आलोयां बिना मरे तो विराधक छै। तिम तेजू लिख फोड्यां पिण ५ किया लागे ते आलोयां विना मरे तो विराधक छै। प तो पाधरो न्याय छै। ए लिख फोड़ें तें कार्य सावद्य छै। तिण सूं तोर्यङ्कर देव ५ किया कहीं छै। डाहा हुवे तो विचारि जोड़जो।

#### इति ४ बोल सम्पूर्ण ।

तथा वर्ली जंघा चारण विद्या चारण रुच्चि फोड़े तेहर्ने पिण आलोय। बिना मरे तो विराधक कहा। छै। ते पाठ लिखिये छै।

विज्ञा चारणस्त णं भंते ! उड ढं केवइए गति विसए परणित गोयमा ! सेणं इत्रो एगेणं उप्पाएणं गांदण वणे समो सरणं करेइ, करेइता तिहं चेइयाई वंदइ, वंदइता वितिएणं उप्पाएणं पंडग वणे समोवसरणं करेइ करेइता तिहं चेइयाइं वंदइ वंदइता तत्रो पिडिणिइत्तइ २ ता इहं चेइयाइं वंदइ विज्ञाचारणस्स णं गोयमा ! उढ्ढं एवइए गति विसए परणित्ते सेणं तस्स ठाणस्स त्रण लोइय पिडिक्कंते कालं करेइ एथि तस्स आराहणा सेणं तस्स ठाणस्स आलो-इय पिडिक्कंते कालं करेइ एथि तस्स आराहणा सेणं तस्स ठाणस्स आलो-

(भगवती शतक २० उ० ६)

विव विद्या चारण तो. भ ० हे भगवन्त । उ० कथ्च के० केतलो. ग० गति विशेष. प० परूप्यो. (भगवान् महे छे) गो० हे गौतम! से० विद्याचारण. इ० इहां सूं. ए० एक उपपात में ठढी नें. गा० नन्दन वन नें विपे विद्याम लेंबे. लेबी नें त० तिहां चे० चैटा नें चाँदे. चांदी ने. वि० द्वितीय उपपात में प० पगडण वन नें विपे. स० विद्राम लेंबे लेबी नें. त० तिहां चे० चैटा नें वांदे बांदी ने त० तठे सू पादा प्रावे. प्रावी ने. इ० इहां प्रावे. प्रावी नें. चे० चैटा ने वांदे विद्याचारण ना. हे गौतम! क० अंचो ए० एतली ग० गवि नों विषय परूप्यो. से० ते विद्याचारण, त० ते स्थानक ने. घ० प्राण प्रालोई. घ० प्राण पिड कमी नें. क० काल प्रते करे. गा० नहीं हुई. त० तेहनें घा० प्राराधना से० ते विद्याचारण ते स्थानक ने प्रा० प्रात्याचार प्रात्याच्या प्रात्याच्या प्रात्याच्या चारिष्र पत्त नों.

अथ इहां पिण जंद्या चारण विद्या चारण लिख फोड़े ते पिण विना, अलोयां मरे तो चिराधक कह्या छै। तिहा टीकाकार पिण इम कह्यो ते टीका लिखिये छै।

''श्रय मत्र मारार्थो लब्ध्युपजीरन किल प्रमाद स्तत वा मेथिते ऽ नालोचिते न भवति चारित्रस्याराधना तहिराधकश्च न लभते चारित्राराधना फल मिति''

सथ टीका में इम कहाो—ए लिव्य फोड़े ते प्रमादनों सेवचो ते आलोगां विना चारित नी आराधना न थी. ते माटे विराधक कहाो। इहां पिण लिब्ध फोड़मां रो प्रायिश्वत्त कहाो। इहां पिण लिब्ध फोड़मां धर्म न कहाो। उाम २ लिब्ध फोड़णी सूत्र में वर्जी छै, तो भगवन्त छठे गुण ठाणे धकां तेजू लिब्ध फोड़ी ने गोशाला ने बचायो, तिण में धर्म किम किहिये। आहारिक समुद्धात करतां पाच किया कही। चैकिय लिब्ध फोड्यां ५ किया कही। चैकिय लिब्ध फोड़्यां ५ किया कही। चैकिय लिब्ध फोड़्यां ५ किया कही। चिक्रय लिब्ध फोड़्यां भरे तो निण नें विराधक कहाो। जिम चैकिय लिब्ध फोड्यां ५ किया लागती तीर्धटून देवे कही. तो तेजू लेख्या भगवन्त छक्षस पणे फोड़ी तिण में धर्म किम होने।

घटी जंघा चारण, विपा चारण, रुट्यि फोड़े ते विना श्रालीयां मरे तो विराधक करो । यही शाहारिक लिख फोड़े तेडनें प्रमाद याश्री मधिकरण करो । य तो राम २ लिक फोड़णी कैवली यहीं हैं। ते केवली नों पवन प्रमाण करियो। परं केवली नों वचन उत्थापनें छद्मस्पपणे तो गोतम चार ब्रान सिहत १४ पूर्वधारी पिण आनन्द ने घरे वचन चूक गया तो छद्मस्य ना अशुद्ध कार्य नी थाप किम करिये। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

# इति ५ बोल सम्पूर्गा।

तथा छदास्य तो सात प्रकारे चूके पहवूं ठाणांग सूत्र में कहाँ छै। ते पाठ लिखिये छै।

सत्ति ठागेहिं छउमत्थं जागोजा, तं पागे अइवा एता भवइ. युसं विदत्ता भवइ. अदिन्न माइता भवइ सह-फरिस रस रूव गंधे आसादेत्ता भवइ. पूयासकार मणुवूहेता भवइ. इमं सावज्जंति पगणवेत्ता पड़ि सेवेत्ता भवइ. गो जहा-वादी तहा कारीयावि भवइ. सत्तिहं ठागोहिं केविलं जागोजा तंगोपागो अइवाएता भवइ जाव जहावादी तहाकारीया वि भवइ.

(राणाङ्ग राणा ७)

साते स्थानके करि छ छमस्य जायी इ त० ते कहे हैं पा० जीय इयावा मो स्वभाव हिसा ना करिया थठी इस जायी इ ए छमस्य है १ सु० इसज स्थायाद योले व छ० छादता दान ले ३ स० गट्द स्पर्ग रस रूप गन्ध तेह. छा० राग भाषे छास्त्रादे ४ ए० पूजा पुष्पार्चना स० सत्कार ते बस्नादिक छाचों ते छानेरी करतो हुई. ते० तिवारे. छ० छाउ भोदे. हर्प करे ६ ए० इस. सत्रोप खाहारिक सा० सपाप प० इस जायी ने प० सेने ६ ग्री० सामास्य यकी जिस बोले तिम न करे छन्यथा बोले छन्यथा करे. ७ स० मातं स्थान के करी ने. पे॰ केवली. जा० जागी हं. त० ते कहे हैं ग्री० केवली सीया चारियावरण थकी छातिचार संयमना थकी. छथवा छापिइसेवी प्रया बकी. कटाचित् हिमा न करे जा० प्रया संग ज० जिस करें तिम करे.

अय अठे पिण इम कह्यो—सात प्रकारे छन्नस्य जाणिये। प्रकारे केवली जाणिये। केवली तो ए सान् इ दोप न सेवे. ते भणी न चूफे छत्रास ७ दोत्र सेत्रे ते भणी छदास सात प्रकारे चूके छै। तो ते छदास पणे जे सावद्य कार्य करे तेहना धापना किम करणी। छन्नास पणे तो भगवन्ते लिख फोडी गोगाला ने' वचायो । यनें केवल ज्ञान उपना पछे लिव्य फोड्यां उत्कृष्टि ५ किया लागती कही। तो केवली नो वचन उत्थाप ने छदास्य पणे लिश्य फोडी तिण में धर्म किम थापिये। अने जो लिख फोड़ी गोशाला ने वचायां धर्म हुवे तो के बल बान उपना पर्छे. गोशाले दोय साधां चाल्या त्यानें पर्यू न वचाया। जो गोशाला ने वचायां धर्म छै तो दोय साधां ने वचायां तो धर्म घणी हुवे । तिघारे कोई कहे भगवान फेवली था सो दोय साधा री बायुपो बायो जाण्यो तिण सूं न वचाया । इम कहे तेहनो उत्तर-जो भगवान् केवल्हानी आयुपो आयो जाण्यो तिण सूं न वचाया तो और गीतमादि छन्नस्य साधु लिख धारी घणा इ हुन्ता। त्यांने तो आयुपो आयां री खबर नहीं त्या साधां ने लिख्य फोड़ी ने क्यूं न वचाया। यदि कहे और साधा ने भगवान् वर्ज दिया तिण सूं और साधां पिण म वचाया। तिण ने कहिणों और साधां ने वर्ज्या ते तो गोशाला सुं धर्म चोयणा करणी वजी छै। वाल्या रा कारण माटे, पिण और साधां नें इम तो वज्यों नहीं. जे याँ साधां ने बचाय जो मती । ए तो गोशाला सूं वोलणो वज्यों । पिण साधां में वचावणा तो वर्ज्या नहीं। वली विना बोल्यां इ लिव्य फोड़ ने दोय साधां ने वचाय होने वचावां में वोलवा रो कांई काम है। पिण ए लिश्च फोड़ी वचावण री केवली री आजा नहीं। तिण सूं और साधां पिण दोय साधां ने' यचाया नहीं। लब्धि तो मोहनी कर्म रा उदय थी फोडवे छै। ते तो प्रमाद नों सेववो छै। श्री भगवन्त तो फेवलजान उपना पछे मोह रहित अप्रमादी छै। तिण सूं भगवान् पिण केवलकान उपता पछे लिख फोड़ी नें दोय साधां नें बचाया नयी। निहां भगवती नी टीका में पिण पहुंची कहा। छै, ते टीका लिपिये छै।

इह च यद् गोशालकस्य संरक्षणं भगनता छतं नत्सरागत्वेन द्वैक सन-त्यात् भगवतः यय सुनकत सर्वानुभृति मुनि पुंगनयो ने करिप्यति तद्वीतग-भत्वेन सञ्जानुपर्वावपत्यात् षपभ्य गापि भावत्यात् घेत्यनसेयम् इति ' अथ टीका में पिण इम कहाो—ते गोशाला नों रक्षण भगवन्ते कियो ते सराग पणे करी अनें सर्वानुभूति सुनक्षत्र मुनि नों रक्षण न करस्ये ते वीतराग पणे कि । प तो गोशाला नें वचायों ते सराग पणो कहा। पिण धर्म न कहा। प सराग पणा ना अगुद्ध कार्य में धर्म किम होय। अने कोई कहे निरवद्य द्या धी गोशाला नें वचायो तो दोथ साधां नें न वचाया तिवारे भगवान् गौतमादिक सब साधु द्यावान् इज हुंना। जो गोशाला ने निरवद्य द्या थी वचायो. तो दोय साधां नें क्यूं न वचाया। पिण निरवद्य द्या सूं वचायों नहीं। प तो सराग पणा सूं वचायों छै। तिण नें सरागपणों कहो भावे सावद्य अनुक्रम्या कहो मावे सावद्य द्या कहो. पिण मोक्ष मार्ग नी निरवद्य अनुक्रम्या निरवद्य द्या नहीं। इहां तो शीतल तेजू लिक्य फोड़ी ने वचाओं चाल्यों छै। अनें तेजू लिक्य फोड़्यां ५ किया कहो. ने माटे प सावद्य अनुक्रम्या थी गोशाला ने वचायों छै। प लिक्य फोड़णी तो डाम २ वर्जी छै। लिक्य फोड्यां किया कही प्रमाद नो सेवयों कह्यो। विना आलोयां विराधक कह्यो, तो लिक्य फोड़ी गोशाला ने' वचायों तिण में धर्म किम कहिये। डाहा हुवे तो विचारि जोड़जो।

#### इति बोल ६ सम्पूर्गा ।

फेर् अज्ञानी जीव कहें—जे अम्बद्ध श्रावक वैकिय लिय फोड़ों ने साँ घरां पारणों कियो. सी घरां वासो लियो. ते धर्म दिखावण निमित्ते, इम कहें ते मृपावादी छैं इम लिय फोड़्यां तो मार्ग दीपे नहीं। जो लिय फोड़्यां मार्ग दीपे, तो पहिलां गीतमादिक घणा साधु लिय धारी हुन्ता, ते पिण लिय फोड़ों नें मार्ग क्यूं न दिपाव्यो। मार्ग दीपावण री तो भगवान री आज्ञा छै। परं लिय फोड़ण री तो भगवान री आज्ञा नहीं। प वैकिय लिय फोट्यां तो पन्नवणा पर इद्दें में ५ किया कही छै, पिण धर्म न कह्यो. तो अम्बड सन्यासी वैकिय लिय फोड़ी तिण नें पिण ५ किया लागती दीसे छै. पिण धर्म नथी। तथा भगवती पा० ३ उ० ४ कह्यो मायी विकुचें ते विना आलोगां मरे तो विराधक कह्यो आलोगां आराधक। तिहां पिण धैकिय लिय फोड़नी निपेधी छै। जे साधु पैकिय लिय फोडे, तेहनों व्रत विण भागे अने पाप विण लागे। अने साधु विना अनेरो चैकिय लिख फोडे तेहनों व्रत न भांगे विण पाप तो लागे। तो अम्बड विण चैकिय लिख फोड़ी तेहनों व्रत न भांग्यो विण पाप तो लाग्यो। ए तो आप रे छांदे ए कार्य कियो विग धर्मदीपण निमित्ते नहीं। एनो लोकों ने विस्मय उपजावण निमित्ते चैकिय लिख फोड़ी सौ घराँ पारणो कियो वाम्यो लियो। ने पाठ लिखिये छै।

वह जर्मेमां अंते ! अग्रम मग्रम्स एव माइक्खइ' एवं भासइ एवं पराग्वेइ एवं परुवेइ एवं खलु अंवडे परिध्वा-यए कंपील पुरण्यरे घर सत्ते आहार माहारेति घरसचे वसते वसहि उवेइ से कहमेयं अंते। एवं गोयमा। जगां वहुजर्णे एव माइवखंति जाव घरसत्तेहि दसेहि उवेति सच्चेणं एसमद्रे अहं पुण गोयमा । एव साइक्वामि जाव परूवेमि एवं खलू अंबड़े परिव्वाइए जाव वसिं उवेति से केणट्रेगं भंते। एवं वुचिति अंवडे परिन्वाइए जाव वसिंहं उवेति गोयमा । अंवडस्तणं परिन्वायगस्त पगति भद्दयाए जाव वीणियत्ताए छट्टं छट्टेणं अणिविखतेणं तवो कश्मेणं उड्ढंवाहाञ्रो पगिज्भिय २ सुराभिमुहस्स ञ्रायावण सृमिए श्रायावेमाणम्स सुभेणं परिणामेणं पसत्यहि श्रज्भवसाराहिं लेस्सेहिं विसुक्ममाणीहिं अरण्या कयाई तदा वरिण्जार्ग कम्माणं खडवसमेणं ईहा पृह मन्ग गवेसणं करमाणस्स विरिय लिद्ध वेउव्विय लिद्ध ओहिएएए लिद्ध समुप्यएए। तएएां से अंबडे परिवायए ताए वीरिय लिख्छ वेउव्विय लिस्ए श्रोहिणाण लिस समुप्यणाए जा विसावण हेउं

कपिलपुर गागरे घर सत्ते जाव वसिंह उवेति से तेगाट्टेगां गोयमा ! एवं वुचित अ'वडे परिव्वाइये जाव वसिंह उवेति ॥ ३६ ॥

( उवाई प्रश्न १४ )

व॰ घणा एक जन लोक प्रामादिक नगरादिक सम्बन्धी. भं े हे भगवन्त ! प्र भ्रान्योन्य परस्पर माहो माही. ए० पहचो श्रातिशय स्यू कहे हैं ए० पहचू भा० भापे बचन ने बोले, ए॰ पहुंची उपदेश बुद्धि हूं प्रज्ञापे जणाने ए॰ पहुंची परुपे हैं, सांभलग्रहार ने हिवे वात जणावे. ए॰ एणे प्रकारे ख॰ खलु निश्चय अ॰ अम्बद्ध नाम प॰ परिवाजक सन्यासी क॰ कस्पिल नगर जिहां गवादिक नों कर नहीं तेहने विषे. धा॰ घाहार प्रायन पान खादिम स्वादिम आहारे जीमण करे है। घ॰ एक सौ १०० घर गृहस्य ना तेहने विपे व॰ वसवी करे हैं, से वेहवार्ता भ के मगवन ! कही स्यू करी मानू, भं व भगवन्त कहे हैं इमहिज गो० हे गौतम ! ज० जेहने घणा लोक प्रामादिक नगर सम्यन्धी प्रा० प्रान्योन्य परस्पर माही माही ए॰ एहवो स्रतियय स्यू. मा॰ इम कहे हैं. जा॰ जाव घटद थी ध्यनेरा पिया बोल. घ॰ एक सी घर तेहने विणे. व॰ वसवी. उ॰ करे हैं. स॰ सत्य सांची इज हैं ए॰ पृहवा तें स्रोक करें हैं पुरु ते पृह प्रर्थ. पार हूं पिया निश्चय सहित गोर हे गौतम ! पुरु पृहवी सम-न्तात् कहं हु । जा॰ जाव शब्द थी अनेरा बोल जागावा प॰ एहवो परुपू हू पुगे प्रकारे। ख॰ निश्चय, था॰ ग्राम्बड नामा परित्राजक मन्यासी, जा॰ जान गण्द थी बीजाई घोल घ॰ बासी. ते उ०की हैं से०ते. के० केले अर्थे प्रयोजने भं हे भगवनू! इस छ० पही ह हैं शं॰ श्रम्यड परिमाजक सन्धासी है ते. जा॰ जाव ग्रव्द यकी बीजाइ घोल व॰ यसित वासी, उ॰ करे हैं, गो॰ है गौतम ! य॰ यम्बड नामा परिमाजक सनवासी, प॰ प्रकृति स्वभावे भर्तीक परिगामे करी जा॰ जाव शब्द थी बीजाइ बोल. वि॰ जिनीत पणा करी ने . छ॰ छठ हटो उपवासे करी ने प्रा॰ विचाले तप मुकाने नहीं त॰ पृहची तप तेह रूप वर्म कर्त व्ये करी. उ॰ बाह बेहं ऊबी करी ने . ए॰ सूर्य ना सामुही दृष्टि मांडी ने या॰ यातापना नी भूमि तेह माही है ट ना चूलादिक नी धरनी ने विषे प्या॰ प्यातापना करतां यकां ग्ररीर ने विषे क्लेग पसाइतां थकां कर्म सन्तापता थकां. छ॰ ग्रुभ मनोहर जीव सम्बन्धी. प॰ परिग्राम भाव विशेषे करी. प्रयस्त भलो प्राध्यवसाय मन ना भावार्थ विशेषे करी. से० सेम्या तेजू सेम्यादिके विग्रह निर्मल तर करी ने . पार प्रान्यया कोई यक प्रस्तायने विषे जे झान उपकावणहार छ तेहन . भाचरण विश ना करणहार जै कर्म ज्ञाना घरणीय घातादिक पाप नों. एक बाँद जय गया काँद्रे एक उपगान्त पान्या तिशे करी. ६० रंम्य चमुरु अध्या अनेरी अमुकोज एह्यू ज निधय करियो स्यु मु सन् टा ने विषे रेलकी हाले हैं। तिम बोई विचार ए पुरंप जमार्थी

स्यो है अयदा स्त्रीज हैं इत्यादिक निश्चय रूप इत्यादिक पूर्वोक्त घोलना क्रियाहार. बि॰ वीर्य जीत्रं नी शक्ति विस्तारवा रूप लिंद्य विशेष वि॰ वैक्तिय शक्ति रूप तहनी लिंद्य गुण विशेष आ॰ अप्रधि मर्यादा सहित जाण्वा स्वरूप ज्ञानशक्ति रूप नी लिंद्य गुण विशेष ते मम्पक् प्रकार नी उपनी, त॰ तिवारे पर्छे. से॰ ते अंवड परिवाजक. ता॰ पूर्वोक्त घीर्य सिंद्य जे उपनी तिणों करी वैक्रिय लिंद्य रूप करवा सम्यधी तिणों करी तथा आ० अवि मर्यादा सिंद्रत ज्ञान से अवधि ज्ञान रूप लिंद्य तिणों करी. स॰ सम्यक् प्रकारे ए त्रिण् ने' यिपे ऊपनी, ते जन विस्मापन हेतु. कं॰ कपिलुपुर नामा नगर ने' विषे एक सौ गृहस्थ ना घर तिहां जाव शब्द धकी अनेराई घोल. व॰ वस्ति वास करी रहियों करे हैं. ते॰ तिण चर्षे प्रयोजन कहिए हैं, गो॰ गोतम ! इम कहिए हैं शम्बद सन्यासी जा॰ जाव शब्द थी वीजाइ बोल वसति वास करी रहियों करे हैं

अय अठे प अम्बद्ध सन्यासी चैंकिय लिख फोड़ी सी घरां पारणी कियों सी घरां वासो लियों ते लोकां नें विस्मय उपजावण निमित्तें फछो, विण धर्म विपावण निमित्तें, तो कहाो नथीं । प विस्मय ते शाश्चर्य उपजावण निमित्तें प कार्य कियों छैं । इस लिख फोड़मां धर्म दिने नहीं । भगवान रे बढ़ा २ साधु लिख घारी धया त्यां उपदेश देई तथा धर्म चर्चा करी तपस्या करी नें मार्ग दिपायों पिण वैकिय लिख फोड़ी नें मार्ग दिवायों चाल्यों नहीं । खाहा हुने तो विचारि जोहनी ।

## इति ७ बोल सम्पूर्गा ।

तथा चिंस्मय उपजायां तो श्रीमासिक प्रायिख्य कहाँ छै। ते पाठ लिफिये छै।

#### जे भिक्खू परं विम्हावेड, विम्हावतं वा सांड्ज्ड । (निगीय उ० ११ मो • १७०)

के के. भिः संश्व साध्या पश्यनिस ने विसमय बपलावे विश्वस्था विस्मय इपलानों में सार अमुगोरे तेहने पूर्ववत् पातुमीनिक प्रावित्त व्यावेः भय इहां पिण कहाो—जे साधु अनेरा नें विस्मय उपजावे विस्मय उपजावतां ने अनुमोदे तो चातुर्मासिक दंड आवे। जो प कार्य में धर्म हुवे तो प्रायिश्चित क्यूं कहाो। जे साधुने अनेरा नें विस्मय उपजायां प्रायिश्चत आवे तो अस्वड लोकां ने विस्मय उपजावा नें अर्थे सी घर्रा धारणो कियो तिण में धर्म किम कहिए। जिम साधु नें काचो पाणी पीधां प्रायिश्चत्त आवे तो अम्बड काचो पाणी पीघो तिण नें भर्म किम हुवे। तिम विस्मय उपजायां पिण जाणवो। विस्मय उपजावता नें अनुमोधांद चातुर्मासिक दंड कहाो, तो विस्मय उपजावण घाला नें धर्म किम हुवे। श्री तीर्थङ्कर देवे तो प कार्य अनुमोधां दंड कहाो। तो ते कार्य कियां धर्मपुष्य किम कहिए। इत्हा हुवे तो विचारि जोइजो।

## इति ८ बोल सम्पूर्ण।

# इति लब्धि-स्रिधिकारः।



#### स्रथ प्रायश्चित्ताऽधिकारः।

तिचार कई एक अज्ञानी जीव वैकिय. तेजू, आहारिक. लिख्य फांड्यों दो प्रश्ने नहीं। ते कहे—जो प लिख्य फोड्यों दोप डागे तो भगवान् प्राय-क्षित्त कांई लियो ते प्रायक्षित्त स्त्र में क्यूं नहीं कहाो। तेहनी उत्तर—स्त्र में तो घणा साधां दोप सेव्या त्यांरो प्रायक्षित्त चाल्यो नहीं। पिण लिया इज होसी। सीहो अनगार मोटे २ शब्दे रोयो तेहनों पिण प्रायक्षित्त चाल्यो नहीं। ते पाठ लिखिये छै।

तएगं तस्त सीहस्त अग्गारस्त न्मागं तरियाए चहमाणस्त अय मेवा रूवे जाव समुण्यज्ञित्या एवं खलु मम धम्मायरिस्त धम्मोवए सगस्त समणस्त भगवओ महा-वीरस्त सरीरगंति विउले रोगायंके पिडभूए उज्जले जाव छ-उमत्ये चेव कालं करेस्सइ विदस्तंति यणं अगणउत्थिया छउमत्य चेव कालगए इमेणं एयारूवेणं मह्या मणोमाण-तिएगं अभिभूए समाणे आयावण भूमीओ पचोकभइ पचो-रुभइत्ता जेणेव मालुया कच्छए, तेणेव उवागच्छइ २ ता मालुया कच्छयं अंतो २ णुष्पविसइ अगुष्पविसइत्ता महया मह्या सहेणं कुहु कुहुस्त परुगणे॥१४३॥

(भगवती गुरु ११)

सन्तियारे यन सिव्य मीहा याज्ञार मं एकान ध्यान में बैठा में आन एह एहा-पतास्य ज्ञान याच्यू विकार बन्यप हुनो. पन पताबना स्य सन्ध्रारे घट धर्मावार्य पर्मी- परेशक स० श्रमण भगवन्त महावीर ना शरीर ने विषे. वि० विपुल, रो० रोगान्तक पा० उत्पन्न हुवो उ० उज्वल जा० यावत्. का० काल करमी व० वोलसी श्र० श्रम्यतीथक, छ० छप्तस्य में काल कीघो. इ० ए ए० एहवो. म० महा मा० मानसिक दुःख ते मन में विषे दुःख करी. घ० पराभक्यो थको सिद्द नामा सायु घ० भातापना भृमि थकी प० पाछो. उ० उत्पर्ते उ० उत्पर्ते नें जे० जिहां मा० मालया कच्छ छै वन गहन छै तिहां उ० छावे छावी नें. मा० मालया कच्छ ना. श्रं० मध्यो मध्य, ध० तेहनें विषे प्रवेश करी नें म० मोटे २, स० शब्दे करी नें, कु० कुहु कुहु शब्दे करी में रदल करहें।

श्रथ इहाँ सीहो बनगार ध्यान ध्यावतां मन में मानसिक दु स अत्यक्त रूपनी । मालुया कच्छ में जाइ मोटे २ शब्दे-रोयो घांग पाड़ी पहनो कह्यो । पिण तेहनों प्रायिक्षित्तः चाल्यो नहीं पिण लियो इज होसी । तिम मगवन्त लिख फोड़ी गोशाला ने वचायो । नेहनों पिण प्रायिक्षत्त चाल्यो महीं पिण लियो इज होसी । इति हुने तो विचारि जोइजो ।

# इति १ वोल सम्पूर्गा।

तथा वली अरमुत्ते साधु ( अति मुक्त ) पाणी में पातो तराई । तेहनों पिण प्रायभित्त चाल्यो नहीं । ते पाठ लिखिये छै ।

तएएं से अइमुत्ते कुमार समएं। वाहयं वहयमाएं। पासइ २ त्ता महियापालिं वंधइ २ एगवियामे २ नाविद्योवि वएगवसयं पडिम्ग हयं उदगंसि पत्राहमाएं। इप्रभिरमइ तं च थेरा स्रदक्तवु ।

(भगवती ग्र॰ ५ ट० ४)

स॰ तियारे से • ते था श्वहसुत्ती कुमार मा श्वमण्, या । वाहली पाणी भी, प॰ महत्ती भक्तो, पा • देखा देखी में, मा • माद्रियं पालि बांघी जा ० भीका ए मादरी पहनी दिक् रपना करे. या। नाविक ना बाहक खलासिया नी परे प्रहमुत्तो मुनि. या। नाबमयपद्रश्री प्रते उ० उदक ने विषे प० प्रवाहतो नावानी परे पट्यो चलावतो घ० यमिरमे है. रमक्किया ते वाल्यावस्था ना चाला थको, तं० ते प्रति स्थविर देखता हुया.

श्य इहां आमुत्ते अनगार पाणी रो वाह्लो वहतो देखी पाल वांधी पात्री में पाणी में नावानी परे तरावा लागो। पहवूं स्पिवर देखी भगवन्त ने पूछ्यो। भस्मुत्तो केतले भवे मोक्ष जास्ये। भगवान् कह्यो इणहिज भवे मोक्ष जास्ये। यहनी हीलना मत करो अग्लानिपणे सेवा न्यावच करो। पहवूं कह्यो चाल्यो पिण पाणी में पाली तराई तेहनों प्रायध्यित्त न चाल्यो पिण लियो इज होसी। तिम भगवान् लिय फोड़ी—तेहनो पिण प्रायध्यित्त चाल्यो नहीं। पिण लियो इज होसी। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

## इति २ बोल सम्पूर्गा ।

सथा घली रहनेमी राजमती में विषय रूप वचन बोहयो। नेहनों दंख म खाहयो। ते पाठ लिखिये छै।

> पहिता भुंजिमो भोए माणुस्तं खु सुदुन्नहं भुत्तभोगी पुणो पच्छा. जिग्र सग्गं चरिस्तमो ॥३=॥

प्रश्राय. तार पहिल्. भुर शापग्येष्ट भोगधी, भोर भोग. मार मनुष्य मीं सब ए॰ निश्रय परी. ए॰ प्रतिहि हु॰ हुर्लम ई भुर शुन्त भोगी धई ने. तर नियारे पहें, जिर जिन मार्ग ने'. पर श्रापण्य येह श्राप्तस्यां।

अथ इहां फायो—राजमती से चन हैंग्वी सहतेमी बोल्यो । हे सुन्द्रि ! शाप शापां शोग भोगवा काम भोग भोगरी पठे गर्छा कंत्रा लेग्यां । एउपा जिन्य गर उष्ट क्यत बोल्यो । वहतीं म्यं प्रायद्यित कीयो । मासिक की



६ मासी ताई' प्रायिश्चत्त कहाा छैं। त्यां माहिलो कांई प्रायिश्चत्त लीधो। तथा दश प्रायिश्चत्त कहाा छै। त्यां माहिलो किसो प्रायिश्चत्त लीधो। रहनेमी नें पिण कांई प्रायिश्चत्त चाल्यो नहीं। पिण लियो इज होसी। डाहा हुने तो विचारि जोरसो।

## इति ३ बोल सम्पूर्गा ।

तथा धर्म घोव ना साधा नागश्री ने निन्दी ते पाट लिखिये छै।

तं धिरत्थुणं श्रजो नागिसरीए माहणीए श्रधन्नाए श्रपुन्नाए. जाव निंवोलियाए. जाएगं तहारूवे साहु साहु रूवे धम्मरुइ श्रणगारे मास खमणंसि पारणगंसि सालइएगं जाव गाढेगं श्रकाले चेव जीवियाश्रो ववरोविए. ॥२२॥ ततेगं ते समणा णिगंथा धम्मघोपाणं थेराणं श्रंतिए एय मट्टं सोच्चा णिसम्म चंपाए नयरीए सिंघाडग तिग जाव वहुजणस्स एव माइक्खित धिरत्थुणं देवाणुप्पिया ! णागिसिरीए माहणीए. जाव णिंवोलियाए जएगं तहा रूवे साहु साहु रूवे सालितएगं जीवियाश्रो ववरोवेति ॥२३॥ ततेगं तेसि समणाणं श्रंतिए एयमट्टं सोच्चा णिसम्म चहुजणो श्रयणमगणस्स एव माइक्खित एवं भासित धिरत्थुणं णागिसिरीए माहणीए जाव ववरोवेति ॥२१॥

( ज्ञाता घाट १६)

त्तर में माटे चिक्षात हुत्यों. यहों में नाग श्री प्राह्मणी ने . यह प्राप्तम यह बहुत्य पोर्माणिनी जार गावत जिल्लाकी नो परे महा जिक्के क्युपी स्थम्बन जार

णेगो, तथा रूप उत्तम साधु ने. मोटो साधुं घ० धर्म रुचि मोटो ध्यनगार साधु. मा० मासं ध्रमण् ने पारणे. सा० ग्ररद् श्रुतु नो कटुवो स्नेह करी समारघो ते विषमूत देई ने ध्र० ध्रकाले. चें० निश्चय. जी० जीवितन्य घो चुकान्यो इम कछो ते साधु मारघो त० तिवारे. ते अमण् निर्पन्य साधु. घ० धर्म घोष, थे० स्थिवर ने, ध्रे० सनीपे. ए० ए धर्म. सो० सांभली. िष्ण प्रवधारों ने ते साधु घ० धम्पा नगरी ने निक्र चौक चत्वर यीच मार्गे. जा० यावत् व० घणा लोका ने. ए० इम भापे कहे धि० धिकार हुवो प्ररे नाग श्री माहाणी नें. प्रथमय प्रपुष्य दौर्भागिणी जा० यावत् णि० निवोली सम कडुवो स्थालण व्यंजन, जा० नेणे स० महा उत्तम साधु गुण्यवन्त मास जमण् ने पारणे कड्डवो तूवो. सा० मालण् न्यंजन ध्रिक्त राधी ने. जी० जीवितन्य धी रहित कीघो. साधु मारघो. त० तिवारे. ते० ते स० श्रमण्, धं० समीपं ए वचन. सो सांभलों ने णि० प्रवचारी नें. व० घणा लोक माहो माहो. ए० इम कहे. ए० इम भावे ए बात कहे. पि० धिकार हुवो रे नाग भी माह्मणी ने ध्रथनय प्रपुष्प दोर्भागिनी जेणे साधु मारघो जीवितन्य भी रहित कियो।

धंध अठे धर्मघोप तो साधा नें कहा। जे नागकी पापिनी धर्म किंच नें कडुचो तुम्बो चिहरायो। तेहधी काल करी धर्मकिंच सर्वार्थ सिद्ध में उपनों। पिण इस न कहा। नागकी नें हेलो निन्दो इस आजा न दीधी। अनें गुरां री आजा विना इ साधां वाजार में तीन मार्ग तथा घणा पंथ मिले तिहां जाइ नें नागकीं नें हेली निन्दी। पहचो कार्य साधां नें तो करचो नहीं। अनें प साधां प कार्य कियो। अनें निजीध उ० १३ में किंचो गाडो अकरो तपी ने (क्रोध करीने) कडोर घचन घोले तो चीमासी प्रायक्षित्त आवे तो गुरा री आणा विना साधां तपी नें प कार्य कींघो। तेहनों पिण प्रायक्षित्त चाल्यो नहीं। पिण लियो इज होसी। तिम भगवान लिख पोड़ी-तेहनों प्रायक्षित्त चाल्यो नहीं। पिण लियो इज होसी।

## इति ४ बोल सम्पूर्गा ।

तथा सैनक प्रपि दीलो पहचो। तहनी विण प्रायक्षित चारकी नहीं। तै पाठ विकिये हैं। ततेणं से सेलए तंसि रोयायंकंसि उवसंतंसि समाणं सितंसिविउल असणं पाणं खाइमं साइमं मजपाणएय मुच्छिये गढिए गिछे अन्भोववन्ने पासत्थे पासत्थ विहारी एवं उसन्ने कुसीले पमत्ते संसत्त विहारी उवलद्ध पीढ फलग्य सेजा संथारए पमत्तेवावि विहरइ नो संचाएइ फासुए सिएएज पीइ फलग पचिपिणित्ता मंड्डुयं चरायं आपुच्छेता षहिया जणवय विहारं वित्तए ॥७४॥

(ज्ञाना घ० ४)

तं० तियार से० ते सेलकाचार्य त० ते रोग भातक. उ० उपशम्यां गर्या थका रोग स० समस्त गरीर सम्बन्धी वाधा उपग्रमी तं० ते वि० विस्तीर्ण घणो श्रम्न पाणी जादिम भादि देई ने राज पिंड नें विषे तथा मदा पान ने विषे मु० मूच्छां पाम्यी गं० भारान्त मूर्च्छां। गि० गृप्त थयी भा० तन मय मन थइ रहाो उ० याकतो चारित्र किया हं भाजम् थयो थको विहार थी, हमं ज्ञान हंगंनाटिक ध्याचार मूळी पासत्यो रहाो माठो ज्ञानादिक भाषार तेहनों. प० पांच विध प्रमादे करी युक्त थयो स० कदाचित् किया कदाचित् पासत्यो संसक्त तेहवो ही विहार छै जेहनों. उ० शत्तु बन्ध काले पीठ फनक श्रम्या सन्यारो होवो है तेहनों, प० प्रमादो थयो सदा वारवा थी एहवो विवरे गा० पिण् ममर्थ नहीं, फा० प्रांशुक एवणीक पीडादिक पाहा सूरी ने मंदूक राजा प्रते। भा० पूछी ने व० धाहिर देश मध्ये विहार फरिया मन हुयो.

अथ अडे सैलंक ने उसकी पासत्थी कुर्सीलियो प्रमादी संसत्तो कहा। पाहिंदारिया पीड फल्फ शब्या सन्यारी आपी विहार करवा असमर्थ कहा। पहनों प्रायिक्षत्त आवे के न आवे। पतो प्रत्यक्षं पासत्या कुणीलिया पणा नों हीलापणा नों प्रायिक्षत्त आवे। पिण सूत्रमें सेलक नें प्रायिक्षत्त चाल्यो नहीं। पिण लियो इन होसी।

यली सेलक ज्यूं डीलो पढ़े तिण ने देखवा निन्द्या योग्य कहा। ते पाठ

#### एवा मेव समणाउसो जाव िएगंथो वा २ श्रोसराणे जाव संथारए. पमत्ते विहरइ. सेणं इह लोए चेव वहुणं सम-णाणं ४ हीलिएज्जे संसारो भाणियव्यो ॥=२॥

(ज्ञाता ग्र॰ ४)

ए॰ हम् दृष्टान्त सं॰ हे प्रायुगावन्त ध्रमणां । जी॰ जिहां लगेः गि॰ महारो माथु साध्यो उ॰ उमन्नो पासंत्यो हुवे. जा॰ यावत् मं॰ संधारा ने विषे प॰ प्रमादी पणे वि॰ विचरे से॰ ते इ॰ इग् मंतुष्य लोक ने विषे प॰ घणा साधु माध्यी ध्रायक श्राविका माहि हि॰ हेलवा निन्द्रम योग्य सं॰ चार गति रूप समारे श्रमण किंद्रमो

इहा भगवन्ते साधां नें कहाो—कै म्हारो साधु साध्वी सेलकं उर्यू उसको पासत्थो ढीलो हुवे, ते ४ तीर्यां में हेलचा योग्य निन्दवा योग्य छै। यावत् अनन्त संसारी हुवे। नो के सेलक नें हेलचा योग्य निन्दवा योग्य कहाो, उसको पामत्थो कुणीलियो प्रमादी संसक्तो कहाो। पहनों पिण प्रायध्विक श्वाल्यो नहीं। पिण लियो इन हुस्ये। तथा सेलक नी ज्यावच पंथक करी। तेहनों पिण प्रायध्विक बावे। ते किम्—ए सेलक तो उसको पासत्थो पत्तो। अनें निणीय उद्देष्य १५ पासत्था नें अग्रनादिक दीधां चीमासी प्रायध्विक कहाो। ते मारे ते पाट लिविये छै।

जे भिवलृ पासत्थस्स असर्णं वां ४ देइ देवंतं वा साइजइ।

(निगीय उन् १५ मी० पन् ।

चैं को कोई सायु साध्यो. पानपायाचा में खन्धाग्रताविक ४ प्राहार है है है, है व है बता में पानुसोदे.

सम्य यहे पासत्या में बहानांदिक ध्ये देनों में यनुमीदे नी खीनामी धंद जारों समें मेरफ में गाता में पामत्यों फगो। ते मेरूक पासत्या दुर्जालिया ने

अग्रनादिक ४ पंथक आणी दीधा । ते माटे पंथक ने विण चौमासी प्रायिक्स निजीथ में कहारे ते न्याय जोड्ये। ते पंथक नीं पिण प्रायश्चित्त चाल्यो नहीं। पिण लियो इज होसी। फेतला एक अजाण, सेलंक की व्यावच पंथक कीधी तिण में धर्म कहे छै । ने करे ४६६ साधों सेलंक नी व्यावच करवा पंथक ने धाप्यो ते माटे धर्म छै। जो धर्म न हुवे तो पंथक ने व्यावच करवा शखता नहीं। इम फहे तेहनो उत्तर—जे ए पंथम ने सेलक नी न्यायच करवा थाप्यो, जट सर्व मेला हुता. आहार पाणी तो तोट्यो न हुतो ते पिण आप रो छांदो छै। पूर्वेली प्रीति भाटे थाएंगे। जो पंथक न्यावच करी तिण में धर्म हुवे तो ४६६ पोते छोडी क्यं गंया। त्यां एम विचाली-जे श्रमण निर्श्निय ने पासत्या एणो न कल्पे ते माटे भापां ने विहार करवो थेय छै। इम ४६६ साधां मनसूवो कीधो। ते मनसूवा में पिण पंथक न हुंतो। ते माटे पंघक ने थाप्यो कहा। अने ४६६ साधां सेलक ने पूछी विहार की थो पिण बंदना न की थी। जे सेलक नी व्यावच में धर्म जाणे तो धंदना क्युं न कीथी। पछे सेलक विहार कियो। तिवारे मंडूक राजा नै पूछी ने विहार कियो छै ते मादे पूछवा रो कारण नहीं। अने सेलक ने ४६६ चेलां वन्दना पिण न कीशी। ते मारे पंथक सेलक ने वन्दना करी व्यावच करी तिण में धर्म नहीं। जे निशीध उ० १३ में कहाो—उसन्ना पासत्या ने बांदे तो चीमासी दंड शावे। तो सेलक उसन्ता पासत्या ने पंथक वाद्यों ते निशीय ने न्याय चीमासी इंड आवे ते पंथक ने पिण प्रायश्चित चाल्यो नहीं। पिण लियो इन हुन्ये। झाहा हुये तो विचारि जोइजो ।

## इति ५ वोल सम्पूर्गा।

तया सुमंगल शनगार मनुष्यं मारनी तेहनें पिण दंश चाल्यों नहीं। ते पार्ट लिनिये हैं।

तएगं से मुमंगले अग्गारे विमलवाह्णे गं रगणा तन्चंपि रहसि रेगं गोल्लाविए समागे आसुरुत्ते जावमिसि मिसेमाणे आयावण भूमीओ पत्रो रुभइ पच्चोरुभइत्ता तेया समुग्घाएणं समोहणहिति समोहणहितित्ता सत्तद्भपयाई पच्चोसिककिति पच्चो सिकिहितिता विमलवाहणं रायं सहयं सरहं ससारहियं तवेणं तेएणं जाव भासरासिं करेहिति ॥१८५॥ सुमंगलेगां भंते ! ऋणगारे विमल वाहगां रायं सहयं जाव भासरासिं करेता कहिं गच्छहित्ति कहिं उनवज्जेहित्ति. गो॰ सुमंगलेणं अणगारे विमलवाहने रायं सहयं जाव भासरासिं करेता वहूहिं चउत्थ छट्टद्रम दसम दुवालस्स जाव विचित्तेहिं तवो कम्मेहिं श्रप्पाएं भावेमारो वहुइं वासाइं सामग्ए परियागं पाउगिहिति बहु २ त्ता मासियाए संले-हणाए सद्धिं भत्ताइं ऋणसणाइं ज़ाव छेदेता ऋालोइय पड़िकते समाहियत्ते उड्ढ चंदिम सूरिय जाव गेवेज गवि-माणे ससयं वीईवइत्ता सब्बद्धसिद्धे महाविमाणे देवताए उव-वजिहिति॥

#### (भगवती ग्रः १४)

 में भ्राव भारत भारता प्रते भावी में, यव ध्या वर्ष, माव चारित्र पाली में, माव मास मी.

स॰ संजेखगाइ स॰ साठ, भ॰ भात पागी श्र॰ श्रग्यसगा यावत हेदी ने. आ॰ श्रालोइ. प॰ पिडकमे स॰ समाधि प्राप्ति. उ॰ ऊर्ज् व चन्द्रमा. जा॰ यावत्. ग्रै॰ प्रवेयक विवानवालना. स॰ ग्रयन प्रते वि॰ व्यति क्रमी ने सर्वार्थ लिद्धि. म॰ महा विमान ने विषे. है॰ देवता पर्गे, उ॰ उपलस्ये,

श्य अठे इम क्हों—गोशाला रो जीव विमल वाहन राजा सुमंगल अन-गार रे माथे तीन वार रय फेरसी। तिवारे सुमंगल अनगार कोण्यो धको तेजू लेश्या मेली भस्म करसी। ते सुमंगल अनगार सर्वार्थसिद्धि जह महावदी में मोक्ष जासी। इहां सुमंगल अणगार घोड़ा सारयी राजा रय सिहत सर्व ने मस्म करसी। पहवूं कहाो पिण तेहनों प्रायश्चित्त चाल्यो नथी। जिम मनुल्य मासा पहवो मोटो अकार्य कीधो तेहनों पिण प्रायश्चित्त चाल्यो नथी। तिम भगवन्ते लिख फोड़ी तेहनों पिण प्रायश्चित्त चाल्यो नथी। जिम सुमंगल आराधक कह्यो. सर्वार्य सिद्धि नी गित कही। ते माटे जाणीह' प्रायश्चित्त लियो इज होसी। तिम लिख फोड्यां उत्कृष्टो ५ किया कही ते माटे :हम जाणीह' भगवन्त लिख फोड़ी तेहनों पिण प्रायश्चित्त लियो इज हुस्ये। डाहा हुवे तो विचारि जोहजो।

## इति ६ वोल सम्पूर्गा ।

वली फेतला एक इम फहे—सुमंगल अनगार ने हो "वालोइय पडिक्संते"

प पाठ फत्यो । तिणसूं लिक्टि फोड़ी तिणरो प्रायिक्त चाल्यो । पिण मगवन्त ने

प्रायिक्त चाल्यो नहीं इम कहे तेहनों उत्तर—"वालोइय पडिक्कंते" ए पाठ लिख्य
फोड़ी तेहनों नहीं छै। ए तो घणा वर्षा चारित्र पाली मास मों संधारो करी

पछे "वालोउय पडिक्कंते" ए पाठ कलो । ते तो समर्च पाठ छेहला अवसर नों

टाल्यो छै। ए छेहला अवसर नों "आलोइय पडिक्कते" पाठ तो घणे ठिकाणे
क्या छै। रो फेनला एक लिपिये छै।

ततेगां से खंधए अगगारे भमग्रस्त भगवओ महा-वीरस्त तहारूवाणं थेराणं अंतिए सामाइय माइयाइं एका-रत्त अंगाइं अहिन्भित्ता वहु पडिपुग्णाइं दुवालस्त वासाइं सामग्ण परियागं पाउणित्ता सासियाए संलेहणाए अत्ताणं भूसित्ता सिट्टं भत्ताइं अग्रसग्राए छेदेत्ता आलोइय पीइ-क्कंत समाहिपत्ते आग्रपुठ्वीए कालंगए।

(भगपती ग०२ उ०१)

तः तियोरे से० ते. पं० स्कटक. ष्य० धनगार. स० शमण् स० भगवन्त. स० महानीर ना. त० तथा रून तेट्वा स्थविर में. प्य० मनीपे सा० सामायक धादि देई ने. ए० ११ धन प्रति ष्य० भगो ने. व० धग् प्रतिपूर्ण हु० १०. व० वप. प० चास्त्र पर्याप. पा० पाली में सा० माम नी मलेखणाड़ माल दिन्स ने धनग्रने. ष्य० धास्ता धकी हम सीण् करो ने'. म० साठि दिन राति नी भत्ति है तहना त्याग धकी माठि भति धनग्रने न्यजी ने हेदीने. प्या० गत ना प्रतिचार गुरू में संभलावी ने ते? में सिच्छामि हुद्द देई ने' समाधि पान्यो प्रतु- प्रमे काल पान्यो

अध अड स्कद्क संथारो कियो तेहनों पिण "सालोइय एडिस्कंते" पाठ कायो। तो जे संथारो करनीं बेला नो ५ महाप्रत आरोप्या प्रची पाठ कहाो। पछे संथारा में इण स्कंदके किसी लिप्य फोड़ी तेहनी आलोबणा कही। पिण ए तो अजाण पने दोव लागा रो शंका हुने तेहनें ए पाठ जणाय छै। पिण जाण ने दोव लगाने तेहनें ए पाठ नहीं दोखें। तिम सुमंगल रे खजाण शेव रो ए पाठ छै पिण स्वित्र फोड़ो निण री सालोबणा चाली नहीं। साहा हुने तो विचारि खोहजो।

# इति ७ बोल सम्पूर्ण ।

मया तिसक सनतार विषा संधारी हियों तहने यासीहर चाह क्यों। में जिन्मि छै। एवं खलु देवाणुणियाणं अंतेवासी तीसय नामं अणारे पगइ भद्दए जाव विणीए छट्टं छट्टेणं अणिक्लितेणं तवो कम्मेणं अणाणं भावेमाणे वहु पिडपुरणाइं अष्टु संवच्छराइं सामरण परियाइं पाउणित्ता मासियाए संबेह-णाए अत्ताणं भूसित्ता सिट्टं भुत्ताइं अणसणाए छेदेत्ता आलोइय पिडक्कंते समाहिपत्ते। काल किच्चा सोहम्मे कप्पे सयंसि विमाणंति उववायस भाए देव स्वयण्डांसि देव दूसंतरिए अंगुलस्स असंखेज भाग मेत्तीए ओगाहणाए सक्कस्स देविदंस्स देवरराणो सामाणिय देवत्ताए उववरणे।

(भगवती श०३ उ०१)

प्० इस. खलु. निश्चय. देवानुप्रिय रो. ध्र० धन्ते वासी. सी० तिप्यक नाम प्रायगार. प० प्रकृति भद्रीकः जा० यावत्. विनीत छ० छठ भत्ति करी। ध्र० निरन्तर. त० तप कर्म करी. ध्र० ध्रातमा ने भावतो थको यहु प्रतिपूर्ण धाठ पर्ष सा० दीना पर्याय. पा० पाली ने सास नी. स० सनेखणा करी ने . ध्र० ध्रातमा ने सेवी ने स० साठि भात पाणी ते ध्रन्यने. छे० छेदी ने धा० ध्रालोई ने मनना शक्य ने प० ध्रतिचार ने पढिक्रमी ने . मन ने स्वस्य पणे समाधि पाम्या थकां. का० काल करी ने . सो० सौधर्म देवलोके . स० ध्रापना विमान ने विषे. द० उपपात सभा में. दे० देवश्य्या में. दे० वद्य्य रे ध्रन्तर में . ध्रतृ स ना ध्रसंख्या भाग मात्र. ध्रवनाहना स० शक्तेन्द्र देवेन्द्र देव राजा रे सामानिक देव पणे उ० उत्पन्न हुत्यो।

इहां तिप्यक अनगार ८ वर्ष चारित पाली मास रो संथारो कियो तिहां छेहड़े "आलोइय पहिनकंते" कहाो। पणे किसी लिप्य फोड़ी तेहनी आलोवणा कही। डाहा हुने तो निचारि जोइजो।

## इति बोल सम्पूर्गा।

त्या कार्त्तिक सेट १४ पूर्व भणी १२ वर्ष चारित्र पाठी संधारी कियो सहने पिण भालोइय पाठ क्यों । ते लिखिये हैं । तएगां से कत्तिए अग्गारे ठागे सुन्त्रयस्त अरह्यों
तहा रूवागां थेरागां अंतियं सामाइय माइयाइं चउदस्तपुन्ताइं अहिज्ञइ २ ता वहूइं चउत्थ छट्टुम जाव अप्पागं
भावे मागो घहु पड़ि पुग्गाइं दुवालस वासाइं सामगण
परियागं पाउगाइ २ ता मासियाए संलेहणाए अत्तागं
भासेइ २ ता सिट्टु भत्ताइं अग्रसणाइं छेदेइ छेदेइता
आलोइय पडिक्कंते जाव कार्ल किचा सोहम्म कप्पं सोहम्मे
विदंसए विमागो उववाय सभाए देवसयणिज्ञा स जाव सक्के
देविंदत्ताए उववग्गो।

(भगवती १० ४०३)

स० तिर्दार से० ते. फ० काशिक मे० धावांगार, मु० मुनि एवत धारिक्षंत ना त० सवा रूप, धे० म्यदिशं रे की मू नामायकादि चउटा पूर्व मी प्रध्ययन करी में, घ० धहुत धतुर्य आंत दूर घटम यावत. प्रम धारमा ने भावता घकां, य० दहुत प्रतिष्णों हु० ११ वर्ष री साधु रो पर्याय पालों ने. नाम नो मलेखना मू, धार भारमा ने हुर्वल करी में, स० साठि आत पार धानयन हिर हैंदे दिदी में धालों के. जार वावज़, काल माले काल करी में, मो० मीधमं देवलों के ने दिये, सीधमावशंतक विमान ने विचे, उपपात सभा में विषे, दे० देव घटना ने विषे, दें देनेन्द्र वची उत्त्यत हुयों।

गृप रहा कार्सिक जनगर में पिण "आलोइन पहिच नंते" प पाठ हो हु पहाो। पण किमो लिंक फोड़ो-जेह मी आलोबणा कही। तथा क्या क्या दिस्य जिया में पम अनगार में पिण "आलोइब पहिचलते" पाठ कहों। इस प्रसादिक अणगार रे घण ठिकाण छेहड़े जाय अल्द में "आलोइब पहिचलते" पाठ कहों। इस प्रसादिक अणगार रे घण ठिकाण छेहड़े जाय अल्द में "आलोइब पहिचलते" पाठ क्यों छै। सम सुमंगल में पिण पहिला तो प्रणा चर्चा चारित पालगो ने पाठ क्यों छै। तिम सुमंगल में पिण पहिला तो प्रणा चर्चा चारित पालगो ने पाठ क्यों। गुडे मंधारा नों पाठ पाहि छेड़ "आलोइब पहिल्लते" पाठ क्यों। एक मंधारा नों पाठ पाहि छेड़ "आलोइब पहिल्लते" पाठ क्यों। पाठ क्यों। पाठ क्यों हो सालविक क्या हो आवश्चित क्या हो। अने को लिंक

फोडण रा प्रांयश्चित रो पाठ हुवे तो इम फहिता "तस्सठाणस्स सालोइय पडिएकंते" पिण इस तो फह्यो नथी । ते सारे लब्धि फोडण रो प्रायश्चिन चालयो नहीं। भगवती ग० २० उ० ६ जंघा चारण विद्या चारण लिंघ फोडे तेहनों प्रायश्चित्त चार्ल्पो छै। तिहां एहवो पाठ कह्यो छै। "तस्स ठाणस्स बालोश्य पिंडक्कते" इम कहाो । तथा भगवती श० ३ उ० ४ वैकिय करे तेहनों प्रायित कह्यो । तिहां पिण "तस्स ठाणस्य आलोइय पडिवक्ते" इम पाट कह्यो । लिघ फोडी ते स्थानक वालोचा भाराधक कह्या। अने सुमंगल ने अधिकारे "तस्स हाणस्त' पाठ नयी। ते मार्डे लिव्यं फोडण रो प्रायश्चित चाल्यो नहीं। जे सीही अणगार मोटे २ शब्दे रोयो वाग पाडो ने अकल्पनीक कार्य छै। तेहनों प्रायश्चित चाल्यो नहीं। अइमुत्ते पाणी में पात्री तराई ए विण कार्य साधु नें करवा जोग महीं। उपयोग चूक नें कियो। तेहनें पिण प्रायश्चित्त जोइये पिण चाल्यो नहीं। रहनेमी राजमती ने कह्यो, हे सुन्दरि! आपां संसार ना काम भोग भोगवी भुक भोगी शह पछे वली दीक्षा लेस्यां। ए पिंण वचन महा अयोग्य पापकारी छै। तेहतों विण वंड चाल्यो नहीं। धर्मधीय रा साधाँ गुरां ने विना पृछ्यां धणा पंथ मिले तिहा नागशी ने हेली निन्दी पहनों विण दंड चाहरी नहीं। सेलक ने उसन्नी पासत्यो क्योलियो संसत्तो प्रमादी कहा। वली सेलक जिसी हुवे तिण ते हेलवा योग्य निन्द्र योग्य यावत् अनन्त संसारी कहो। ते सेलक ने विण प्राय-विचल चाल्यो नहीं। पंथक सेलक पासत्या नी व्यायच करी तेहनों पिण दड चाल्यो नहीं। समंगल अनगार राजा सारधी घोड़ा रय सहित में भस्म फरसी तेहनें पिण प्रायश्चित चाल्यो नहीं। निम भगवन्त पिण छग्नस्य पेणे लिख फोड़ी भोगाला ने बचायो तेहनों पिण प्रायश्चित चाल्यो नहीं। जिम ए पाछे कहा। सीहादिफ अणगार नें दंड चाल्यो नहीं। पिण लियो इज होस्ये। तिम भगवन्त विण लिव्य फोडी तिण रो इंड चाल्यो नहीं। पिण लियो रज होसी। बाहा हुवे सो विचारि जोहजी ।

## इति ६ वोल सम्पूर्गा।

देनका एक फर्-मोजाला में भगवान् सक्वि फोड़ी धवायो। तिण में टोप लागे हो मगवान् में नियंडो किस्यो हुन्ती। मगवान् में छन्नस पणे कैयाय कुगील नियंडो छै। ते कराय कुशील नियंडो अपहिलेको कहा। छै। ते माडे भगवान ने दोव लागे नहीं। इम कहे तेहनों उत्तर—क्रयाय कुगील नियंडा ही लाग करे नेहने पूछी ले गीनम म्वामी में किसी नियंडो हुन्तो। गीनम स्वामी में विण क्रयाय कुगील नियंडो हुन्तो। विण आनन्द ने घरे बचन में खलावा. चली पहि-क्रमणो सदा करना. चली गोचरी थी आवी इरियावही पहिक्रमक्षा ले हहा? कुगील नियंडे दोव लागे इन नहीं। तो गीनम आनन्द ने घरे किम पालाया। चली इरियावहि पड़िक्रमवा रो कांई काम। तथा वली क्रयाय कुशील नियंग्डे पनला बोल कृशा। ने पाउ लिसिये छै।

कपाय कुसीलेगां पुच्छा. गोयमा ! जहगणेगां झहुपय-यण मायास्रो उक्कोसेगां चउदस पुट्याडं स्रहिज्जेजा ।

(भगवणी गर २५ व० ६)

कः क्यांय तुर्गास नी एच्छा, गो० है गौतम । तः ज्ञावन्य । यार प्राप्त प्रपण सामृक्षा प्राप्तम भणे, तः तस्तुष्ट, पो०, चटद पूर्व नो । प्रारं प्रशायन संग्रं।

सम इतां पाणी—कयाय प्रशांत नियंता रा धणी भणे तो जान्य ८ प्रयचन माता ना उत्कृष्टा १४ पूर्व अने पुलाक नियंता चालो जावत्य मा पूर्व मा ती जी पत्यु ( पन्तु ) उत्कृष्टा ६ पूर्व यय कृत अने पिहसेवणा द्वागील मणे तो जावत्य ८ प्रयम न माता ना उत्कृष्टा १० पूर्व भणे । दिवे जान हारे एवं छै।

कराय कुसीलेगं पुच्छा. गोयमा ! दोसुवा निसुवा चउसुवा होजा । दोतु होजमाणे दोसु द्यानिणियो हिदाणाग सुक्षणागेसु होजा तिसु होजमाणे तिसु क्यामिणियोचिदाणाग् सुक्षणाण क्योहिणाणेसु होजा कदवा निसु व्याभिणियो-हिपणाण सुक्षणाण मण पजवणाणेसु होजा. चउनु होज-

#### माणे चउसु ज्ञाभिणिवोहियणांग सुत्रगांग श्रोहिणांग मण् पज्जवणांगेसु होजा॥

( भगवती ग० २५ उ० ६)

कः क्याय कुशील नी प्रत्या है गौतम! दो॰ ये ने निषे. ति॰ त्रिण ने विषे चा॰ चा॰ ने विषे दे॰ ये ज्ञान ने शिषे होय. तिवारे. घ० सितज्ञान ने पिषे स॰ श्रुतज्ञान ने विषे. ति॰ त्रिण ज्ञान ने विषे हुइ तियारे छा० मितज्ञान ने विषे स॰ श्रुतज्ञान ने विषे. घो० घ्यवधिज्ञान ने विषे हुइ घ॰ श्रथवा त्रिण ने विषे हुइ तियारे त्रिण. पा॰ मितज्ञान ने विषे स॰ श्रुतज्ञान ने विषे म॰ सन पर्यव ने विषे च॰ चार ने विषे हुइ तियारे. छा॰ मितिज्ञान ने विषे स॰ श्रुतज्ञान ने विषे च॰ श्रुतज्ञान ने विषे स॰ श्रुतज्ञान ने विषे छ। श्रुतज्ञान ने विषे छ। श्रुतज्ञान ने विषे छो॰ प्रविध ज्ञान ने विषे म॰ सन प्रयव ज्ञान ने विषे हुइ।

अथ अठे कपाय कुर्गील नियंदे जघन्य २ झान अने उत्कृष्टा ४ झान वहा। । अने पुलाक वक्कस पिंड सेवणा में उत्कृष्टा मित श्रुत अविधि ३ झान कहा। । पिण मन पर्यव झान न कहा। हिवै गरीर हारे करी कहें हैं।

क्याय कुर्साले पुच्छा. गां० ! तिसुवा चउसु वा पंचसु वा होजा तिसु उर्रालये ते या कम्मए सु होजा चउसु होमाणे चउसु उर्रालयं. वेउव्विह तेया कम्मएसु होजा पंचसु होमाणे उर्रालय वेउव्विय आहारग तेयग कम्मएसु होजा।

(भगवती धतक २४ उ० ६)

पंज्ञास नी पृच्छा गो० हे गोतम! ति० त्रिण चार प० पांच गरीर हुई, जिल गरीर ने जिले तियों हुई उ० भोड़ारिक ते० तेजल क० कार्मण हुई च० चार गरीर ने चिने हुई तियों चार, उ० भोड़ारिक पे० पैक्तिय ते० तेजल क० कार्मण ने विने हुई . पंज्ञान गरीर ने चिने हुई भो० भोड़ारिक पे० पैक्तिय भा० भाहारिक ते० तेजल. ४० सामेच मगैर ने विने हुई

स्य इहां क्याय पुर्जाले में ३ तथा ४ तथा ५ गरीर कहा। अने पुलाक में ३ गरीर वक्कुस पड़िसेवणा फुजील में बाहारिक विना ४ गरीर पाये। अने क्याय पुजील में वैकिय बाहारिक शरीर यहा, तो वैकिय बाहारिक लिख फोडवा दोप लागे छै। हिचै समुद्धात हार कहे छै।

#### कपाय कुसीलेगां पुच्छा. गो० ! छ समुग्घाया प० तं० वेदगा समुग्घाए जाव श्राहारग समुग्घाए.

(भगवती ग० २४ उ० ६ ३

क॰ फराय कुरोल भी एएडा गो॰ है गीतम ! ए॰ ६ मधुद्र्वात परूपी ते घटे हैं देन चेदनी ममुद्र्वात यावत गा॰ प्याहारिक समुद्र्वात.

लय लंडे कपाय सुजील में तैयल समुदुवात यजी ६ समृद्धात पर्छा। यने पुलाक में ३ समुद्दात ये देती १ का 12 २ म रणेती ३ वक स्वाय दिश्वेत मार सुजील में ३ साहारिक, केवल वर्जा ५ समुद्दात पाये। व्यव कपाय दिशील में ६ समुद्दात कही। ते भणी विकाय तैज्ञम आहारिक समुद्दात पिण ते करे छैं। पने पन्तवणा पद ३६ विकाय तैज्ञम आहारिक समुद्दात पिण ते करे छैं। पने पन्तवणा पद ३६ विकाय तैज्ञम आहारिक समुद्दात कियां ज्ञवन्य ३ कियां वर्राणे ५ किया कही छै। रणन्याय कपाय कुणील नियंडे उत्रह्णों ५ किया कही छै। रणन्याय कपाय कुणील नियंडे उत्रह्णों ५ किया कही छै। वर्गा वर्णा कपाय कुणील नियंडे आहारिक धारीर क्यां। अने भगवती श्राव हो करा वर्णा कपाय कुणील नियंडे आहारिक धारीर करों। अने भगवती श्राव करें। वर्णा वर्णा करें प्रमाद के ते तो अत्यक्ष हो छै। निया वर्णा क्यां। क्यां क्यां। क्यां क्यां करें। यो भगवा क्यां। वर्णा क्यां वर्णा क्यां। मार्गा विकाय करें पिण क्यां वर्णा क्यां हो से मार्गा किया वर्णा क्यां करें के विकाय क्यां। क्यां क्यां

कसाय कुसीले पुच्छा. गो० ! कसाय कुशीलत्तं जहति पुलायं वा वउसं वा पडिसेवणा कुसीलं वा णियंठं वा श्रक्संजमं वा संजमासंजमं वा उवसंपज्जइ.

( भगवती १४० २५ उ० ६)

कः कपाय कुगील नी प्रच्छा गो॰ हे गौतम! कः कषाय कुशील पण्ं. तः तजी पु॰ पुलाक पण्ं. पः वदकुश पण्. पः प्रति सेवना सुशील पण्ं श्विष् प्रथवा निर्प्रन्थ पण्. प्रश् धासयम पण्. सः सवमासंत्रम पण्. उः पडिवज्जे.

अथ इहां कह्यो-कपाय कुशील नियंठो छांड़ि किण में जावे। कपाय कुशील पणी छांडी पुलाक में आवे। वक्कुस में आवे। पड़िसेवण कुशील में शावे । निर्द्रम्थ में आये । असंयम में आये । संयमासंयम ते आयक पणा, में आये । कपाय कुजील पणी छांडि ए ६ ठिकाणे सावतो कहाो। कपाय कुजील में दोप लागे इज नहीं। तो संयमासंयम में किम आवे। ए तो साधु पणी भांगी श्रावक धयो ते तो मोटो दोप छै। ए तो साम्वत दोप लागे तिवारे साधु रो श्रावक हुवे छै। दोप लागां विना तो साधु रो श्रावक हुवे नहीं। जे कपाय कुणील नियंडे तो साधु हुंतो। पछे साधु पणो पाल्यो नहीं तिवारे श्रायक रा व्रत आदरी श्रावक थयो। जे साधु रो श्रावक थयो जट निश्चय दोव लायो। तिवारे कोई कहे—प तो कपाय कुणील पणो छांडी पाधरो संयमसंयम में आवे नहीं। इस कहे तेह्नो उत्तर-जे कवाय कुणील वणी छांड़ी पुलाक तथा वक्कुस थयो। ते वक्कुस म्रष्ट थई श्रावक पणी साद्रे ते तो वक्कुस पणी छांडी संयमासंयम में सायो कहिलो। विण कवाय कुशील पणो छांडी संयमा संयम में आयो न कहिली। फदाय क्राजील पणी छांदी निर्प्रनथ में आबे कारो। पिण स्नातफ में आबे इम न फ़्ह्मों। बीचमें अनेगे नियंटो फर्सि आवे ते लेपी कच्चो हुवे तो स्नातक में पिण धावतो न फहिता। दश में गुणठाणे कयाय कुशील नियंडी हुवे तो तिहां थी १२ में गुणठाणे गर्या निर्मन्य में वायो, तिहाँ थी १३ में गुणठाणे गर्या स्नातक थयो ने निर्प्रन्य पणी छाड़ी स्नानक थयो। पिण कपाय कुणील पणी छांडी स्नातक में आयो इम न परा। | तिम कपाय फुणील पणी छाडि चफ्कुस धर्य। ने चफ्कुम

म्रष्ट थर्ड श्रायक थयो। ते पिण वक्कुस पणो छांछी संयमा संयम में आयो। पिण कयाय कुणील पणो छाडि नयमा नयम में न आयो। तथा वक्कुस पणो छांडि पहिस्पेयणा में आये १ कपाय कुणील में २ असंयम में ३ संयमासंयम में ४ प चार ठिकाणे आये कहाो। पिण निर्धन्य स्नातक में आयता न कहाा। ते किम वक्कुस पणें छांडी निर्धन्य स्नातक में आये नहीं चढतो चढतो २ आये वक्कुस पणो छांडो पाधरो निर्धन्य न हुये। बीचे कपाय छुणील फर्सी ने निर्धन्य में आये। ते माटे निर्धन्य में कपाय छुणील आये पिण वक्कुस न आये। प तो पाधरो आये इज नहीं कहाो छै। ते न्याय कराय छुणील पणो छांडि संयमासंयम में आये कहाो। ते भणी कपाय छुणील में प्रत्यक्ष होप लागे छै। हाहा हुये तो विचारि जोइजो।

#### इति १० बोल सम्पूर्ण।

तथा यही पुलाक वषकुस पडिनेयणा में ४ जान १४ पूर्व नों भणवी पर्न्यों छै। अने फवाय कुनील में ४ जान १४ पूर्व कछा छै। अने १४ पूर्वधारी पिण पन्नन में चूकना कछा छै। ने पाट लिगिये छै।

त्र्यायार पन्नति धरं दिद्विवाय महिज्ञगं । काय विक्ख लियं नचा न तं उवहसे मुणी ॥ ५०॥ विक्षां सिक्स कार्य विकास

चार प्राणासंग. पर भगामी मूच में धरणहार से भयवाहार है. दिर दृष्टि धारमा चग में, यर भयवाहार एएवा ने वर घोरमा धन्तें वरी धनायो कायी ने मन वहीं सेहरें, हुने, मुरु साधू,

स्थ हतां कदा े - दृष्टि याद तो धयां पिण वधन में राज्य जाव मो और नाथु में हमणो गदी। यहिए याद में जाज चूके, तिण में पिण कपाय

कुणील 'नियंडो छै। चली १४ पूर्वधर ४ झानी पिण पडिकमणो करें। इणन्याय कयाय क्रुगील नियंटे अजाण तथा जाण ने पिण दोप लगावे छै। जे वैकिय तेजु बाहारिक लिंच फोड़े ते जाण ने दोप लगावे छै। वली साधु पणी भांग ने श्रावक पणो आदरे प जावक भ्रष्ट थयो, तो और दोप किम न लगावे। इणन्याय कपाय कुशील नियंठे दोप लगावे छै। तिवारे कोई कहे ए कपाय कुशील नियंहा ने अरिडसेवी किणन्याय कहारे। तेहनों उत्तर—ए कवाय कुशील नियंठा ने अपिड-सेवी कहाो-ते अप्रमत्त तुल्य अपिस्तिवी जणाय छै। कपाय कुणील नियंठा में गुणठाणा ५ छै। छठा थी दशमा ताई तिहां सातमें आठमें नवमें दशमें गुणठांणे भात्यन्त शुद्ध निर्मल चारित्र छै। ते अगड़िसेवी छै। शनै छठे गुणठाणे पिण झत्यन्त विजिष्ट निर्मल परिणाम नो धणी शुभ योग में प्रवर्त्ते छै। ते अपहिसेवी छै। तथा दीक्षा होतां अथवा पुलाक वक्कुण पहिसेवणा तजी कपाय कुशील में भाषे तिण वेलां आश्री अपिक्सेवी कह्यो जणाय छै। पिण सर्व कपाय कुशील रा धणी अपिडिसेवी न दीसे। जिम ऋयाय कुशील में शान तो २ तथा ३ तथा ४ इम कह्या। शरीर पिण ३ तथा ४ तथा ५ इम कह्या। अर्ने छेश्या ६ वही छै। पिण इम नहीं ऋही १ तथा ३ तथा ६ पहचो न कहाो । प लेश्या ६ कही छै। ते छटा गुणठाणा री अपेक्षा इं पिण सर्व कपाय कुणील रा धणी में ६ लेश्या नहीं। ते किम् ७-८-१-१० गुणठाणा में कपाय कुशील नियंठो छै। तिहा ६ छेण्या नथी। कोई कहे ६ लेश्या रा पेटा में किहां १ पार्च किहा ३ पार्च, ते ६ लेश्या में शागई इम कहे। तिण रे लेखे गरीर पिण पांच इज कहिणा। तीन तथा ४ कहवा रो काई काम । ३ तथा ४ शरीर पांच रा पेटा में समाय गया । वली झान विण ४ कहिणा। २ तथा ३ कहिवा रो काई' काम। २ तथा ३ ज्ञान तो चार जान में समाय गया। इम लेश्या न कही समचे ६ लेश्या कही ए छटा गुणटाणा आश्री ६ लेश्या कहो। सर्व बाश्री कहिता तो १ तथा ३ तथा ६ इम कहिता पिण सर्व रो ् कथन इहां न लियो । तिम अपङ्क्तिवी कह्यो । ते पिण अप्रमत्त आश्री तथा अप्रमत्त् तुल्य विजिष्ट चारित रो धणी छडे गुण ठाणे शुभ योग में वर्ते ते शाश्री अपिट्नेयी फहाो जणाय छै। ते उत्पर सुत्र नों हेत् भगवती ग० १६ उ० ६ पांच प्रकारे स्वप्न फह्या। चली भाव निद्रा भी अपेक्षाय जीयां में सुचा, जागरा थने सुचा जागरा फ़ला । निहां मनुष्य अने निर्यञ्च पंचेन्द्रिय टाल २२ वृद्धक तो सुत्ता कह्या । सर्वपा

श्रातं मारे। अने निर्यंच पंत्रेन्द्रिय सुत्ता विण छ । अने सुत्ताजागरा विण छ । विण जागरा नहीं । मनुष्य में तीनू ही छ । इहां अत्रती ने सुत्ता काम। प्रती ने जागरा काम। अने प्रत्यत्रती ते सुत्ताजागरा काम। जिम सुना, जागमा, सुन-जागमा काम। तिमहीज संबुद्धा, असंयुद्धा, संबुद्धाऽसंबुद्धा विण फहिया। "जहेंच सुत्तालं इंड श्रोतहें भाणियव्यो" संबुद्धा सर्व प्रती माध्रु असंयुद्धा श्राती संबुद्धाऽसंबुद्धा, ने प्रत्यत्रती हम ३ भेद छ । तिहां फह्यूं पाठ छ ने लिपिपे छ ।

संवुंडणं भंते सुविणं पासइ. असंवुंडे सुविणं पासइ. संवुंडासंवुंडे सुविणं पासइ. गोयमा ! संवुंडे सुविणं पासइ असंवुंडेवि सुविणं पासइ संवुंडासंवुंडेवि सुविणं पासइ संवुंडेवि सुविणं पासइ संवुंडेवि सुविणं पासइ संवुंडे सुविणं पासइ. असंवुंडे सुविणं पासइ. तहावातं होजा अण्णहावा तं होजा संवुंडे सुविणं पासइ. पासइ एं चेव ॥ ४॥

र भगवती शर १६ उ० है।

संवसंद्रत अवह अगान् सव स्था पावदेते श्राव श्वसम्तृत एव स्था पाव हेरे, सव सम्मृत एव स्था पाव देन गोव हे गीता से सम्मृत एव स्था पाव देन गोव हे गीता से सम्मृत एव स्था पाव देने श्राव श्वास्त्र स्था सम्मृत एव स्था पाव देने श्राव श्वास्त्र स्था पाव हैने श्राव श्वास्त्र एव स्था पाव हैने, यव सम्मृत एव स्था पाव हैने, यव सम्मृत एव स्था पाव हैने, यव सम्मृत एव स्था पाव हैने एवं स्था प्रश्ने

भाग इस्तं पाणी -मधुदी ने साधु सर्वत्रती स्वत्री हैले। ने यस तथ्य सांग्री रणती होते। अर्थे श्रसंबुद्धी भव्यती वर्ते संबुद्धालंबुद्धी श्रामक ते स्वव्रती साली विण देते। अर्थे भूटी विण देते। इद्धी संबुद्धी स्वव्रती देते ने कथा तथ्य साची देते पत्ती यंत्री सर्वे संबुद्धी सो भाग जंडास्तरिक भूटा स्वव्रता विण शामि है। के भाषण्यक अ० ६ कथी। सोस्वादित्याव विद्यां जंडास्तरिक देखाँ

करी, तथा आगल कहारे। "पाण भीयण विष्परियासियाए" कहितां स्वप्ता में पाणी नों पीवो । भोजन नों करवो ते अतिचार नों "मिच्छामिदुकडं" इहां स्वप्न जंजालादिक फूटा विवरीत स्प्रा साधु ने यावता कह्या छै। तो इहां सांची ९ नप्तो देखे इम क्यूं कह्यो। पहनों न्याय ए सर्व संवुड़ा साधु आश्री नथी। विशिष्ट यरयन्त मिर्मल चारित नों धणी सम्बुड़ो स्वमो देखे ते बाधी कहा। छै। टीकाकार पिण इम कहा। छै। ''सम्वृतश्चेह-विशिष्टतर सम्वृतत्व युक्तो प्राह्मः' इहां टीका में पिण इम कहा। सांची स्वप्नी देखें तो सम्बुडी विशिष्ठ अत्यन्त निर्मल परिणाम नों धणी सम्बुड़ो ग्रहणो। इहां गत्यन्त निर्मल चारित आश्री सम्बुड़ो साचो स्वप्नो देखें कहा। विण सर्व सम्बुडा वाश्री नहीं। तिम अत्यन्त विशिष्ट निर्मल परिणाम नों धणी कपाय कुशील अपडिसेवी कछो जणाय छै। तथा दीसा लेतां पुलाक वन्कुस पहिसेवणा तजि कथाय कुशील में आवे ते वेलां आश्री अपहिसेवी फछो जणाय छै। तथा पुरुक्त वक्कुस पहिसेवणा ने पहिसेवी कहा। ते कपाय कुशील पणी छांछी पुलाक वनकुस पहिसेवणा में आवे ते दोप लगायां सेती बावे ते भणी यां तीना नें पडिसेवी महा। अने कपाय कुशील में अपिड्सेवो कहारे। ते दीझा लेतां कपाय कुशील पणो आहे ते वेला अपिड्-सेवी तथा पुलाक वक्कस पड़िसेवणा तजि कपाग कुशील में आवे ते वेलां आगुको दंद लेर् अपडिसेवी थावै। जिम पुलाक वक्कुस पहिसेवणा पणा ने आद्रतौ पडिसेवी कहा। ितम कपाय कुशील पणी आद्रता अपडिसेवी कहारे। इण न्याय क्याव कुणील ने अपड़िसेवी कह्यो जणाय छै। पिण सर्व कपाय कुणील ना धणी अपिइसेवी फहाा दीप्रे नहीं। जिम फपाय फुशील में ६ लेश्याकही ते विण प्रमत्त गुणठाणा आश्री करी। पिण सर्व कपाय कुशील ना धणी में ई केश्या नहीं। तिम अपड़िसेवी फद्यो। ते पिण अप्रमत्त तुन्य विशिष्ट निर्मेट चारित नो घणी दासे छै। पिण सर्व फपाय कुशील चारितिया कशा शीसता न थी। आहा हुवे तो विचारि जोर्जो।

#### इति ११ वोल सम्पूर्ण ।

यली मगवती ग० ५ उ० ४ पहचो कहाो छै ने पाउ लिखिपे छै।

श्रणुत्तरोववाइयाणं भंते ! देवा किं उद्दिगण मोहा उव-मंत मोहा खीण मोहा, गोयमा ! नो उद्दिगण मोहा. उच-संत मोहा खोण बीण मोहा

(भगवनी ग०५ उ०४)

भ्राव भ्रमुत्तरोपपातिक भव है भगवन्त देव! कि स्यू उत्वर देद मोहनी है. उव उप-भाक्त मोहनी है भ्रमुत्कर वेट मोहनी, गोव गोतम! खोव नहीं उव उत्कर पेद मोहनी देव उपयोक्त मोहनी है. खोव नहीं जीय मोहिनी।

अथ इंदां कहा — अनुतर विमान ना देवता उदीर्ण मीह न थी। अर्गे क्षीण मीह न थी। उपशान्त मोह हैं, उम कहा। इदा मोह नें उपशमायो पाना। मनें उपशान्त मोह तो इग्यारवे ११ गुणडाणे छै। अर्ने देवता तो खाँथे गुणडाणे छै, निहां तो मोह नों उदय छै। तेहथी समय २ सात २ कर्म लागे छै। मोह मों उदय तो देशमें गुणडाणे साई छै। अर्गे इहा नो देवता नें उपशान्त मोह फह्यों, ते उत्कट घेद मोहनी आश्री फह्यों। निहां देवता नें पिचारणा न थीं ते माटे वहुल घेद मोहनी आश्री उपशान्त मोह क्छों। विण सर्वथा मोह आश्री उपशान्त मोह न थीं पह्या। टीलामें पिण इमेज धर्य कियों छै। तिण शहुमार विमान ना देवता में उत्कट घेद मोह आश्री उपशान्त मोह कह्या। पिण सर्व मोहनी री प्रकृति रे आश्री उपशान्त मोह म थीं कह्या। तिम क्राय फुलीट नें भपहिनेवी क्छों। ते पिण विशिष्ठ परिणाम ना धणी साथी अविद्रिक्षणी क्ह्यों। तथा दीक्षा लेतां थयवा पुलाक यमकुस पिइनेबणा तश्री क्याय पुलील चारितिया मपहिनेवी गर्ही। हाहा हुये तो विचारि जोहतां।

## इति १२ बोळ संपूर्ण ।

क्या भगवर्गा शह ३ ३० ८ महत्ती बजी -ने पाट निक्ति है।

से गूगां भंते । हित्यस्तय कुंधुस्तय समा चेत्र अपचत्रवागा किरिया कज्जइ हन्ता गोयमा ! हित्यस्त कुंधुस्तय जाव कज्जइ । से केगट्टेगां एवं वृचइ जाव कज्जइ गोयमा ! अवि-रइं पडुच से तेगट्टेगां जाव कज्जइ ॥ ६॥

(भगवंती ग० ७ उ० ८)

संवते. स्व निश्चयः भ व हे भगवन्त ! हव हायी नै भने. कुं कुथ्या ने. सव सरीखी. चेव निश्चयः श्रव श्रवचाया की क्रिया उपने. हां. गोव गौतम ! हव हाथी ने. भने हुव कुथ्या ने सरीखी श्रवचाया किया उपने सेव ते केव केहे भयें भ व भगवन्त ! एव इस कही हु जाव यावत् का करे छे हे गौतम ! भव भगती प्रति भाषी ने सेव ते व ह्या शर्थे. कव करे

अर्थ इहां हाथी कुंथुआ रे अत्रत नी किया वरोवर कही। ते अत्रती हाथी आश्री कही। पिण सर्घ हाथी आश्री न कही। हाथी तो देशव्रती पिण छै। ते देशव्रती हाथी थकी तो कुंधुआ रे अत्रत नी किया घणी छै। ते माटे इहां हाथी कुंधुआ रे वरोवर किया कही। ते अत्रती हाथी आश्री कही। पिण सर्व हाथी आश्री नहीं कही। तिम कपाय कुणील ने अपिड़सेवी कह्यो। ते विणिष्ट परिणाम ते वेलां आश्री अपिड़सेवी कह्यो। तथा दीक्षा लेतां अथवा पुलाक वक्कुम पिड़-सेवणा तजी कपाय कुणील में आवे। ते वेलां आश्री अपिड़सेवी कह्यो जणाय छै। ते पिण सर्व कपाय कुणील मोतिया अपिड़सेवी नहीं। वली भगवती ण० १० उ० १ पूर्विद्या ने विपे "नो धम्मिटधकाए" एडवूं पाठ कह्यो। ते पूर्विद्रशे सम्पूर्ण धम्मास्तिकाय नहीं। पिण देश आश्री धमांस्तिकाय छै। तिम कपाय कुणील ने पिण अपिड़सेवी कह्यो। ते विणिष्ट परिणाम ते आश्री अपिड़सेवी छै। पिण सर्व कपाय कुणील चारितिया अपिडमेवी नहीं। छाडा हुवे तो विचारि ओइजो।

## इति १३ बोल सम्पूर्ण ।

नथा मगवता २० १२ उ० २ पहची कहां है। ते पाट लिनिये हैं।

#### सब्वेविणं भंते ! भव सिद्धिया जीवा सिन्भिस्तंति हंता जयंती ! सब्वेविणं भवसिद्धिया जीवा सिन्भिसंति ।

( भगवती म० १२ उ० २ )

स॰ सर्व पिण् म॰ है भगवन्त ! भ॰ भव सिद्धिक. जीव सीभस्ये. हं॰ हां ज॰ जयन्ती श्रांविका ! स॰ सर्व पिण्. भ॰ भवसिद्धिक. जी॰ जीव. सि॰ सीजस्ये ।

वय इहां इम कहाो—सर्व भवी जीव मोक्ष जास्ये। ते मोक्ष जावा योग्य भवी लिया. पिण और अनन्ता भवी मोक्ष न जाय. ते न कहा। मोक्ष जावा योग्य सर्व भवी जीवां आश्री सर्व भवी सीजस्ये इम कहाो। तिम कपाय कुशील अप-ढ़िसेवीं कहाो। ते पिण विशिष्ट परिणाम नों घणी अप्रमत्त तुल्य अपड़िसेवी कहाा जणाय छै। तथा दीक्षा लेतां अथवा पुलाक वक्कुस पड़िसेवणा तजी कपाय कुशील में आवे ते वेलां आश्री अपड़िसेवी कहाो जणाय छै। पिण सर्व कपाय कुशील चारितिया अपड़िसेवी न थी जणायं। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

## इति १४ बोल सम्पूर्ण।

तया मगवती श॰ १२ उ॰ ५ में कहाो। ते पाठ लिखिये छै। धम्मित्थिकाए जाव पोग्गिलित्थकाए एए सठवे अवग्णा जाव अफासा गावरं पोग्गिलित्थकाए पंचवग्गे दुगंधे पंचरसे अट्टफासे पगण्चे ॥ १५॥

( भगवतो ग्र॰ (२ ४० ६)

घ० धमोस्तिकाय जा० यावत्. पो० पुद्रलास्तिकाय ए० ए. स० सर्व घ० वर्णे रहित है । जा० यावत्. घ० स्पर्ध रहित है. या० एतली विशेष. पो० पुद्रलास्ति काय में. पं० पांच दर्श पं० पांच तम दु० वे गन्छ. घ० झाठ स्पर्ध परुष्या ।

अय अठे पुद्गरास्तिकाय में ८ स्पर्श कहा। ते आठ स्पर्शा संघ आश्री िपण सर्ध पुद्रल परमाणु आदिक में ८ रपर्श नहीं। तिम कपाय कुशोल नियंडा में अपिड्सेबो क्यों ने चिशिष्ट परिणाम ते बैठां आश्री कहा। तथा दीक्षा होतां अथवा पुलाक वक्कस पड़िसेवणा तजी कपाय कुशोल में आवे ते वेलां शाश्री अपहिसेवी कहारे जणाय छै। पिण सर्व कपाय कुशील अपहिसेवी जणाय नधी। जिम पुत्रलास्तिकाय ने अप्ट स्वरा क्षित्रा अर्वे सूक्ष्य अनन्त प्रदेशी खंध पुद्गढ़ास्तिकाय में तो छै , पिण अप्ट स्पर्शी नहीं। तिम कपाय कुशील चारि-तिया अपड़िसेचो कहा, ने अप्रमादी साधु आश्री जणाय छै। पिण सर्व कपाय कुर्रालिना धणी अपिड्सिवी कह्या दीसै नहीं। इण न्याय कपाय कुर्रालि नियंटा ने भपड़िसेदी कहारे जणाय छै। तथा वली और किण हीं न्याय मूं अपड़िसेदी कहारे हुस्यै ते विण केवली जाणे। विण कपाय कुशील पणो छाडि श्रांवक पणो आदस्तो। वली वैकिय, आहारिक, तैजसा, लिश्च फोड़ें। वली १४ पूर्व घर ४ ज्ञानी में कवाय कुशील पांचे ते पिण चूक जावे।. इण न्याय कवाय कुशील मों भ्रणी दीव लगावे छै। चलो गोतम पिण ४ ज्ञानी ज्ञानन्द ने घरे वचन में खलाया। विण कपाय कुशील नियंडो हुन्ती। त्यां में १४ पूर्व ४ ज्ञान हुन्ता ते माटे। तिवारे कोई कहे -उपासक दशा सुत में गोतम में 8 ज्ञान १४ पूर्व नों पाठक कहारे नधी। ते मादे आनन्द ने घरे वचन में जलाया। ते वेलां १४ पूर्व ४ ज्ञान न हुन्ता। पछे पाया छै। ते बेळा काय कुणील नियंडो पिण न हुन्तो। तिण सूं बचन में खलाया इम फाई तेहनों उत्तर। जे आनन्द ने' आवक ना व्रत आदसां ने' २० वर्ष थया । तेहते अन्तकाले सन्धारा में गीतम वचन में खलाया । अने भगवन्त रा प्रथम शिष्य गीतम थया, ते माटे एतला वर्षा में गीतम १४ पूर्व धारी किम न थया। अने जे उपासक द्या में ४ ज्ञान १४ पूर्व मों पाठ गीतम रे गुणां में न कत्यो-इम कदी लोकां ने भ्रम में पाड़े. नेहने इम किंदणो। १४ अहा रच्या निण में उपासक व्या नों सातमों बद्ध छठो अद्भ शाता नों अने पांचमों बद्ध भगवती है। में भगवन्ते भगवती रची पड़े हाता रची पछे उपासक दशा रची है। भग-धनी नी बादि में गोतम ना गुण यहा। तिहाँ एडवो पाट छै। 'चोदनपुन्त्री चंडण्णाणो वर्गपं इटा १५ पूर्व अने ४ ज्ञान गोनम में कहा। जे पञ्चवा अद्ग में थ हाती १४ पूर्व धारी गोतम ने कहा। , ने भगी सातमा अष्ट्र में ४ झान १४ पूर्व

न कहा। ते कहिया रो कई कारण नहीं। पहिलां ५ मों अङ्ग रच्यो छै, पछे छठो ज्ञाता अङ्ग रच्यो। पछे सातमों अङ्ग उपासक दशा रच्यो। ते माटे पांचमों अङ्ग रच्यो ते चेलां ४ ज्ञानी १४ पूर्व धर था, तो पछे सातमों अङ्ग रच्यो ते चेलां ४ ज्ञान १४ पूर्व किम न हुन्ता। ते अङ्ग अनुक्रमे रच्या तिम इज जम्बू स्वामी सुधर्मा स्वामी ने पूछ्यो छै। ते पाठ लिखिये छै।

जंबू पज्जुवासमार्गो एवं वयासी जइगां भंते ! समगोगां जाव संपत्तेगां छहुस्स श्रंगस्स गाश्रा धम्मकहागां श्रयमहु पगणत्ते सत्तमस्स गां भंते श्रंगस्स उवासगदसागां समगोगां जाव संपत्तेगां के श्रद्धे पगणत्ते ।

( उपासक द्या घ० १ )

कि जम्बू स्वामी. पर वितय करी नें एर इस बोरया जर जो. भर हे पूज्य ! सर असग् भगवन्त ! जार यावत्. सर मोज पहुंता तिथे छर छठा श्रद्ध ना. ग्रार ज्ञाता. घर धम कथा ना. श्रर एहवा मर श्रर्थ. पर परूप्या. सर सातमा ना. भर हे भगवन् पूज्य ! ग्रर श्रद्ध ना. उर उपासक दशा ना. सर श्रमण भगवन्त महाबीर जार यावत्. मेर मोज्ञ तेशे पहुन्ता. केर कुण्. श्रर श्रर्थ पर परूप्या।

यथ इहां पिण इस कहा। जे छठा अङ्ग क्षाता ना, प अर्थ कहा तो सातमा अंग नों स्यूं अर्थ, इस पांचमों अङ्ग पहिलां धापी पाछे छठो अङ्ग धाप्यो। अनें छठों अङ्ग धापी पछे सातमो अङ्ग धाप्यो ते माटे पांचमां अङ्ग नी रचना में अ क्षान १४ पूर्व धर गोतम ने कहा। ते सातमा अङ्ग में न कहा तो पिण अटकाव नहीं। अनें आनन्द रे संधरा रे अवसरे गीतम नें दीक्षा लियां वहुला वर्ष धया ते माटे ४ ज्ञान १४ पूर्व धर किम न हुवे। इणन्याय गीतम ४ क्षानी १४ पूर्व धर कपाय कुशील नियंठे हुन्ता। तिचारे आनन्द ने घरे वचन में खलाया छै। तथा वली भगवान ४ ज्ञानी कपाय कुशील नियंठे थकां लिख कोड़ी नें गोशाला में घचायो प पिण दीव छै। वली गोशाला ने तिल बनायो. लेश्या सिखाई, दीक्षा

दीधी. ए सर्व उपयोग चूक नें कार्य कीधा। जो उपयोग देवे अनें जाणे ए तिल उसेल नांससी. तो तिल वतावता इज फ्यांने। पिण उपयोग दियां विना ए कार्य किया छै। झाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

## इति १४ बोल सम्पूर्ण।

# इति प्रायश्चित्ताऽधिकारः।



## स्त्रथं गौशालाऽधिकारः।

अथ केतला एक कहे—गोशाला ने भगवान दीक्षा दीधी नहीं। ते एकान्त मृषावादी छै। भगवती श० १५ भगवन्त गौतम ने कह्यो—हैं गौतम ! तीनवार गोशाले मोनें कह्यो छै। आप म्हारा धर्म आचार्य अने हूं आपरो धर्म अन्तेवासी शिष्य, पिण तेहना वचन ने महे आदर न दीधो। मन में पिण भलो न जाण्यो। मौन साधी अने चौथी वार अङ्गीकार कीधो एहवो पाठ छैं। ते लिखिये छै।

तएगां से गोशाले मंखलि पुत्ते हट्टुतुहुं ममं तिक्खुत्तों आयाहिगां पयाहिगां जाव गमंसित्ता एवं वयासी तुक्भेगां भंते ! ममं धम्मायिखा अहं गां तुक्भं अंतेवासी ॥ ४०॥ तएगां अहं गोयमा ! गोशालस्तमंखलि पुत्तस्त एय महुं पिड़सुगोमि ॥ ४१॥

( भगवती ग्र॰ १४ )

त० तिशा काले से० ते गो० गोमालो सं० मंखलि पुत्र ह० हप् तु० तुप्ट थको म० मोने ति० त्रिशा वार प्राव्यादान प० प्रदिश्चिगा जा० यावत शा० नमस्कार करी ए० इशा प्रकारे व० वोल्यो तु० तुम्हे भ० हे मगवन्त! म० म्हारा घ० धर्माचार्य प्राव्ह तो तु० तुम्हारो प्राव्या त० तिवारे प्राव्ह शां है गोतम! गो० गोशाला नो म० मखिल पुत्र मों ए० ए प्रार्थ प्रति ए० प्रात्नीकार करवो।

अथ इहां भगवान् गौतम नें कहाो—हे गौतम! गोशाले मोनें कहाो। तुम्हे महारा धर्माचार्य, अने हूं तुम्हारो धर्म अन्तेवासी शिष्य तिवारे महे अंगीकार कीधो। इहाँ गोशाला ने अङ्गीकार कीधो चाह्यो ते मादे दीशा दीधी। तिहा दोकाकार पिण पहवो कहाो। ते टीका लिखिये छै।

एय मट्ठ पिंद्रसुर्गे मित्ति—श्रम्युपगच्छामि. यचैतस्याऽयोग्यन्यां प्यभ्य-पगमन भगनत स्तद्द्वीण्रागतया परिचये नेपत्स्नेहगर्भानुकम्पा सद्भाषात् इष्रस्थ तया ऽ नागत दोवाननगमा दवश्यं भानित्मा चैतस्येति भाननीय मिति ।

अथ टीका में पिण कहा।—प अयोग्य नें भगतान् अङ्गीकार कीधो ते अक्षीण राग पणे करी तेहना परिचय करी स्नेह अनुक्रम्पा ना सद्भाव थी. अने छमस्य छै ते माटे आगमिया काल ना दोप ना अजाणवा थकी अङ्गीकार कीधो कहाो राग परिचय स्नेह, अनुक्रम्पा कही। ते स्नेह अनुक्रम्पा कहो भावे मोह अनुक्रम्पा कहो। जो प कार्य करवा योग्य होचे तो हम पया नें कहिता। तथा छजस्य तीर्थङ्कर दीक्षा छैचे जिण दिन कोई साथे दीक्षा छैचे ते तो ठीक छै। पिण तठा पछे केवल हान उपना पहिलां और नें दीक्षा देचे नहीं। ठाणाग ठाणे ६ अर्थ में पहची गाथा कही छै।

"नपरावएस विसया नय छउमत्था परावएसंपि दिति। नय सीस वग्गं दिवंखंति जिला जहा सब्वे"

ठाणाडू ना अर्थ में प गाया कही. निहां इम कहा छै। छप्तरंश तीर्यंडूर पर उपदान चाले। अने आप पिण आगला ने उपहेंग न देवे। तथा वली कहाो। सर्व तीर्यंडूर शिष्य वर्ग ने दीक्षा न देवे। पहचू अर्थ में कहाों छै। अने भगवन्त आप पोत दीक्षा लीर्धा ते पाठ में कहाो। अने टीका में पिण स्नेह रागे किर अड्डीकार कीघो चाल्यों छै। अने पाठ में पिण पहचों कहाो। तोन बार तो अड्डीकार कीघो नहीं। अने चौथी वार में 'पिड्झुणेमि' एहचो पाठ कहाो। तो प्रतिश्चन नाम अड्डीकार गों छै। केतला एक कहे—गोशाला रो वचन भगवान सुण्यों पिण अड्डीकार न कियों हम कहें ते सिद्धान्त ना अजाण छै। अने 'पिड्झुणेइ' पाठ रो अर्थ घणे ठामें अड्डीकार कहाों छै। ते पाठ लिखिये छै।

जे भिक्खू रायाणं रायंतेपुरिया वएजा श्रउसंतो समणा! गो खलु तुन्भं कपइ. रायंतेपुरं णिक्खमित्तएवा, पविसित्तएवा, आहारेयं पिडमाहं जायते आहं रायंतेपुराओ असणंवा ४ अभिहडं आहटु दलयामि जोतं एवं वदइ पिड़-सुणेइ पिड़सुणंतं वा साइजइ ।

( निशीय ड० १ वो० ४)

जि॰ जो कोई. भि॰ साधु. साध्वी मे. रा॰ राजा नाः रा॰ भ्रान्तःपुर नों रत्तक ध॰ कोर भा॰ हे भायुप्यवन्त ! स॰ श्रमण साधु. शो नहीं ख॰ निश्चयः तु॰ तुम्ह नें. क॰ कल्पे. रा॰ राजा ना श्रान्तःपुर मध्ये शि॰ निकलवो श्रमें प॰ पेसवो ते माटे भ्रा॰ एतले ल्याव. ब॰ पात्रा पही ने जा॰ ज्यां लगे तुमने काजे. भ्रा॰ धूँ राजा ना श्रान्त पुर माहि थी. भ्रा॰ भ्रश्मादि॰ ६० ४ भ्र० साहमोः भ्रा॰ भागी ने. द० देवू. जो॰ जे साधु ने त० ते रत्तपाल ए० इम पृद्धो च॰ प्रवेद्यो कह्यो वचन कहे श्रमे. तं० ते. प० सांभले. श्रङ्गीकार करे. प० सांभलता ने भ्रङ्गीकार करतां ने सा० श्रानुमोदे. तेहने प्रायक्षित्त भ्रावे पूर्ववत् दोष छै।

अय इहां कहाो—जे राजा ना अन्तःपुर नो रक्षपाल साधु नें कहे—हे आयुष्मन्त श्रमण ! राजा ना अन्तःपुर में निकलवो पेसवो तोनें न कल्पे तो ल्याव पात्रा अन्त पुर मांहि थी अशनादिक आणी नें हूं आपूं। इम अन्तःपुर नो रक्षपाल कहें तहनों वचन—"पिड़सुणेइ" कहितां मङ्गीकार करें तो प्रायश्चित्त आवे। इहां पिण "पिडसुणेइ" रो अर्थ अङ्गीकार करें इम कह्यो। वली अनेरे घणे ठिकाणे "पिडसुणेइ" रो अर्थ अङ्गीकार कियो। तथा हेम नाममाला ना छठा काण्ड रे १२४ श्लोक में अङ्गीकार ना १० नाम कह्या छै। ते लिखिये छै। अङ्गीकृत १ प्रतिष्ठात २ जरी कृत ३ उकरी कृत ४ संश्रुत ५ अभ्युपगत ६ उररी कृत ७ आश्रुत ८ सगीणं ६ प्रतिश्रुत १०। इहां पिण प्रतिश्रुत नाम अङ्गीकार नों कह्यो छै। इणन्याय "पिड़सुणेमि" कहितां अङ्गीकार कीधो। इणन्याय चीधी वार गोशाला नें भगवान अङ्गीकार कियो ते दीक्षा दीधी छै। सहा हुने तो विचारि जोइजो।

# इति १ बोल सम्पूर्गा ।

तथा वली आगे गोशाले भगवान् थी विवाद कियो। तिहाँ सर्वातुम्ति साधु गोशाला ने कह्यो ते पाठ लिखिये छैं। तेणं कालेणं तेण समएणं समणस्स भगवत्रो महा-वीरस्स अंतेवासी पाईण जाणवए सन्वाणुभूई गामं अगागरे पगइ भदए जाव विगीए धम्मारियाणुरागेणं एयमट्टं असद्दमाणे उट्टाए उट्टेड उट्टेड्ना जेगेव गोशाले मंखलि-पुत्ते तेणेव उवागच्छइ. उवागच्छइत्ता गोशालं मंखलिपुत्तं एवं वयासी जेविताव गोशाला! तहारूवस्स समणस्स वा माहणस्स वा अंतिणं एगमवि आरियं धिमाइं सुवयणं णि-सामेइ. सेवि ताव तं वंदइ. ग्रामंसइ. जावं कल्लाणं मंगलं देवयं चेइयं पञ्जुवासइ. किमंग पुण तुमं गोशाला! भगवया चेव पञ्चाविए भगवया चेव सुंडविए भगवया चेव सेहाविए-भगवया चेव सिक्खाविए. भगवया चेव वहुस्सुई कए भग-वन्नो चेव मिच्छं विष्पिष्ठवर्णो तं मा एवं गोशाला! गो रिहिस गोशाला! सच्चेव ते सा छाया गो अगणा ॥६७॥

तं दिश् कार्म ते दिशा समर्थ सं ध्रमण भं भगागत में महायोर नीं. ये जिया पाठ पूर्व दिशा ने. जाद देश नीं. समेतुभृति, याद नाम यद प्रानगार. पद प्रकृति भित्रक, जाठ यावत विनीत घर धर्माचार्य ने भ्रनुरागे करि. प्र इस बात ने प्रान् नहीं श्रद्धता प्रज्ञा. उर उठीने, जठ खंडे गोठ गोगाला मर मंत्रिल पुत्र ही तेठ तठे उठ प्राप्ती ने गोठ गोगाला मर मचली पुत्र ने ए० इस प्रजार वर्ण योल्यो। डोठ ने कोई गोश हे गोशाल! तठ स्वा क्ष्म स्व श्रमण्य माठ माहण्य गुज्य कुत्र ने प्रार्व पात्र, ए० एक वित्र प्रार्व याद धार्मिक स्व प्रचन शिव स्व है, तेठ ते पिष्त तठ तिया ने पर पाँद छै, गाठ नमक्तार पर से प्राप्त का प्राप्त के प्रत्य तथा से प्राप्त के प्राप्त क

भ० भगवन्ते. चे॰ निश्चय घ॰ बहुश्रुति कर्छो भगायो भ० भगवन्त संघाते. चे॰ निश्चय मि॰ निश्चयत्व पण् पिडवज्जे हैं तं॰ हण कारणे मा॰ मत गो॰ गोगला! गो॰ नहीं. रि॰ गोग्य है. गो॰ गोगाला! ते हीज हाया नहीं. घ॰ घन्य

अथ इहां सर्वानुभूति साधु, गोंशाला नें कह्यो। हे गोशाला ! तोनें भगवान् प्रव्रज्या दीधी, तोनें भगवान् मूंड्यो, तोनें भगवान् शिष्य कियो, तोनें, भगवन्ते सिखायो, तोनें भगवान् बहुश्रुति कीधो। तथा इमज सुनक्षत मुनि गोशाला नें कह्यो। त्यां भगवान् सूं इज मिथ्यात्व पडिवज्जे छै। इहां तो प्रत्यक्ष दीक्षा दीधी चाली छै। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

#### इति २ बोल सम्पूर्गा ।

चली आगे पिण भगवान् गोशाला ने जहारे। ते पाठ लिखिये छै।

तएगां समगो भगवं महावीरे गोशालं मंखलिपुत्तं एवं वयासी जेवि ताव गोशाला! तहारूवस्स समग्रस्स वा माहग्रस्स वातं चेव जाव पञ्जुवासित. किमंग पुण गोशाला! तुम्हं मए चेव पव्वाविए जाव मए चेव बहुसुई कए. ममं चेव मिच्छं विष्पडिवग्गो तंमा एवं गोशाला जाव गो श्रग्णा। १०४॥

#### (भगवती ग्र॰ १५)

त० तिवारे. स० श्रमण म० भगवान् म० महावीर गो० गोशाला मं० मंखलि पुत्र ने ए० हण प्रकारे व० योच्या. जे० जे गो० हे गोशाला! त० तथा रूप. स० श्रमण् मा० माहण गुणयुक्त नी तं० तिण प्रकारे जा० यावत् प० पर्युपासना करे छै कि० स्यू. द्या० व्यग इति कोमलामंत्रणे. पुनः वली गो० हे गोशाला! तु० तुम नें. म० म्हें निश्चय प० प्रमन्या लेवरावी जा० यावत्. म० महे. निश्चय व० बहुश्रुति करवो. म० मुक्त संघाते. मि० मिष्यात्व पणु पदिवज्जे छै। तं० हण् कारणे म० मत ए० हम. गो० गोशांला! जा० यावत्. गो० नहीं प्रा० प्रन्य

अथ इहां भगवान् पिण कहारे। हे गोशाला ! म्हे तोने प्रव्रज्या दीधी. महे तोनें मुख्यो शिष्य कलो. वहुश्रुति कियो. प तो चौडे दीक्षा दीधी कही है। इहां केड अण्डुंती विभक्ति रो नाम लेई कहै:। इहां पांचमी विभक्ति छै। "भगवया चेव पन्याविए" ते भगवन्त थको प्रव्रज्या आई. पिण भगवन्त प्रव्रज्या न दीधी। इम फहे ते भूठ रा. बोलणहार छै। "भगवया" पाठ तो ठाम २ फहाो छै। दश-वैकालिक अ॰ ४ कहा। ' सगत्रया प्वमक्लायं" त्यारे लेखे इहा पिण पाचमी विसक्ति कहिणी। भगवन्त थकी इम कहाो, अर्ने भगवान् न कहाो तो ए छ जीवणी काय अध्ययन केणे कहा। पिण इहां पञ्चमी विभक्ति नहीं, तीजी विभक्ति छै। ते कर्ता अर्थ ने विपे तीजी विभक्ति अनेक जागाँ छै। स्यग्रहाडु अ०१ काग्रो "ईस-रेण फड़े लोप'' ईरवर लोक फीधो। इहां पिण कर्ता अर्थ ने विपे तीजी विसक्ति छै। तिम 'भग पा चेव पन्दर्ये" इहां पिण कर्त्ता अर्थ ने विपे तीजी विभक्ति है। वली भगवन्ते गोशाला ने कहाो "तुमं मए चेव पत्राविए" इहाँ पिण कर्त्ता अर्थ ने विषे तीजी विभक्ति छै। वे "मप" पाठ अनेक ठामे फह्मा छै। भगवती श् ८ उ० १० कहा। "मप चत्तारि पुरिस जाया पण्णत्ता" इहां "मप" कहितां मद्दे च्यार पुरुष परुऱ्या। तिम "मप चेव पञ्वाविए" कहितां महे प्रवज्या दीधी। इहां विण कर्ता अर्थ ने विषे तीजी विभक्ति छै। तियारे कोई कहें 'मए' इहां तीजी विभक्ति किहा कही छै। तेहनों उत्तर-अनुयोग द्वार में ८ विभक्ति औल-खाई है। तिहां 'मप'' शब्द रे ठामे तीजी विभक्ति कही छै। ते पाठ लिखिये छै।

# तत्तिया कारणं मिकया, भिणयंच कयंच तेणंवा मण्वा।

तः तृतीया विमक्तिः का॰ कारया में विषे कः की बी ते जिलाई है. भ॰ भगपूः कः की पूं ते॰ ते पुरुष, म॰ म्हे- पा॰ प्रथवा

शय इद्दां "मए" फिहिना नीजी विभक्ति फही है। ते माटे भगवान गोशाला ने फहाो। "मए चेव पन्दाविए" महे प्रव्रत्या दीधी। इहां पिण तीजी विभक्ति है। इम च्यान टामे गोशाला नी दीक्षा चाली है। प्रथम नो भगवंते कहो - महें गोशाला ने बहुोकार कियो। वर्ला सर्वानुभृति साधु कहाो। है गोशाला ! तोनें भगवान् प्रवृज्या दीघी. मूंड्यो यावत् वहुश्रुति कीघो । इम सु-मक्षत्र मुनि कह्यो । इमज भगवान् महावीर स्वामी कह्यो । हे गोशाला ! महे तोनें प्रवृज्या दीघो यावत् वहुश्रुति कीघो । प च्यार ठिकाणे दीक्षा चाली । साहा हुवे तो विचारि जोइजो ।

#### इति ३ बोल सम्पूर्गा ।

वली पांचमे ठिकाणे गोशाला ने कुशिष्य कहा। ते पाठ लिखिये छै।

एवं खलु गोयमा! मम अंतेवासी कुसिस्से गोशाले-गामं मंखलिपुत्ते समण्यायए जाव छउमत्य चेवकालं किचा उड्ढं चंदिम सूरिय जाव अच्चुए कव्ये देवताए उववण्णे।

(भगवती घतक १५)

ए० इम. ख० निश्चय करो नें. गो० है गौतम ! म० माहरो श्चं० श्चन्तेवासी कु० कुशिष्य गो० गोथालो म० मंखलि नो पुत्र स० श्रमण साधा नों घातक जा० यावत द्व० छश्चस्थ पणे. चे० निश्चय करो नें का० काल कि० करी नें (मत्युपामी नें) उ० ऊर्ध्व. च० चन्द्रमा स्० सूर्य जा० यावत् श्च० श्चच्युत करूप नें विषे दे० देवता पणे. उ० ऊपज्यो.

वय इहा भगवान् कहाो—हे गोतम ! म्हारो अन्तेवासी कुशिष्य गोशालो मंखिल पुत वारमे स्वर्ग गयो । इहां कुशिष्य कहाो ते पिहलां शिष्य न कियो हुवे तो कुशिष्य किम हुवे । पिहलां पूत जन्म्यां विना कपूत किम हुवे पून थयां कपूत सपूत हुवे । तिम शिष्य कीधां सुशिष्य कुशिष्य हुवे । इण न्याय गोशालो पहिलां शिष्य थयो छै । तिवारे कुशिष्य कहाो । चली भगवती श० ६ उ० ३३ कहाो ।

"एवं खलु गोयमा ! मम अंते वासी कुसिस्से जमाली गामं अगागरे"

इहां जराठी में कुणिय कथी। ते पहिन्नं मिष्य थरी हुन्तो। ते माटे कुणिष्य कहाो। तिम गोशालो पिण पहिला शिष्य थयो, ते माटे गोशाला में कुशिष्य कहा। इम पांच ठिकाणे गोशाला री दोक्षा कुशिष्य पणे कही। अने फेई फहे— गोशाला ने दीक्षा न दीधी। ते सिद्धान्त ना उत्थापण हार जावणा। दाहा हुवे तो विचारि जोडजो।

## इति ४ वोल सम्पूर्गा।

## इति गोशालाऽधिकारः।



## ऋथ गुगावर्गानाऽधिकारः।

केतला एक कहे—भगवान् गौतम ने कहा हे गौतम! मोने १२ वर्ष १३ पक्ष में किञ्चित्मात पाप लाग्यो नहीं। इस कहें ते भूठ रा वोलणहार छै। ते सुक्ष नों नाम लेई कहें। ते पाठ लिखिये छै।

#### ग्राचाग्रसे महावीरे गोचिय पावगं सयम कासी, अन्नेहिं वाग्र कारित्थाः करंतिप गागु जाग्रित्था।

( आचाराङ्ग ४०१ घ०६ उ०४ गा• = ) --

स्व हैय होय उत्तदेय इस्यू जानतां थका से० तेसे महावीरे. सो० न की भी, पा॰ पाप स० पोते प्रस्करतां धनेरा पाहि पाप न करावे क० पाप करतां न सा० नहीं प्रमु-मोदे.

अध अठे तो गणधरां भगवान् रा गुण कहा। तिहां इम कहा। "णचां' किहतां. जाणतां थका भगवान् पाप कियो नहीं करावे नहीं, करता ने अनुमोंदे नहीं। ए तो भगवान् रो आचार वतायो छै। सर्व साधां रो पिण ओहीज आचार छै। पिण इहा १२ वर्ष १३ पक्ष रो नाम चाल्यो नहीं।

अने इहां गणधरां भगवान् रा गुण वर्णन कीधा। त्यां गुणा में अवगुणा ने किम कहे। गुणा में तो गुणा ने इज कहें। डाहा हुवे तो विचारि जोहजो।

#### इति १ बोल सम्पूर्गा।

षली उवाई में साधां रा गुण कहा। त्यां पहवी पाठ छै ते लिम्बिये है ।

उत्तम जाति कुल रूव विगाय विगाण लावण वीकम पहाणा सोभाग कंति जुत्ता बहुधणकण णिचय परियाल फीडिया ग्रावइ गुणाइरेया इत्थिय भोगा सुहं संपिलया कि-पागफलोवमं च मुणिय वीसय सोवलं जल वुंबुय समाणं कुसग्ग जल विन्दु चंचलं जीवियं चगाउगं ऋधुव मिर रय मीव पडग्गस्स विधुणित्ताणं चइत्ता हिरगं चइत्ता सुवणं जाव पठवइया ॥ २१॥

#### । सूत्र उवाई ।

उ० उत्तम भली जाति मातापन्न कु० कुल पितापन्न. स० धरीर नो धाकार विश् नमन गुण्यस्प पि० धानेक विज्ञान चतुराई पण्यो ला० धरीर ना गौर वर्णादि धाकार नी श्लाधा वि० विक्रम पुरुवाकार प्रधान उत्तम ही. मो० सौभाग्य कं० काति धरीर नी, दोहि रूप तिथे करी युक्त महित य० वहु धन मिंच रसादिक धान्य गोधूमादिक ना निध्य कोटां र परिवार दामी पहनें. सर्व ने छांडी न० नरपित राजा तेहना गुण्यकी धातिग्क प्रधिक के द० की भीग एव ने जिये धाजित मर्थ धानन्दा ने कि० किम्पाक छुन्न ना फल नी पर प्रथम धान्य दुःस-प्रद जायया छै जि० विषय एवां ने ज० जल पुद्युद नो पर्व फ० कुगाय भागिर ध्यत जल बिन्दु भी परं चयन जी० नीजित्य ने गा० जाग्या है था० प्रधुष धानिय वर्ण भी रज काट के जिम झांडी ने हिरस्य छांडी ने सर्वशं यावन प्रमान्या कीची

अय इहा साधा रा गुणा में णह्वा गुण कता। ते उत्तम जाति उत्तम फुल ना ऊपना कहा। विण इम न कहाों नीच युल ना ऊपना उर्जन माली के पहि देह। प अवगुण न कहा। घलों कहाा जे साधु धर्म ध्यान रा ध्यावनहार, विषेण सुग्न में किपाक फल (किरमाला) सम जाणणहार, णह्वा जे गुण पुन्ता की फह्या। विण इम न कहाो, जे कोई आर्चरींट्र ध्यान ना ध्यावनहार, सीप्तादिक ध्यापार घलीं केई निवाणा रा करणहार, नव नियाणा रा करणहार, नव निवाणा किया, तेह्वा साधु येई उपयोग ना चूकणहार, केई नामस ना आणण-हार, पह्वा अग्रुण न फया। जे साधां में गुण पुना ने बगाण्या। पर्ग प्रम न आणिये —जे वीर रा साधु रे कहें। आर्चध्यान आये इस नहीं, माटा परिणामें क्रीधादिक आवे इज नहीं इम नथी। कदाचित् उपयोग चूकां दोष लागे। परं गुण वर्णन में अवगुण किम कहे। तिम गणधरां भगवान् रा गुण किया तिण में तो गुण इज वर्णव्या. जेतलो पाप न कीधो तेहिज आश्री कहा। परं गुण में अवगुण किम कहे। ज्ञाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

## इति २ बोल सम्पूर्ण।

संधा कोणक राजा ना गुंज कहीं ते पाठ लिखिये छै।

#### सब्बग्रम समिद्धे खत्तिए मुईए मुद्धाहि सित्ते माउपिउ सुजाए ।

( उवाई सुत्र )

स॰ सर्थ समस्त जे राजाना गुगा तिगो करी जम्द्र परिपूर्ण छ॰ सिश्च जातिवन्ध है सु॰ मोद सिहत है माता वितादिक परिवार मिलि राज्याभिषेक कीधो है भा॰ माताविता मों विनीत पर्यो करी सत्पुत्र है.

अयं अठे कोणंक नें लग्ने राजा ना गुण सहित कहा। मातापिता नीं विनीत कहा। अने निराविलया में कहा। जे कोणक श्रेणिक नें वेड़ी दम्यन टेई पोते राज्य बैट्यो तो जे श्रेणक नें वेड़ी वन्धन वांध्यो ते चिनीत पणो नहीं ते तो अविनीत पणो इज छे। पिण उवाई में कोणक ना गुण वर्णव्या। तिणमें जेतलो विनीत पणो तेहिज वर्णव्यो। अधिनीत पणो गुण नहीं, ते भणी गुण कहिणे में तेहनों कथन कियो नही। तिम गणधरां भगपान् रा गुण किया, त्यां गुणा से जेतला गुण हुन्ता तेहिज गुण बलाण्या परं लब्धि फोड़ी ते गुण नहीं। ते अवगुण रो कथन गुणा में किम करे। डाहा हुने तो विचारि जोइजो।

### इति ३ बोल सम्पूर्गा ।

नथा घेली उंचाई प्रश्न २० श्रावका मा गुण कहा। तिहां पहवा पाठं है ते लिम्बिये ही।

से जे इमे गामागर नगर सिन्नदेसेसु मनुसा भवंति तंजहा अप्यारंभा अप्य परिव्रहा धम्मिया धम्माणुया धम्मिट्टा धम्मक्खाई भम्मपलोइ धम्म पालजणा धम्म समुदायरा धम्मेणं चेव वित्ति कप्पेमाणा सुसीला सुव्वया सुपडियाणंदा साहु ॥ ६४॥

( उवाई प्रश २०)

में ते जे जो गा गाम धागार नगर. यावत् मिस्रवेशाने विषे मा मनुष्य भा हुये हैं पा प्रान्य भारभावत पा प्राप्त परिप्रदवन्त पा धर्मध्रुत चारित्र रूप ना करणहार धा धर्मध्रुत चारित्र रूप ने केहे चाले हैं पा धर्मध्रुत चारित्र रूप ने मेभलावे ते धर्मध्यात कहीं हो। धा धर्मध्रुत चारित्र रूप ने प्राहिता गोग्य जागी वार २ तिहां एए प्रवस्ते पा धर्मध्रुत चारित्र ने प्रावधान है प्राप्ता धर्म ने रागे रंगाणा है। प्रमाद रहित है प्राचार जेहनों धा धर्मध्रुत चारित्र ने प्रापंत पालवे ध्रुत ने खाराधियेज विश्वर्षित प्राजी- विरा प्राप्ता हतां हतां हा सह सनो गील प्राचार है जेहनों सा धप्तु भनों मत है जेहनों सा सह सह हो हतां सा साननहार मा शहर है

हाथ बाठे धावक में धर्म ना फरणहार कहा। तो ते स्तूं अधर्म न करेफाई। धाणिज्य ध्यापार संग्राम आदिक अधर्म है, ते अधर्म ना करणहार है
विग ते धावका रा गुण वर्णन में बायगुण किम बादे। जेनला गुण हुंना ने महा
है। पिण बाद्म करे ते गुण महीं। चली मुशील ते धावका नो मलो शील
धाचार कती। पिण ने कुशील सेवे ने मुशील पणी नहीं। ते माटे तेहनों फणम
गुण में नहीं कियो। तिम धनवान ने गुण वर्णन में लब्धि फोड़ों ने अपगुण नों
धर्णन विम फरें। साहा हुवे तो विचानि जोइजों।

#### इति ४ वोल सम्पूर्ण ।

<del>ૡ૱ઌૹઌઌૹૢ૿ઌઌઌ૱ૡૢૹૹૹૹઌઌૢઌ</del>ૡ૽૱૱ઌૹૹૹૹઌૹૹૢૡ૽૱ૹૢ૽ૡઌઌ૱ઌૢઌઌઌૢઌૡઌઌઌ૱૱ૢ

#### तथा गीतम रा गुण कहा। तिहां पहनो पाठ छै वे लिखिये 🕏 ।

तेणं कालेणं तेणं समयेणं समग्रस्त भगवञ्जो महावी-रस्त जेट्ठे अन्तेवासी इन्द्रभूती ग्यामं अग्रगारे गोयम गोत्तेणं सत्तुस्सेहे सम चउरंस संठाण संठिए वज्जरिसह नाराय संघ यणे कग्रग पुलगणिघल पम्ह गोरे उग्गतवे दित्ततवे. तत्ततवे. महातवे. घोरतवे. उराले घोरे. घोरग्रणे. घोर तवस्ती. घोर वंभचेरवासी उच्छूढ सरीरे।

(भगवती घ० १ स० १)

ते॰ तिया काल. ते॰ तिया समय स॰ श्रमण. भगवत महावीर नो. जे॰ जेडो. श्र॰ ग्रिप्य. इ० इन्द्र मृति नाम. श्र॰ श्रमगार गो॰ गोतम नो. स॰ सात हाथ प्रमाण उच्च. स॰ सम॰ चतुरस सठान सं॰ सहित. व॰ वज् श्रुपम ना राज संघयणी. क॰ स्वर्णो. पु॰ क्सीटी ने विषे. घिस्यो थको तिया समान. प॰ पग्र गोर वर्णे उ० तीय तप. दि० दीसतप. कर्मवन दहवा समर्थ. च॰ वप्या है तप जेहनें. पहवा. म॰ महा तपवन्त है। उ० उदार तपवन्त. घो॰ निर्द्य (कर्म ह्यावा नें) घो॰ श्रनेरो श्रादरी न सके पहवा घोर गुण्यवन्त है। घो॰ घोर (तीम) प्रह्मचारी हैं, उ० स्थूपा रहित जेहनों शरीर हैं।

वथ बढ़े पतला गोतम ना गुण कहा। छै। वर्ने गोतम में ४ कपाय ४ संझा स्नेहादिक छै। तथा उपयोग चूके तिण रो पड़िकमणो पिण करता पिण ते अवगुण इहां न कहा। गौतम ना गुण वर्णव्या पिण इम न कहाो. ले गौतम उपयोग ना चूकणहार सकपायी संझा सिहत प्रमादी इत्यादिक अवगुण हुन्ता। ते पिण न कहा। स्तुति में निन्दा अयुक्त छै। ते मादे तिम गणधरां भगवान् रा गुण कहाा। त्यां गुणा में अवगुण न ही कहाा। लेतलो पाप नहीं कीधो तेहिज विखाण्यो छै। वनें लिख फोड़ी तिण रो पाप लाग्यो छै। वली समय २ सात २ कर्म लागता हुन्ता ते पिण न कहाा, ते अवगुण छै ते मादे स्तुति में निन्दा न शोमे। अनें केद एक पापंदी कहें—गीतम नें भगवान् कहाो। हे गोतम ! १२ हर्ष १३ पक्ष

में मो ने किञ्चिन्नात पाप लान्यो नहीं। ते मूठ रा बोलणहार छे। अने भगवान् ने निद्रा आई तिण में तेहीज पाप लान्यो कहे छै। प्रमाद कहे छै। प्रमाद पी चोलजणा विना भगवान् री द्रन्य निद्रा में प्रमाद कहे छै। अने वली किञ्चिन्नाह पाप लागे नहीं इन पिण कहिता जावे छै। त्यां जीवां ने किम समभाविये। हाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

## इति ५ बोल सम्पूर्गा ।

## इति गुणवर्गानाऽधिकारः।



#### ऋथ लेश्याऽधिकारः।

वली केई पापंडी कहे—भगवान् में माठी लेश्या पावे नहीं। भगवान् में लेश्या किहां कही छै। तलोत्तरम्—कषाय कुशील नियंठा में ६ लेश्या कही छै। धर्मे भगवान् में कपाय कुशील नियंठो कहोो छै। ते पाठ लिखिये छै।

कषाय कुसीले पुच्छा, गोयमा ! तित्येवा होजा अतित्येवा होजा। जइ तित्येवा होजा किं तित्ययरे होजा पत्तेयबुद्धे होजा गोयमा! तित्यगरे वा होजा पत्तेयबुद्धे वा होजा एवं नियंठेवि एवं सिणाते।

( भगवती य० २५ उ० ६ )

कृ क्षाय कुशील नी एच्छा गो॰ है गौतम ! ति॰ तीर्थ ने विषे पिय हुई . य॰ करों खतीर्थ ने विषे पिया हुई . या करों खतीर्थ ने विषे पिया हुई . हमएन धानस्था ने विषे तीर्थंकर पिया हुई . नोर्थंकर ते तीर्थंक् स्थापक पिया तीर्थ माहि नहीं। ष० जो तीर्ध ने विषे हुई तो. कि स्यू तीर्थंकर ने विषे हुई . प० प्रत्येक हुई ने विषे हुई . हे गौतम ! ति॰ तीर्थंकर ने विषे पिया हुई . प० प्रत्येक हुई ने विषे हुई ए॰ एव निर्णंक्य धाने . ए॰ एव स्ततक जायाया.

धय घडे तीर्थं हुर में छक्षस्य पणे कपाय कुशील नियंडो कहा है। तिण सूं भगवान में कपाय कुशील नियंडो हुन्तो। अने कराय कुशील नियंडे ६ लेश्या कही है। ते पाठ लिखिये हैं। कपाय कुसीले पुच्छा गोयमा ! सलेस्सा होजा गो अलेस्सा होजा जइ सलेस्सा होजा सेगां भं ते। कइ सुले-स्सासु होजा, गोयमा ! इसु लेस्सासु होजा !

( भगवती शु॰ २५ उ॰ है )

कवाय क्योल नी प्रच्छा है गौनम! स० लेग्या सहित हुई खो० नहीं आलेग्यावन्त हुई जि जो लेभ्या सहित हुई तो से० ते भगवन्त! क० केतली लेग्या ने विषे हुई गो० है गौतम! छ० ६ लेभ्या ने विषे हुई।

भय इहां क्याय कुशील नियंठा में छह ६ लेश्या कही छै। ते न्याय मगवान में ६ लेश्या हुवे तथा पत्रवणा पर ३६ तैजस लिख फोड्यां उत्लिष्टी पांच किया कही। अने हिंसा करे ते छुण्ण लेश्या ना लक्षण कहाा। उत्तराध्ययन अ० ३४ गा० २१ "पंचासवपन्थता" इति वचनात् पश्च धाध्रव में प्रवर्त्तने छुण्ण लेश्या ना लक्षण कहाा। अने भगवान तेजू शीतल लेश्या ६० लिख फोड़ी तिहां उत्लिष्टी ५ किया कही। ते माटे ए छुण्ण लेश्या नों अंग जाणवो। कोई कहे छुण्ण लेश्या ना लक्षण तो अत्यन्त जोटा छै। ते भगवान में किम हुवे। तहनों उत्तर—प्रथम गुण ठाणे ६ लेश्या छै। तिहां शुक्त लेश्या ना तो लक्षण अत्यन्त निर्मल भला कहाा छै। ते प्रथम गुण ठाणे किम पावे। जिम मिध्यात्वी में शुक्त लेश्या नों अंश कही जे। दाहा हुवे तो विचार जोड़तो।

### इति १ वोल सम्पूर्गा ।

फैनला एक कहे—साधु में ३ माठी लेखा पाने इन नहीं ते पिण मूठ छै। भगपान तो घणे ठामे साधु में ६ लेखा कही छै। प्रथम तो भगवती हा॰ २५ उ० ६ फपाय कुशील नियंटे ६ लेखा कही छै। तथा भगवती हा॰ २५ ७० ७ सामायक छेदोपस्पापनीक चारित में ६ लेश्या पाठ में कही छै। तथा आवश्यक अ० ४ में कह्यो। ते पाठ लिखिये छै।

पिडकमामि छिं लेसाहिं कराहलेशाए नील लेसाए काउलेसाए. तेउलेसाए पम्ह लेसाए सुक लेसाए.

( स्रावस्यक श्र० ४ )

निवर्त् छू ६ लेखा ने विषे जे कोई विषरीत करवो ते कुण ते कहे छै। वि॰ कृष्ण लेखा कलह वोरी मृषांवाद इत्यादिक अपर अध्यवसाय ते कृष्ण लेख्या जायावी. नी॰ हेवी पर गुणा नू असहिवो अमर्प आत्यन्त कदाग्रह तप रहित कुणक रूप अविद्या माया इत्यादिक लक्षणो करी नील लेख्या. का॰ वक वचन वक आचार. आप रो दोप ढांके दुष्ट योले चोर पर सम्पदा सही न सके. इत्यादिक लक्षणो करी काउ लेख्या जाणिये ते॰ तेउ लेख्या द्या दान प्रिय अमीं हु अम्मी कीधो उपकोर जागो विविध गुणावन्त तेजू लेख्या. प॰ पश्च लेख्या दान परीक्षावन्त शील उत्तम साधु पूज्य कोधादिक कपाय उपशमान्या छ० सदा मुनीश्वर राग होष रहित हुवे ते शुक्क लेख्या जाणवी

अथ इहा पिण ६ लेश्या कही जो अशुभ लेश्या में न वर्त्त तो प्रपाठ क्यूं कहाो। तथा "पिडक्किमामि चउिंह काणेहिं अहेणं काणेणं घहेणं काणेणं धम्मेण काणेणं सुक्केणं काणेणं" इहां साधु में 8 ध्यान कहा। जिम आर्त्तरीद ध्यान पावे तिम कृष्ण नील कापोत लेश्या पिण आवे। तेहनों प्रायिखित्त आवे। द्वाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

#### इति २ बोल सम्पूर्गा ।

सधा पन्नवणा पद १७ उ० ३ में पहवा पाठ कहा। है। ते लिखिये छै।

कएह लेस्सेणं भंते ! जीवे कइ सुणाणेसु होजा गोयमा ! दोसु वा तिसु वा चउसु वा गाणेसु होज्य दोसु होजामाणे श्राभिणिवोहियणाणे सुत गाणेसु होजा तिसु होजामाणे श्राभिणिवोहियणाणे सुय गाणे श्रोहियणाणे सु होजा श्रहवा तीसु होज्जमाणे श्राभिणिवोहिय सुय गाणे मण पज्जवणाणे सु होजा चउसु होज्जमाणे श्राभिणिवोहिय-गाणे सुय गाणे श्रोहिणाणे मणपज्जवणाणेसु होजा।

(पत्तवसा पर १७ उ० ३)

ं कि छंन्य लेंग्यावन्त. मं १ हें भगवन्त ! जीय. कि पंतला ज्ञानवत हुइ गो० हें गीतम ! दो० ये ज्ञानवत, ति० प्रथम विद्या ज्ञानवंत. प० प्रथम ज्यार ज्ञानवत हुइ', दो० वे ज्ञानवंत हुई तो प्रा० मित्रज्ञान एव श्रुतज्ञान हुइ, ए ज्ञानवत, ति० विद्या ज्ञानवत हुइ था० मित्रज्ञान प्रथमि ज्ञानवत ए विद्या ज्ञानवंत हुई', प० प्रथम क्रिया ज्ञानवत हुई तो प्रा० मित्रज्ञान, स० श्रुतज्ञान, ग० मन पर्यय ज्ञान, ए विद्या ज्ञानवत हुई', ध्राविध ज्ञान रहित ने विद्या मन पर्यय ज्ञान उपने ते साटे दोष नहीं, ध० ज्यार ज्ञानवत हुई' तो प्रा० मित्रज्ञान, उ० ध्राविध ज्ञानवत ने मन पर्यय ज्ञान ए घार ज्ञानवत हुई' तो प्रा० मित्रज्ञान, ए० श्रुतज्ञान, उ० ध्राविध ज्ञानवत म० मन पर्यय ज्ञान ए घार ज्ञानवत सत हुई'

श्रय अडे मन पर्यवज्ञानी में '६ लेश्या पाट में फही छै। तिहां टीकाकार पिण मन पर्यवज्ञानी में कृष्ण छेश्या ना मंद्र श्रध्यवसाय क्या। ते टीका छिसिये छै।

ननु मनः पर्यग्रान मित विशुजन्य जावते. एप्णा लेश्या च सिह्हा ऽष्यदसाय रूगः, ततः एष्ण लेश्याकस्य गनःपर्यन द्यान समन उच्यते । एह लेश्यानां प्रत्येक मसंरुपेय लोकानारा प्रदेश प्रमाणानि प्राध्ययसाय स्थानानि तल कानिनिध्यन्दानुमायान्यव्याताम् स्थानानिः प्रणतं संयनस्यापि लम्बन्ते । प्रतणा एप्ण नील कापोय लेश्याः प्रमत्त संयतस्यापि लम्बने । मनः पर्यव ह्यानन्य प्रयम्तो ऽ प्रमत्तस्यो लघते. ततः प्रमत्त संयतस्यापि लम्बने । इति सम्मपति अत दीका में कहा। हैश्या ना असंख्याता लोकाकाश प्रदेश प्रमाण अध्यवसाय ना लानक छै। तिण में कृष्ण नील कापोत ना मंदानुभाव अध्यवसाय स्वानक प्रमत्त संयती में लामे नितण में मन पर्यव होने सम्भवे, हम दिलो। ए अर्थयसाय की भाव लेश्या छै। ते भणी सन पर्यव हानी में पिण माठी लेश्या पोने छै। तथा भगवती शब ८ डि० २ कृष्ण नील कापोत लेश्या में अज्ञान नी सजना कही। हत्यादिक अनेक ठामे लाखु में ६ लेश्या फही छै। डाहा हुये हते निवारि जोहजो।

## • इति ३ बोल सम्पूर्ण।

तिवार कोई कहे भगवती में कहा।—प्रमादी गर्ममादी में कृष्णाद्क के छिरया न कहिणी। ते माटे साधु में माठी लेश्या न पाये। तेहनां उत्तर—तिष सामे पहवो पाठ छै ने लिखिये छै।

कगह लेस्तस्स नील लेस्तस्त काउँ लेस्तस्स जहाँ ओहिं वे या जीवा ग्वरं पमत्ता पमता ग्राभागियव्या ।

(सगवती श॰ १ उ० १)

किं कृष्यों लेखा. नी॰ नील लेल्या. कापीत लेखा ज॰ जिम शो॰ द्योधिक संबै सीव. या॰ पिया एतले दिशेष. प॰ प्रमत्त श्रश्रमत्त न किंद्यी.

अय अठे तो इंग कहां — हत्या. नील. कापोत. लेक्यी जिम भी छिटों (समूचे जीव) तिम कहियो। पिण पतलो विशेष प्रमादी, अप्रेमादी, ए ये मेद् संयती रा न करवा। जे अधिक पाठ में संयती रा वे मेद् किया हो ये भेद हत्या, नील. कापोत लेखी संवती रा न हुवे। ते हत्यादिक ३ प्रमादी में छै। अभें भवमादी में नथी। ते मारे वे भेद करवा नथी। वाकी ओ बिक ना पाठ कहती. तिम कहियो। ते सोधिक नो पाठ लिखिये छै।

1 ,

जीवा दुविहा परणक्ता, तं जहा संसार समावरणगाय, असंसार समावरण गाय। तत्थणं जे ते असंसार समावरण गाय, तेरां सिद्धा सिद्धाणं को आयारंभा जाव अरणरंभा। तत्थणं जे ते संसार समावन्णगा ते दुविहा प० तं० संजयाय असंजयाय। तत्थणं जे ते संजयाय। तत्थणं जे ते संजया ते दुविहा प० तं० पमत्त संजयाय अपमत्त संजयाय। तत्थणं जे ते अपमत्त संजयातंगं को आयारंभा णो परारंभा जाव अरणरंभा। तत्थणं जे ते पमत्त संजया ते सुहं जोगं पदुच णो आयारंभा णो परारंभा जाव अरणरंभा श्रो परारंभा जाव अरणरंभा वि. परारंभावि. सदुभयारंभावि. एरारंभावि. सदुभयारंभावि. एरारंभावि. सदुभयारंभावि. एरेरों अर्णरंभा

भगानी ग्रंड १ उ० ई ३

र्जीं जीव हु॰ ये प्रकार, पर कता है, संमार समापक्ष यहमार समापक्ष, त॰ तं रिहां ने बामंमार समापक्ष, ते॰ तें सिद्ध यों॰ महीं त्यातमारंशी यावत क्षत्राम्मी हिहां, जे॰ के. तें॰ तें. सं॰ संमार समापक्ष जीव. त॰ ते हु॰ वेहु प्रकारे प॰ वह है सं॰ सपर्ती भा॰ भामद यमी. त॰ तिहां, जे॰ जे. ते॰ ते स॰ संगमी ते॰ ते हु॰ वेहु प्रकारे, प॰ परम्या त॰ तें केहें है, प॰ प्रमान संगमी, पा॰ प्रप्रमान संगमी त॰ तिहां जे॰ जे, ते॰ ते, पा॰ क्षत्रमत्त संगमी, ते॰ ते, पाल्मारमी गहीं, परारमी नहीं, उभ्न्यारंभी नहीं पा॰ प्रवारंभी है, त॰ तिहां, पो॰ जे, ते॰ ते प॰ प्रमान संगमी, ते॰ ते तिहां पा॰ प्रवारंभी की पाल्मारंभी है, पा॰ प्रमान संगमी, ते॰ ते तिहां पा॰ प्रवारंभी की पाल्मारंभी नहीं। पा॰ प्रवारंभी पाल्मारंभी पाल्मारंभी विद्यारंभी तिहां हुई। प॰ परारम्भी पिन्ह हुई। उभवरंस्भी निहां उभवरंस्भी नहीं। पाल्मारंभी विद्यारंभी निहां पाल्मारंभी विद्यारंभी निहां। पाल्मारंभी निहां। पाल्मारंभी निहां। पाल्मारंभी विद्यारंभी निहां। पाल्मारंभी निहां। प

श्य अहे अंतिक पाड क्यों—तिण में संयती ता २ मेंद जमादी, जममादी, लिया। अने एक, मील, कापोत, लेश्वा में अंधिक मों वाड कहाो। तिम फियों विण एतलों विशेष—संयती रा प्रमादी, अप्रमादी, ए २ मेद न फरया। ते दिम, प्रमाद में रूक्षादिक ३ लेश्या हुये। यने अप्रमाद में न हुये, में माटे २ मेद घड़में। अने साधु में एका। दि ३ व हुये तो 'मंजपा म भाणियध्या' पहर्यू

कहिता। पिण पहनो तो पाठ कहा। नहीं। जे साधु में कृष्णादिक ३ छेश्या न होने तो पहिलो नोल संयती रो छोड़ नें प्रमत्त. अप्रमत्त. ए २ भेद संयती रा किया ते क्यां ने नरजे। ए तो साम्प्रत कृष्णादि ३ छेश्या संयती में टाली नथी। ते भणी संयती में कृष्णादिक ३ छेश्या छै। अनें प्रमादी. अप्रमादो. ए २ भेद संयती रा करना आशी यज्यों छै। शाहा हुने तो निचारि जोइने।

## इति ४ बोल सम्पूर्ण।

तथा इतरो कह्यां समक न पड़े तो पली भगवती शतक १ उ० २ कह्यो—ते पाठ लिकिये हैं।

णेरइयाणं भंते ! सब्बे समवेदना, गायमा ! णोइणहु समहुं सेकेणहुं णं भंते ! गोयमा ! णेरइया दुविहा प्रण्यता तं जहा सिण्णभूयायः असिण्णभूयाय । तत्थणं जे ते सिण्ण-भूया तेणं महावेदणा तत्थणं जे ते असिण्णभूया तेणं अप्य-वेयण तरागा सेतेणहुंगं जाव गो समवेदणा ॥

(भगवती य० १ ड० २)

नै॰ नारकी मं ॰ हे भगवन्त ! स॰ सघलाई. स॰ समन्यनावन्त हुईं ,गो॰ हे गीतम ! खो॰ ए अर्थ समर्थ नहीं से॰ ते स्यां माटे. गो॰ हे गीतम ! खो॰ नारकी. दु॰ विहुं प्रकारे ए॰ कहा. स॰ ते कहे हैं स॰ सखी भूत प्र॰ असबी भूत ते तिहां जे. स॰ रखी भूत ते तेहने. प्र॰ तेदनें, म॰ महा पेदना हुईं. स॰ तिहां. खे॰ जे. ते॰ ते. प्रा॰ असनी भूत ते॰ तेहने. प्र॰ भेदना थोडी हुईं से॰ ते माटे. जा॰ यावत. खो॰ नहीं स॰ सरीखी वेदना.

प समचे नारकी रा नव प्रश्न में सातमों ओविक प्रश्न कहो हिंचें समुचे मनुष्य ना नव प्रश्न कहा तिया में आठमों किया नों पक्ष कहे छे। से पाड लिक्सिपे छै।

मणुरताएं भंते । सन्वे सम किरिया, गायमा । एोइ-शहू समहु. ते केण्डुणं भंते, । गोयमा ! सण्स्ता तिविहा पराण्चा तं जहा सम्मिष्ट्रीः मिच्छिद्दिः सम्म मिच्छिद्दिः तत्थां जे ते सम्मिद्धि ते तिविहा प० तं । संजयाय असं-जयाय संजया संजयाय । तत्थर्ण जे ते संजया ते दुविहा प० तं॰ सराग संजयायः वीयराग संजयायः तत्थणं जेते वीयरान संजया तेणं अकिरिया तत्थएं जे ते सगग संजया ते दुविहा पुरु तं० पमत्त संजयायः अपमत्त संजयाय । तत्थणं जे ते <mark>श्चयमत्त संज्ञवा ते सिएं एगा माया वित्तया किरिया कजड़</mark> । तत्थणं जे ते पमच संजया तेसिएं दो किरिया कजइ तं० भारंभियायः भागः वत्तियायः तत्थणं जे ते संज्ञयासंजया तेसिणं आदिमाओ तिरिण किरियाओ वडजंति । असंज-वाणं चतारि किरियाछो कड्लंति निच्छिद्दिशिएं पंच सम्म मिञ्जिद्भिगां पंच ॥१३॥ पाण संतर जोइस वेमाणिया जहा असुर दुमारा एवरं वेद्णाए सास्तं नाई मिच्छिद्रि उववर्ण जाय अप वेयणतरा, समायी लमहिट्टी उववरण-गाय नहा वेषण तस भागियव्या । जोइस वेसण्याय ॥१४॥ सनेस्ताएं अंते ज्रह्या लवे समाहारगा श्रोहियाएं सने-'स्ताएं सुक्रनेस्ताएं ए एतिएं तिएई एकोनमा करह लेस. ग्गिल लेरताएं नि एको गसी। एवरं नेदिगाए साथी मिच्छ-ंडिट्टी उनका समाची सम्महिट्टी उनका सामा भाषि-पक्ता। काउलेस्ता गावि एवं सेव गमा गावरं गंतरहए जहा

स्रोहिए दंडए तहा भागियव्याः तेउलेस्साः पम्हलेस्साः जस्स स्रित्य जहास्रोः हिस्रो तहा भागियव्या गावरं मग्रस्सा सराग वीतरागा ग्राभागियव्या।

(भगवती श०१ उ० २)

संभयं नहीं. ते० ते फे॰ एयां साटे गो॰ गोतम! स० सम्हण्य. ति० तिखा मेहे कहा. त० ते फहे छे स० सम्यम् हिन्ट सि॰ सि॰मा हिन्ट स॰ सम्यम् सि॰या हिन्ट ते० तिहां ने सम्यक् हिन्ट. ते० ते. ति॰ किया प्रकारे प० कहा। त० ते कहे छै स० सम्यमी साधु प्र० प्रसंपमी सं० संयम्ययंप्यमी त० तिहां जे स्थमी साधु ते हु० विहुं प्रकारे क्छा त० ते कहे छै. सराग संयमी प्रज्ञीय प्रजुप पान्त कपाय द्यमा ग्रुच ठाया लगे सराग संयमी कही हैं. वी० वीतराग संयमी यज्ञीय प्रजुप पान्त कपाय दयमा ग्रुच ठाया लगे सराग संयमी कही हैं. वी० वीतराग संयमी ते उपयान्त कपाय जोग्र कपाय त० तिहां जे ते. ची० वीतराग संयमी. ते० तेहने, प्र० किया न हुई. त० तिहां जे ते सराग स्थमी ते विहुं भेड क्छा तं० ते कहे छै प० प्रमत्त संयमी प्र० प्रप्रमत्त स्थमी. त० तिहां जे ते. घ० प्रप्रमत्त स्थमी. ते० तेहने संयमी प्र० प्रप्रमत्त स्थमी. त० तिहां जे ते. घ० प्रप्रमत्त स्थमी. ते० तेहने हों० दोय किया उपने ज्ञिग्य कपाय प्राथ थकी. त० तिहां जे ते. प० प्रमत्त स्थमी. ते० तेहने हों० दोय किया उपने ते० ते कहे छै प्रा० प्रप्रमत्त स्थमी ने सर्व प्रमत्त स्थमी. ते० तेहने हों० दोय किया उपने ते० ते कहे छै प्रा० प्रप्रमत्त स्थमी ने सर्व प्रमत्त स्थमी. ते० तेहने हों० दोय किया उपने ते० ते कहे छै प्रा० प्रप्रमत्त स्थमी ने सर्व प्रमत्त स्थता स्थित. ते० तेहने प्रदाण प्रथम री ति० तीन किया कपीइ. त० तिहां जे ते स्था स्थात ते। च० चार किया. क० उपने ही. सि॰ ति॰ तीन कि० किया. क० उपने ही था प्रथम री ति० तीन कि० किया. च० उपने ही शा उपने ही ।।।१३॥

धार वाग न्यन्तर ज्योतियो वैष्णानिकः जरु यया आरु प्राव्हर कुमार ग्रार प्रतितो विशेष पेरु वेदना ने निपे ज्ञार वाना प्रकार मारु साथो निय्या दृष्टि ट्रिस्ट उपने, प्रारं श्रव्योदनावन्तः प्रश्निमायो सम्प्रकृष्टि एर द्रपत्ते मरु महा देदनावन्तः भारु कही ते, जोरु स्यातियो वैमान निक्त थे. ॥१४॥

तः संतेयों, भं ० सग्रम् । गा० नारकी सः मर्ब. सः सम प्राहारी, प्रोट, प्रोधिक, सः संनेयों गु॰ गुछ होशी. ए॰ इया तीन ने विषे एक संगीकों, कं कृष्य होश्या नील है त्या ने विषे एक संगीकों, कं कृष्य होश्या नील है त्या ने विषे ए॰ एक सरीका जा॰ एक विषय दें वेदना रे जिंग, मा॰ मानी मिण्या दृष्टि अपना दें अवहा देवना वन्त छा॰ एक एक साथी सम्यग दृष्टि जन्मा ते प्रत्य वेदनावन्त, मः मनुष्य, किं किया ने विषे सः सराग एवंचनी बोतरा । एएसी पः प्रमा संयमी छा॰ इप्रमा मायमी विषय सः सराग एवंचनी बोतरा । एएसी पः प्रमा संयमी विषय सः सराग एवंचनी बोतरा । स्वाप्य काषीस रोभ्या दृष्ट ते नील संग्या विषय संस्था संस्था संस्था विषय संस्था संस्था संस्था विषय संस्था संस

प्रदेवपुर ५३० । इतुर्वारास्य १९ ८८० व । १९ १९ १९ वृत्वपुर ५००

भूत यमें यानं चानं मूत. त्रामंत्री प्रथम करने तिहां कपोत लेल्या ते० तेज लेल्या. प० प्रम लेल्यां. ज० जेह जीयने हैं ते जीवने आधी ने ज० जिम घोषिक दहक तिम भण्यो नारकी विकलेन्द्रिय तेजरूकाय. वायुकाय ने प्रथम नी ३ लेल्या पिण. ग्र० एतलो विशेष. केवल घोषिक देडक के किया सूत्रे मनुष्य सरागी वीतरागी विशेषण कहा। ते इहां न कहिवा तेज प्रभ लेखा सरागी ने हुइ पिण चीतराग ने म हुइ. बीतराग ने एक शुक्त लेखा ज हुवे ते माटे सराग बीतराग न भण्वा.

भय इहां कृष्टो-कृष्ण, नील, लेशी नेरिया तौ भोधिक नेरिया ना नव प्रश्त नी परे, पिण पतली विशेष, बेदना में फेर, ओघिक में तो सन्नी भूत नेरिया रे घणी येदना कहो। असत्री भूत नेरिया रे थोड़ी वेदना कही। अने इहा मायी मिय्या दृष्टि रे घणी बेदना अर्न अमायी सम्वक्टुष्टि रे थोड़ी वेदना कहिणी। ते किम् असनी मरी कृष्ण नील लेशो नेरिया न हुवे। ते माटे सन्नी भूत असन्नी भूत कहिणा। अर्ने कृषा लेगी मतुष्य विण शोधिक मनुष्य ना प्रश्न नो परे, विण किया में फेर, समचे मनुष्य ना भेद किया में किया। तिम रूप्ण नील छेशी . ह्ननुष्य ना क्षेद्र करणा। पिण सरागी वीतरागी, प्रमादी, अप्रप्तादी, प भेद न करवा। जे समचे मनुष्य ना ३ भद सम्यन्ह्रिः, मिथ्याहृष्टि, सम्यक् मिथ्याहृष्टि, तिम रूग नोल लेशी मनुष्य ना ३ मेंद सम्यक्ट्रि. मिथघादृष्टि, सम्यक्मिथघादृष्टि, जिम समने मनुष्य ना ३ मेद में सम्यक्टृष्टि मनुष्य रा ३ भेद—संयती, असंयती, संग्तासयती, तिम रूष्ण नील लेशो मनुष्य रा विण ३ भेद करवा संयती. असंयती, स्वतासंयती। इण न्याय स्वती में तो कृष्ण नील लेश्या हुवे, अने सारी समचे मनुष्य रा मेदा में अयती रा २ भेद—सरागी वीतरागी. । अर्ने सरागी रा २ भेद —प्रमादी, अप्रमादी, ए सरागी वीतरागी प्रमादी अप्रमादी भेद कृष्ण नोल लेशी संयती मनुष्य रा न हुवे। वीतरागी अने अप्रमादी में कृष्ण नील लेश्या न हुवे। ते मादे २-२ भेद न हुवे। सरागी में तो कृष्ण से नील लेश्या हुने. परं वीतरागी में न हुने। ते माटे संयती रा २ भेद सरागी चीतरागी न करवा। अने प्रमादी में तो कृष्ण नील लेश्या हुवे. पर अप्रमादी में न हुवे। ते माटे सरागी रा २ भेद् -प्रमादी, अप्रमादी न करवा। इणन्याय कृष्ण नील लेशी संयती रा सरागी वोतरागी प्रमादी अप्रमादी भेद करवा बर्ज्या । पर संयती वर्ज्यों महीं। संयती में कृष्ण नील लेश्या छै। अनें जो संयती में कृष्णादिक न हुवे तो इम फहिता 'संजया न भाणियन्ता'' ए धुर नो संयती बोल छोही ने आगला

"सरागी बीतरागी पमत्ता पमत्ता न भाणियन्वा" इतरो क्यूं कहे। घली साधौ में कृष्ण नील लेश्या हुवे इज नहीं तो पहिलां सरागी बीतरागी यछे प्रमादी अप्र मादी इम उलटा क्यूं फह्या। पिण संयती रा भेद आगे इंसहिज किया हुन्ता व तिमहिज नाम लेइ इहा वर्ज्यों छै। ते संयती रा भेद करवा वर्ज्या छै। पिण संवती चर्च्यों नहीं। वली आगे कहाो तेजू पद्म लेशी मनुष्य क्रिया में पूर्वे मनुष्य ओघिक कहा। तिम कहिवो। पिण सरागी चीतरागी न कहिवो। इहाँ तेजू पद्म क्षेशी मनुष्य में पिण सरागी चीतरागी वर्ज्या । ते पिण संयती रा २ भेद सरागी. भीतरागी पूर्वे कह्या तिम तेजू पद्म लेश्या संयती रा वे भेद न करवा । ते किम--सरागी में तो नेजू पद्म हुने। विण वीतरागी में तेनू पद्म न हुने। ते भणी तेनू, पद्म, लेशो संयती रा २ भेद बर्ज्या । विण संयती वर्ज्यों नहीं । तिम भ० श० १ उ० **४१** कुच्ण नील कापोत लेशी संयती रा २ मेद प्रमादी. अप्रमादी. करना वर्जा। पिण संयती वर्ज्यों नहीं । तिवारे कोई कहे कृष्ण, नील, कापोत, लेशी में प्रमादी. मप्रमादी विहं वर्ज्या । तो साधु में कृष्णादिक ३ किंम होवे । तिण ने इम कहिणी— तेज़् :पद्म में पिण सरागी वीतरागी वर्ज्या छै। जो तेज़ू, पद्म. लेश्यी साधु मैं सरागी वीतरागी क्यूं वर्ज्या तो साधु में तेजू पन्न किम कही छो। तुम्हारे लेखे सी सरागी में पिण तेजू पद्म नथी। अने बीतरागी में पिण देजू पद्म नथी। तिवारे साधु मैं पिण तेजू पदा न कहिणी। तिवारे क्षागछी कहं-संयती रा दे भेद कह्या। सरागी में तो नेजू पद्म होवे पिण चीतरागी मे तेजू पद्म न होवे। तिण सूं २ भेद करवा वर्ड्या छै। इस कहे तो तिण ने इस कहिणो। तिम कृष्ण नील कापोत लेशी संयती रा पिण प्रमादी अग्रमादी ये भेद करवा बर्च्या । प्रमादी में तो कृष्णादिक ३ लेश्या हुवे। पिण अप्रमादी में न हुवे। तिण सूं वे मेद करवा वर्ज्या । पिण संयती नें न वर्ज्यों । ए तो चीड़े साधु में कृष्णादिक हीश्या कही 'छै। तिवारे कोई कहं—ए तो कृष्णादिक ३ द्रव्य लेखा छै। अने भावे होय सो भावे कृष्णादिक में भणवारम्भी किम हुवे। तिण ने कहिणो ए इव्य छेश्या 🔁 । सो ३ भली लेश्या विण इत्य हुने । पहर्ने विण सारम्भी कहा। छे ३ वे भली भाव छेश्या में आरम्भी किम हुवे। पहनों पाठ छै।

"तेउलेस्तस्स पद्मलेस्तस्स सुक लेस्तस्स जहा छोहिया जीवा गावरं सिद्धा ग भागियव्या" प्रम तीन मेटी लेश्या में विण ओधिक नों पाठ अलायों ते लेखे तेजू पश्च युक्त लेशी विण बारकी अणारंकी वेह हुने। जो कृष्णादिक द्रव्य लेश्या कहे तो प भली लेश्या विण द्रवर कहिणी। तिनारे आगलों कहे—भली भाव लेश्या वर्षे ते वेला आरक्तों न हुने। विण भली 'नाच लेश्यावंत लाधु नी पृच्छा आश्री आरंभी हुने। ते न्याय प ३ अली मान लेश्यावंत ले। इम कहे तेहनें हम कहिणों। इणन्याय कृष्णादिक ३ माठी भान लेश्या वर्षे। तिण वेलां अण् आरक्ती न हुने। विण माठी लेश्यावंत साधु नी पृच्छा आश्री अणारक्ती हुने पे तो लो कृष्णादिक ३ दृश्य कहे तो तेजू, पद्म, शुद्ध, विण द्रव्य कहिणी। अने जो तेजू, प्रम, शुद्ध, भान लेश्या कहे तो कृष्णादिक विण भान लेश्या कहिणी। "पे तो साम्प्रत साधु में ६ लेश्या कही हो। डाहा युने तो विचारि जोहजो।

### इति ५ बोल सम्पूर्ण।

वित्री जिम भगवैती प्रथम शैतक दूजे उद्देश्ये कहाी—तिम पश्चिणा पद १७ इद्देश्ये कहाो ते पाठ लिखिये छै।

कराह लेसार्ग भंते। योरइया सब्वे समाहारा सम श्रीरा सब्वेव पुच्छा, गोयमा। जहा झोहिया एवर योरइया वेदणाए भाई मिच्छ दिट्टी उववरणागाय झमायी सम्म-दिट्टी उववरणागाय भाणियव्या। सेसं तहेव जहा झोहि-तार्ग झसुर छुमारा जाव वाण मंतरा एते जहा झोहिया एवर सणसार्ग किस्थिहि विसेसो जाव तत्थ्यां जे ते सम्म-दिट्टी ते तिविहा परण्या तंजहा संजया. झसंजया संजया-संजया जहा झोहियाण।

(पञ्चक्रा पद १७-१३०)

कः कृष्ण लेग्यावन्त. हे मंगवन्! ने॰ नारकी, स॰ सघलाई. स॰ संरीखा भाहार॰ धन्त के सम ग्ररीरवन्त छे पूर्वली परे एच्छा गो॰ हे गौतम । ज॰ जिम भोधिक कहा। तिम केहिवा, गां॰ पिर्ण एतलो विशेष, गां॰ मारकी, वे॰ जे कृष्ण लेग्या ना बेदना ने विषे केतला एक मायावन्त मिथ्याहिए मरी ने , नारकी पणे कर्यना छे. भ्राने केतला एक भ्रमायी सम्यग्दिए भरी ने कंपना छे ए वे मेद किहवा मायी मिथ्याहिए कपना छे ते भ्रात दुष्टाध्यवसाय जिर्वन्य कर्म थकी महा हुं ख वेदनावन्त छे. भ्रमायी सम्यग्दिए कपनो छे ते भ्रल्पाध्यवसाय धक्की स्वल्य हुं ख वेदनावन्त छे भ्रम कहिवा पिण संज्ञी भृत भ्रसंभ्री भृत न कहिवा, जे भया तो भ्रसंयती प्रथम मरके अपने छे कृष्ण लेग्यावन्त ४-६ ० नरके अपने ते माटे. से॰ येव सर्व तिमज भ्रोधिक नो परे कहिवा कृष्ण लेग्यावन्त ४-६ ० नरके अपने ते माटे. से॰ येव सर्व तिमज भ्रोधिक नो परे कहिवा कृष्ण लेग्या ना भ्रमुख्य ना भ्रम्या लेग्या ना मनुष्य ने विशेषता छै. ते कहे छै. कृष्ण लेग्या ना मनुष्य सम्यग्रहिए ते जिला भेद कहा। है. ते कहे छै

हहां पिण कृष्णहेशी मनुष्य रा ३ भेंद कहा छै। संयती. असंयती, संयतासंयती, ते न्याय पिण संयती में कृष्णादिक हुवे। इम संयती में कृष्णादिक हुवे। उमें कही छै, अने कोई कहे साधु रे माठी लेक्या आवेज नही। ते कृष्ट रा बोलणहार छै। अने साधु रे तो ठाम २ माठी लेक्या कर्मयांगे आवनी कही छै। सदे साधु रे कर्म यांगे अशुभ योग अशुभ ध्यान पिण आवे। तिम करे अंशुभ लेक्या पिण आवे छै। भगवती शु ३ उ० ४-५ साधु अनेक प्रकार ना रूप पिकिय करे ते विना आलोया मरे तो विराधक कह्या। वैकिय करे छै, वलो कर्मयोंगे आहारिक तेजूं लिख पिण फोडवे इत्यादिक अनेक सावद्य कार्य करे। तिचार माठी लेक्या आवे छै। तेहनों प्रायक्षित आवे छै। सीहो मुनि रोयो द्याग पानी, क्हिनेमि विषय परिणाम आणीं कोटो वचन वोल्यो. अहमुत्ते मुनि पाणीमें पाली सराई. धर्म घोष रा साथां नागश्री ने वाजार में हेली निन्दो। शगवान लिख फोड़ी. गीतम वचन में खलाया. इत्यादिक कार्य में सान्त्रत माठी लेक्य छै। तिवारे प्रायक्षित लेवे छै। जो मली लेक्य हुवे तो प्रायक्षित क्यूं लेवे। माठा

ध्यान रा सर्ने माठी छेश्या ना छक्षण केई एक सरीखा छै। अर्ने केतला एक साधु रे माठो ध्यान कहे। पिण माठी छेश्या न कहे। आर्त्तछ्द ध्यान ना अर्ने कृष्ण छेश्या ना लक्षण मिलता छै। ते माठो ध्यान साधु मे पावै. तो माठी छेश्या किम् म पावै। खाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

इति ६ बोल सम्पूर्गा।

## इति लेश्याऽधिकारः।



## स्रथ वैयावृत्ति-स्रधिकारः।

कोई कहे—जे यहे छातां नें मूर्च्छा गित कीधी ते हिर केशी मुनि व्या-वच कही, ते भणी ए व्यावच में धर्म छै। जो यक्ष नें पाप हुवे, तो व्यावच क्यूं कहो। ततोत्तम्—ए तो व्यावच सावध छै। आज्ञा वाहिरे छै। जे विप्र ना वालकां नें अवेत कीधा, ते तो प्रत्यक्ष विरुद्ध कार्य छै। जद केइ कहे—ए व्यावच में धर्म नहीं तो हिरकेशी मुनि इस क्यूं कह्यो। ए यहे व्यावच करी इस कहे तेहनों इचर—ए तो हिरकेशी मुनि आपरी आश्रह्वा मेट्या नें अर्थे कह्यो छै। ते पाठ लिखिये छै।

> पुर्विच इिएहं च अगागायं च, मगापदोसो गा मे अत्थि कोई। जक्खाहु वेयावड़ियं करेंति, तम्हाहु ए ए गिह्या कुमारा।

> > ( उत्तराध्ययन घ० १२ गा० ३२ )

पु॰ यत्त प्रलगो थयो हिने यती बोल्यों पू॰ एवं. इ॰ वत्तीमान काले प्र॰ धनागत काले म॰ मोनें करी. प॰ प्रहेप ग॰ नथी मे॰ मोहेर. प्र॰ ही को॰ कोई प्रहप मात्र पिछ. ज॰ जत्त. हु॰ निश्चय रो भची वैयाउच पत्तपात करे हैं. ते भची, हु॰ निश्चय ए॰ ए प्रह्मत हराया इमार

अय इद्दां हरिकेशी मुनि कहाो,---पूर्वे हिंगदा सर्ने आगामिये काले महारो तो किञ्चित् हेय महीं। सने जे यश ज्यावच करी. ते माटे ए विम ना मालकां ने हण्या छै। ए तो पोता नी अशंका मेटवा अर्थे कहा। जे छात्रां ने हण्या ते यक्ष न्यायव करी पिण म्हारो हिय न थी। ए छात्रां ने हण्या ते पक्षपात रूप ज्यावच कही छै। आजा वाहिरे छै ते मादे सावय छै। छाहा हुवे तो विचारि जोडजो।

## इति १ बोल सम्पूर्ण।

वली स्याम नाट र पाठ्यो, ते पिण भक्ति कही छै। ने पाठ लिखिये छै।

तं इच्छािम गां, भित्त पुठ्यं गोयमाइगां समणागां निगांथागां दिव्यं देविष्ट जाय वित्ति विहि नह विहिं उव दंसिए। ततेगां समणे भगवं सहावीरे सुरियाभेणं देवेगां एवं वृत्ते समाणे सुरियाभस्स एयमद्वं गो आढाए गो परिजाणइ तुस्तगीए संचिद्वइः

(शज प्रश्रेगी)

तं ते इ० बांत् ह. दे हे देवानु प्रिय! भ मुम्हारी भिक्त पूर्वक. गो गौतमादिक मा ध्रमण. नि निर्पन्य ने दि० प्रधान देनता नी श्राहित. जा वावत. व० वक्तीस प्रकार ना माटक विधि प्रते देखाइची बांह् त० तिवार स० श्रमण भ भगवान् महावीर. छ० सूर्याभ देव ने. ए० इम छ० कस्रे थके. छ० सूर्याभ. द० देवता ना. ए० एहवा दचन प्रते श्रो० श्राहर न देवे मन करने भनो न जायो प्राह्म विश्व न देवे श्रम्ण योज्या धकां रहे.

इहां स्र्यांभ नाटक ने भक्ति कही छै। ते भक्ति साच्य छै। ते माटे भक्ति नी भगवन्ने आजा न दीथी। "जो आढाए नो परिजाणर" ए पाठ रो अर्थ टीका में इम कियो छै। ''एव मनन्तरो दितमर्थं नाद्रियते, न तदर्थ करगाया SS दरपरो भवति । नापि परि जानाति प्रमुमन्यते खतो वीतराग त्वात् । गौतमादीनाच नाट्यविधिः स्वाच्यायादि विधात कारित्वान् केवलं तूग्गीकोऽवतिष्टते''

इहां हीका में पिण प नाटक रूप भक्ति कही। ते अर्थे ने भगवन्ते आदर न दीधो। अनुमोदना पिण न कीधी। पीते वीतराग छै ते माटे। गौत- माटिक साधु ने नाटक स्वाध्यायादिक नों ध्याघात करणहार छै, ते माटे मीन साधी। पिण आहा न दीधी। अने सूर्यामे पहिलां वन्दना कीधी ते वन्दना रूप् भक्ति नी भगवन्ते आहा दीधी। "अव्भणुणाय मेयं सुरियामा" ए आहा नों पाठ चाल्यो छै। निम इहां आहा नों पाठ चाल्यो नहीं जिम प नाटक रूप भक्ति सावध छै। आहा दाहिरे छै। तिम ते छात्र यक्षे हण्या ते व्यावच पिण सावध छै आहा वाहिरे छै। हाहा हुवे तो विचारि जोहजो।

### इति २ बोल सम्पूर्गा।

तथा घली ऋषम देव निर्वाण पहुन्ता. तिहां भगवन्त नी इन्द्र दाढा लीधी, बीजा देवता शरीर ना हाड़ लीघा। ते केई देवता भक्ति जाणी ने इस कहाों छै। ते पाठ लिखिये छै।

तएगां से सक्के देविंदे देवराया भगवन्नो तित्थम-रस्स उवरिल्लं दाहिगां सकहं गेगहइ, ईसागा देविंदे देवरा-या उवरिल्लं वामं सकहं गेगइइ चमरे असुरिंदे असुरराया हिट्ठिल्लं दाहिगां सकहं गेगहइ वली वइरोआगिंदे वइरोयगा-राया हिट्ठिल्लं वामं सकहं गेगहइ, अवसेसा भवगवइ जाव वेमाणिया देवा जहारिहं अवसेसाइं अंगुवंगाइं केइ 'जिण भत्तोए केइ जी अमेयं तिकहु केइ धम्मो तिकहु गेराहंति ।५८।

त० तिवारे पछे ते शक देवेन्द्र देवता गों राजा, भ० भगवन्त तीर्थकर नी. उ० उपरली द्वा० जीमग्रा पालानी दाढ़ा ग्रहे. ई० ईशान देवेन्द्र देवता गों राजा उपरली. धा० डावी. स० दाढ़ा ग्रहे. च० चमर घाछरेन्द्र श्राचरा गों राजा. हे० हेठली. उा० जीमग्री स० दाढ़ा गे० घ्रहे च० पलेन्द्र वेरोचनेन्द्र उत्तर दिशा ना शासरा नों इन्द्र वेरोचन राजा है० हेठली. वा० दावी. स० दाडा ग्रहे. श० पारशेप गोजा भ० भवन पति जा० वावत् व्यन्तर ज्योतिषी वे० वैमानिक देवता. ज० यथायोग्य श्र० श्रावरेप थका ध्यम ते हस्त प्रमुख ना श्राह्य उपाङ्ग ते श्राङ्ग लि प्रमुख ना श्राह्य ग्रहे. के० केइ एक देवता तीर्थंकर नी भक्ति श्रामे नरी केइ एक देवता जीत प्राचार माचिवया ने श्रार्थे इम कही ने के० केई एक देवता धर्म निमित्तो (ति० इम कही ने श्राह्य श्राह्य श्राद्व देई ग्रहे.

इहां भगवन्त नी दाढ़ा अङ्ग उपाड़्न देवता लिया। ते फेइक देवता तीर्थइत नी भिक्त जाणी में फेईएक जीत वाचार जाणी ने केईएक धर्म जाणी में प्रहाा।
इहां पिण भिक्त कही छै। ते भिक्त खावच छै। आचार कहा। ते पिण जीत
सावच छै। धर्म जाद्यों ते पिण धर्म नाम स्वभाव नो छै। यथा रीति जिम देवछोज नी जाणो तिम लिया पिण श्रुन चारित धर्म नहीं। धर्म तो १० प्रकार
कद्या। तिण में कुल धर्म गणधर्म इत्यादिक जाणिये। पिण धीतराग नो धर्म
नहीं। इहां भिक्त १ आचार २ धर्म ३ ए निण कहा। ते सावच आहा धाहिर
छै। तिम हीज यशे न्यावच की धी ते पिण सावच छै। आहा चाहिर छै। जै
विम्रां ना वालकां ने ताङ्या, दुःख दीधो, ने तो प्रत्यक्ष विरुद्ध छै। डाहा हुवे तो
पिचारि जोइजो।

#### इति ३ वोल सम्पूर्गा ।

कोई करें सर्व जीवां नें साता उपनायां तीर्थङ्कर गोत बंधे, इम कहें ते पिण फूट छैं। स्त्र में तो सर्व जीवां रो नाम चाट्यो नहीं। वीसां बोर्ला तीर्थ-इस गोत बांधे तिहा एहवो कहाों छै ते पाठ लिखिये छै। इमे हियाणं वीसाहिय कारणेहिं आसेविय वहुली कएहिं तित्थयर णाम गोयं कस्मं निञ्जंतेसु तं जहा—

श्रीहंत सिद्ध पवयण गुरु थेरे वहुस्सुए तवस्तीसु । वच्छल याय तेसिं श्रिभकलणाणो वश्रो गेय ॥१॥ दंसण विणय श्रावस्तएय, सीलव्बएय णिरवइयारे । खण्डव तविद्याए वेयावच्चे समाहीयं ॥२॥ श्रपुठवणोणा गहणे सुय भत्ती पवयणेणभावण्या । एएहि कारणेहिं त्तित्थयरत्तं लहइ जीवो ॥३॥ (जाल ४०००)

इ॰ प्रत्यज्ञ भागले बीस नेदां करी नें. ते भेद कहे हैं प्रा॰ प्रासेवित है मर्यादा करी ने पुकवार करवा यकी सेव्या है. घणी बार करवा धकी घणी दार सेव्या है। वीस धानक तियों करी तीर्थंकर माम. गोत्र कम उपार्जन करे दांधें तो हुवो ते महायल प्रणागार सैच्या से २० थानक करे हैं था श्रारिहन्त नी स्नाराधना ते सेवा भक्ति करे. सि॰ मिद्ध नी स्नाराधना ते गुराचाम करे प॰ प्रवचन श्रुतज्ञान सिद्धान्त नो बलाखाची गुरा धम्मों ९देशक गुरु नो धिनय फरे थि॰ स्थविर नों विनय करे. व॰ बहुश्रुती शणा भ्रागम नों मणनहार एक २ नी घापे-ताय करो ने जागुवो. त॰ तपस्वो एक उपवास छादि देव वगा तप सहित समीन साय होहनी सेवा भक्ति करे, भरिहंत १ सिद्ध २ प्रत्यन ३ गुरु ४ स्थविर ४ बहुश्रुति ६ तपस्वी: ७ ए सात पदाँ मी बत्मलता पर्णे भक्ति करी ने श्रमे श्रमुरागी छतां खान् ज्ञान नो उपयोग हुनी तीर्थटूर गोञ बाँधे दं दर्शन ते सम्यक्त्य निर्मल पालतो ज्ञान नों विनय ए बिहु ने निरतिचार पालतो घको धावश्यक नों करवो. समय व्यापार थक्नी नीपनु पत्रिकमग्रो करियो निरतिधार पृथे दशी उत्तर गुण मत कहितां मूल गुण उत्तर गुण में निरतिवार पालतो थको जीज सीर्थंकर नारा धर्म षांपे. सर जीग सवादिक काल ने विषे मधेग सात्र में ध्यान ना सेवा यकी यथे. तर तप एक उपवासादिक सप सू रक्तप्रया करी विक साधु बती ने मुद्द दान देई ने देव एन विध प्यावच करतो थको म॰ गुवांदिक ना फार्य नरके गुरु ने सन्तोप उपजाने करी मे नाम या प्रपूर्व ज्ञान भगतो थको तीर्थं इर नाम गोत्र बाँचे सुः शत नी भक्ति मिद्दान्त नी भक्ति इस्तो धको सीर्थंकर नाम ययायकि साधु मार्च ने दिसाइनेक्सी प्रत्यन नी प्रभावना तीर्पपुर मा मार्ग ने दिपाने करी. ए तीर्थ कर पया ना कारण भक्ती २० भेट बंधता दहा ।

वेमाणिया देवा जहारिहं अवसेसाइं अंगुवंगाइं केइ जिण भत्तोए केइ जी अमेचं तिकहु केइ धम्मो तिकहु गेराहंति ।५८।

त० तिवारे पछे ते छक देनेन्द्र देवता गों राजा. भ० भगवन्त तीर्थकर नी. उ० उपरली दा० जीमग्रा पालानी दाढ़ा ग्रहे दे० हिशान देवेन्द्र देवता गों राजा उपरली. वा० हावी. स० दाढ़ा ग्रहे. च० चमर छारेरेन्द्र धालरा गों राजा. हे० हेठली. टा० जीमग्री, स० दाढ़ा गे० प्रहे च० पलेन्द्र वेरोचनेन्द्र उत्तर दिशा ना धालरा गों उन्द्र वेरोचन राजा हे० हेटली. वा० हावी. स० दाढा ग्रहे. घ० धान्तेप बीजा भ० भवन पति जा० वावत वयन्तर ज्योतिषी वे० वेमानिक देवता ज० यथायोग्य धा० धान्येप यका धान ते हस्त प्रमुख गा धास्य उपास्न ते प्रमुखि प्रमुख गा धास्य ग्रहे, फे० फेइ एक देवता तीर्थकर नी भक्ति धाने गांगे करी फेइ एक देवता जीत ज्याचार साचिवया ने धार्ये इस कही ने फे० केई एक देवता धर्म निमित्तो ्ति० इस कही ने धास्य धादि देई ग्रहे.

इहां भगवन्त नी दाढ़ा अङ्ग उपाड़ देवता लिया। ते केडक देवता तीर्थहुर नी भिक्त जाणी ने केडेएक जीत शाचार जाणी ने केडेएक धर्म जाणी ने प्रह्मा।
इहा पिण भिक्त कही छै। ते भिक्त सावद्य छै। आचार कह्यो ते पिण जीत
सावद्य छै। धर्म जहाो ते पिण धर्म नाम स्वभाव नो छै। यथा रीति जिम देवलोक नी जाणो तिम लिया पिण श्रुत चारित धर्म नहीं। धर्म तो १० प्रकार
कह्या। तिण में कुल धर्म गणधर्म इत्यादिक जाणिये। पिण धीतराग नो धर्म
महों। इहां भिक्त १ आचार २ धर्म ३ प तिण कह्या। ते सावद्य आहा बाहिर
छै। तिम होज यशे न्यावच कीधी ते पिण सावद्य छै। आहा चाहिर छै। जै
पित्रां ना वालकां ने ताल्या, दुःख दीधो, ने तो प्रत्यक्ष विकद्ध छै। डाहा हुवे तो
पिचारि जोइजो।

#### इति ३ वोल सम्पूर्गा ।

कोई कहें सर्व जीवां नें साता उपजायां तीर्थङ्कर गीत वंधे, इम कहे ते पिण कुठ छै। सूत्र में तो सर्व जीवां रो नाम चाल्यों नहीं। चीसां वोलां तीर्थ-दूर गोन यांधे तिहां पहिंदों कहाों छै ते पाठ लिखिये छै।

इमे हियाणं वीसाहिय कारगोहिं आसेविय वहुली कएहिं तित्थयर गाम गोयं कम्मं निव्वंतेसु तं जहां-

अरिहंत सिद्ध पवयण गुरु थेरे वहुस्सुए तवस्सीसु । वच्छल याय तेसिं अभिक्लणाणो वस्रो गेय ॥१॥ दंसगा विगाय आवस्सएय, सीलब्बएय गिरवइयारे। खण्लव तत्रचियाए वेयावच्चे समाहीयं ॥२॥ अपुठवणोणा गहणे सुय भत्ती पवयणेपभावण्या । प्रकृति कारगोहिं त्तित्ययस्तं लहइ जीवो ॥३॥

( ज्ञाता भ० ६ )

इ॰ प्रत्यन्त आगले बीस भेदां करी नें. ते भेद कहे हैं आ॰ आसेवित हैं मर्यादा करी में एकवार करवा थकी सेच्या है. घली वार करवा थकी वसी वार सेच्या है। वीस शानक तियों करी तीर्थकर माम. गोत्र कम उपार्जन करे बांधें तो हुवो ते महावल श्रम्पार सेच्या हं व से २० थानक कहे छै पा० पारिहन्त नी क्राराधना ते सेवा भक्ति की, मि० सिद्ध नी प्राराधना ते गुण्याम करे प॰ प्रवचन श्रुतज्ञान सिद्धान्त नी वसाणावी गुम्य धम्मोरिदेशक गुरु नी बिनय फरे थि॰ स्थिवर नों विनय करे, व॰ महुश्रुती घणा श्रागम नो मणनहार एक २ नी प्रापे-साय करी में जाख्वों त॰ तपस्वी एक वपवास भादि देह घणा तम सहित समीन सायु तहनी सेवा भक्ति करे, भरिष्टंत १ सिद्ध २ प्रवक्त ३ गुरु ४ स्वविर ४ बहुयुति ६ तपस्वी ७ ए सात पदाँ मी पत्सलता पर्णे मिक करी ने भने अनुसागी हतां एक ज्ञान में उपयोग हुंती तीर्यहुर परिज् बाँधे द० दर्शन ते सम्पक्तव निर्मल पालतो ज्ञान नौँ जिनय ए जिहु ने दिरतिचार पालतो यको धावश्यक नों करतो. समय व्यापार धक्री नींचनु पडिक्रमत्यों करियों निरतिचार ९गो करी उत्तर गुम्र मत कहितां मूल गुस्र दत्तर गुरु में नितित्वार पालता यको जीव सीर्थकर नाम धर्म . बंधि सः सीब समादिक कान ने निने मुद्देग मान नो ध्यान ना सेवा थकी वर्धिः त० तप पुक वर्षवासाहिक तर मूं तकाका करी दिः साबु उन्हीं ने शुद्ध दान देई ने धे० वरा थिए प्यावच करतो यको स॰ पुनाहिक ना कार्य करके पुर में सन्तोप उपजाने करी ने माम प्राट प्रपृतं हार न्युठो कही रहें हैं है नाम गोत्र बाँवें स्टूट हात नी अक्ति सिवरावस सी मिक सतो परो वर्ष्ट्रेस राज प्रतिक्रियों सार्व वीव- स्व शत नी भाक रिला सीर्पटर सार्व के के सीर्पहुर ता माना ने दिनारे कर्ता. इ टीन कर क्या ना कराव पत्री ने ने मेद बंगला माना ।

वेमाणिया देवा जहारिहं अवसेसाइं अंगुवंगाइं केइ 'जिण भत्तोए केइ जी अमेयं तिकटु केइ धम्मो तिकटु गेराहंति ।५८।

त० तिवारे पछे ते शक देनेन्द्र देवता नों राना, अ० अगवन्त तीर्थकर नी. उ० उपरली दा० जीमणा पालानी दादा ग्रहे. ई० ईशान देवेन्द्र देवता नों राजा उपरली, वा० डावी. स० दाढ़ा ग्रहे, च० चमर प्रहरेन्द्र श्वसरा नों राजा है० हेटली, टा० जीमणी स० दाढ़ा गे० प्रहे च० पलेन्द्र वेरोचनेन्द्र उत्तर दिशा ना शसरा नों उन्द्र वेरोचन राजा है० हेटली, वा० दावी. स० दाढ़ा प्रहे, घ० धारीप बीजा भ० भवन पति जा० यावत व्यन्तर ज्योतिषी वे० वेमानिक देवता. ज० यथायोग्य घ० धारीप यका श्रम ते हस्त प्रमुख ना श्रास्थ उपाझ ते श्रद्ध लि प्रमुख ना श्रास्थ है, के० केइ एक देवता तीर्थंकर नी भक्ति श्रमे रागे करी केइ एक देवता जीत प्राचार माचवित्रा ने श्रवें इम कही ने के० केई एक देवता धर्म निमित्तो ्ति० इम कही ने श्रीस्थ श्रादि देई ग्रहे.

इहां भगवन्त नी दाढ़ा अङ्ग उपाङ्ग देवता लिया। ते फेइक देवता तीर्थइहां पिण भिक्त जाणी ने फेईएक जीत शाचार जाणी ने केईएक धर्म जाणी ने प्रहा।
इहां पिण भिक्त कही छै। ते भिक्त सावय छै। शाचार कहा। ते पिण जीत
सावय छै। धर्म कहा। ते पिण धर्म नाम स्वभाव नों छै। यथा रीति जिम देवलोक नी जाणो तिम लिया पिण श्रुत चारित धर्म नहीं। धर्म तो १० प्रकार
कहा। तिण में कुछ धर्म गणधर्म इत्यादिक जाणिये। पिण धीतराग नों धर्म
महीं। इंडां भिक्त १ आचार २ धर्म ३ प निण कहा। ते सावय आहा बाहिर
छै। तिम होज पसे न्यावच कीधी ते पिण सावय छै। आहा चाहिर छै। जे
पित्रां ना चालकां ने ताह्या. दुःख दीधो, ने तो प्रत्यक्ष विकड छै। डाहा हुये तो
पिचारि जोइजो।

#### इति ३ वोल सम्पूर्गा ।

कोई कहे सर्व जीवां ने साता उपजायां तीर्यङ्कर गोत वंधे, इम कहे ते पिण भूठ छै। स्व में तो सर्व जीवा रो नाम बाल्यो नहीं। वीसां वोलां तीर्य-दूर गोन यांचे तिहा एहवो कहाो छै ते पाठ लिखिये छै। इमे हियाणं वीसाहिय कारणेहिं श्रासेविय वहुली कएहिं तित्थयर गाम गोयं कस्मं निञ्वंतेसु तं जहा—

श्रीहंत सिद्ध पवयग् ग्रुक थेरे वहुस्सुए तवस्तीस् । वच्छल याय तेसिं अभिक्लगागो वत्रो गेय ॥१॥ दंसग विगय आवस्तएय, सीलव्वएय गिरवह्यारे । खगुलव तविद्याए वेयावच्चे समाहीयं ॥२॥ अपुठ्वगोगा गहणे सुय भत्ती पवयगोप्पभावग्या । एएहि कारगेहिं त्तित्थयरतं लहइ जीवो ॥३॥

इ॰ प्रत्यत्त भागले बीस नेदां करी नें. ते भेद कहे हैं प्रा॰ प्रासेवित हैं मर्यादा करी ने एकवार करना यकी सेन्या हैं. घणी बार करना यकी घणी दार सेन्या है। पीस यानक ित्यों करी तीर्थंकर नाम. गोत्र कम उपार्जन करे बांचें तो हुवो ते महायल अण्यार सैध्या. है २० थातक कहे हैं था श्वरिहन्त नी श्वाराधना ते सेवा भक्ति करे. सि॰ मिद्ध नी श्वारायना ते गुरामाम करे प॰ प्रवचन श्रुतज्ञान सिद्धान्त नी बलासायी गुरा धम्मीप्रेशक गुरु नी धिनय करे थि॰ स्थविर नों विनय करे. व॰ बहुयुती घणा श्रांगम नो मण्नहार एक ? नी प्रपे-साप करी में जागावी त॰ सपस्वी एक उपवास श्रादि हेडू ग्रमा सर सहित समीन साय तेहूनी सेवा भक्ति को, प्रारिष्टंत १ सिद्ध २ प्रवचन ३ गुरु ४ स्वविर ५ बहुश्रुति ६ तपस्यी ७ ए सात पर्दा भी यत्मलता पर्णे भक्ति करी ने' प्यने प्यतुरागी छतां. खाः ज्ञान नों उपयोग हुंती तीर्यहुर गो य बांधे दं दर्शन ते सम्यक्त्य निर्मल पालतो ज्ञान गाँ विनय ए विधु ने निरतिचार पालतो धड़ो षावश्यक मों करवो. समय व्यापार थकी नीपनु पविक्रमको करियो निरित्तिचार पर्णे करी रुपार गुण मत कहितां मूल गुण द्वार गुण में निरतिचार पालतो थको जीव सीर्थवर नाम कर्म षांपे सक सीम लवादिक काल ने विषे स वेग काद नों ध्यान ना सेवा धकी सपे, तक तप पुक उपवासादिक तप मु रक्तप्रया करी चि॰ नाघु बती ने शुद्ध दान देई ने'. पे॰ एग विध ध्यायच करतो थको मा गुनाँदिक मा फार्य परके गुरु ने सन्तौप उपजाने करी ने माम पा॰ पाप्यं ज्ञान भणतो थको तीर्थंहर नाम गोत्र बांधे सू॰ शुत नी भक्ति सिन्द्रान्त नी भक्ति इस्तो धको सीर्थंकर नाम यथायकि साधु मार्च ने देखाइनेकरी प्रवचन मी प्रभावना धीर्षपुर मा मारगे ने दिपाने करी. ए सीर्घ कर पद्धा ना कारण शकी २० मेंद यथता दद्या ।

षथ इहां तीर्घडूर गोत ना २० वोल गुरु ने चित्त में समाधि उपजावे, तो तीर्थंडूर ।

''समाधीच गुर्वादीनां कार्य करण द्वारेग र्वित्तितवान्"

टीका में पिण इस कहा। ि ते टीका लिखिये छै

इहां टोकामें पिण गुर्वादिक साधु इव गृहस्य नी व्यावच करे ते तो अहावीसमी अगाच धीसां पोलां तीर्थट्टर गोत्र बंधे। ते वीस् ही वो प तो बीस बोल महावल अगगार सेन्या ते ठिक गार तो साधु हुन्ता। ते गृहस्य नी व्यावच वि

सांता मांछे. ते सावय छै। तेह भी तो तीर्यङ्क

विचारि जोरजो।

इति ४ बोल सम

परमं

झप्पेर

तथा सावयं साता दीघां साता कहे, ति सद पाठ लिखिये छै।

मेगेउ भासंसि सार्य

मा एवं अव मन्नंता

THE THE WALL AT BUILT MANER

जेनत्थ आयरिय मगां

ह० इगा मंसार माहे मे० एकेंक शाक्यादिक प्रथवा स्वतीर्थी. सा० सख ते स्थेव करी धाइ परं दु ख थकी सख न धाइ. जे० जे कोई घाक्यादिक इन कहे तिहां मोज विचारण कें प्रस्तावे. घा० धार्य तीर्थ कर नों परूप्यों मोज सार्ग छोडे परम समाधि नों कारण ज्ञान. दर्शन. चारित्र रूप हम्म भाषिने परिहरी स नार नाहे अमण को तेष्टीज देखांडे हैं॥ ६॥

षाहो टर्सनी सा० रखे ए पूर्वीक इस बचने करीज छले छप थाइं इस श्री जिन भाग ने होलता हुन्ता घट्य थोडे विषय ने छले करी समाडो छो घया मोज ना छत्त. ध्र० धासत्य ने घया छांडये करी ने सोज नधी, निन्दा ने करीने सोज न जाइं ते लोह वाशियानी परे भूरमी.

### इति ५ बोल सम्पूर्गा ।

पर्ली कोई कहे—बीमाँ बोलां तीर्थंडूर गोत्र वंधे तिण में सोलमों बोल एरा प्रकार नी न्यायच परतो बाह्यो। ते दश प्रकार नी न्यायच ना नाम कह छै। आचार्य. उपाध्याय. स्विय. तपस्ती, ग्लान, नवी शिष्य, क्षंत्र, गण, महुं, सा-धम्मी, प दश न्यायच में महु वने साथम्मी में धावक ने बाले है। भने भगवन्त तो दस्द्रं साधु कहा। छै। वली ठाम २ न्यावर्च करवा ने ठामें सङ्घ अर्वं साधम्मी न्यावर्च नों अर्थ साधु कहा। छै। ते पाठ लिखिये छै।

पंचिहं ठाणेहिं समग्रे निगांथे महा निजारे महा पर्जाव-साग्रे तं० अगिलाए सेह वेयावच्चं करेमाग्रे अगिलाए कुल वेयावच्चं करेमाग्रे अगिलाए गग्र वेयावच्चं करेमाग्रे अगि-लाए संघ वेयावच्चं करेमाग्रे अगिलाए साहमिय वेयावच्चं करेमाग्रे ॥ १२॥

( डागाञ्च डागा ५ उ० १)

प्रवाच स्थान के करी. स्र श्रमण निर्मन्य मर्ग्माटा कर्मच्य नों करण्डार महा निर्जरा धकी भव ने निर्माद करी मोटो खंत ही जेहनों. ते महा प्यवसान, तर ते कहे ही ध्र स्टिंद ति व हो जित तेहनू प्रेर क्याचार भातादि धर्म ना जे आधारकारी वस्तु तेण करी ने ध्राधार देतों कर कहतो थको ध्र खेद रहित कर कुल चदादिक माधु नो समुद्राय तेहनी ज्याचच, खंद रहित गर गण् ते छल नो समुद्राय, एतले एक ध्राचार्य ना माधु ते छल ते ध्राचार्य साधु ते गण् ध्र ध्रमें वली रोद रहित मंघ ते गण् नू समुद्राय एतने घणे ध्राचार्य ना साधु तेहनी वैयावच ध्र रोद रहित साधिमंक ते प्रवचन ध्रमें लिही करी ने सरीखो धर्म ते साधिमक तेहनी. वेर वैयावच पाणादिक भक्ति नो कर करती धको

अथ अठे कुल. गण सड्घ. माध्यमी साधु ने इन कहा। पिण अनेरा ने न कहा। ने टाणाङ्ग नी टीका मैं पिण पहनों अर्थ इम कियो छै। ते टीका लिख्यि छै।

कृल चन्द्रादिकं साधु समुदायः विशेष रूपं प्रतीत्य गणः कुल समुदायः भयो गण् समुदाय इति । साधर्मिकः समान धर्म्मो निगतः प्राचनतक्षेति ।

इहा टीका में पिण इम कत्यो—कुल चन्द्रादिक साधु नों समुदाय गण ते कुछ गों समुदाय सद्द ने गण नों समृदाय साधर्मिक ते सरीको धर्म लिङ्ग प्रव- चन ते साधर्मिक इहां तो कुल गण सङ्घ सधम्मी साधु ने कहाा, पिण श्रावक ने न कहाा। डाहा हुचे तो विचारि जोइजो ।

## इति ६ बोल सम्पूर्गा।

तथा ठाणाङ्ग ठाणे १० मे कह्यो ते पाठ लिखिये छै।

दस्तविहे वेयावच्चे प० तं॰ आयरिय वेयावच्चे उवज्भाय वेयावच्चे थेरा वेयावच्चे तबस्सि वेयावच्चे गिलाण वेयावच्चे सेह वेयावच्चे कुल वेयावच्चे गण वेयावच्चे संघ वेयावच्चे साहिम वेयावच्चे ॥ १५ ॥

( ठागाञ्ज ठा० १० )

द॰ दस प्रकारे वैयावच कही. ते कहे हैं. धा॰ ग्राचार्य पदवी धर तथा पोता ना गुरु तहनी वैयावच. उ० समीप रहे तेहनें भगांत्र ते उपाध्याय. थे० स्थविर त्रिण प्रकारे वयस्थविर ६० वर्ष नों १ सूत्र स्थविर ठागांत्र समवायाङ्गादि नों जागाग्रहार पर्याय स्थविर २० वर्ष दीन्ना लिये हुत्रा तेहनें त० मास न्तमगादिक तप नों करगहार गि० रोगी प्रमुल. से० नव दीन्नित ग्रिप्य तेहनें भाचार प्रमुल सीखें कु० एक गुरु ना शिष्य ते भगी कुल कहिये। ग० वे भाचार्य ना शिष्य ते गण सं० ध्या भाचार्य ना शिष्य ते संघ सा० सरीले धम्में विचरे ते साध-मिंक साचु एतलानी व्यावच करे. भ्राहाराटिक भ्रापो करी ने.।

अथ इहां पिण दश न्यावच साधुनीज कही। पिण श्रावक नी न कही। अनें तेहनी टीका में पिण नव नों तो सुगम माटे अर्थ न कीधो। अने साधम्मीं नों अर्थ कियो ते टीका लिखिये छै।

''समानो धर्माः सधर्म स्तेन चरन्तीति साधर्मिकाः साधवः''

इहां पिण साधम्मी साधु नें इज कहा। पिण गृहस्थ नें साधम्मी न कहा। गृहस्य रो सरीखोधर्म नही। एक व्रत धारे तेहनें पिण श्रावक कहिये। भनें १२ व्रत घारे तेहनें पिण श्रावक कहिये। ते माटे प्रथम तथा छेहला तीर्घङ्कर ना सर्व साधु रेपाच महाव्रत छै। ते भणी तेहिज साधर्मिक कहाजे। झाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

# इति ७ बोल सम्पूर्ण।

तया चली उबाई में १० व्यावन कही छै। ते पाट लिखिये छै।

सेकितं वेयावच्चे दसिवहे प० तं॰ आयरिय वेयावच्चे॰ उवज्ञाय वेयावच्चे. सेह वे० गिलाण वे०. तवस्सि वे०॰ धेरे वे०, साहम्मिय वे०. कुल वे०॰ गण वे०. संघ वेयावच्चे।

ते० ते फेहो भात पाणी आदिक श्रवण्टम्भादिक धन नों देवो तेहने दश प्रकारे कहा. वीर्ध को तं० ते कहे ही. श्रा० श्राचार्य पचाचार नों प्रतिपालक तेहने वैयावच श्रवण्टम्भ साहाव्य देवो. उ० उपाध्याय द्वादर्शांगी ना भण्णाहार तेहनी वैयावच. से० श्रिष्य नव दीन्तित नी ध्यायच गि० ग्लान नी वैयावच. त० तपस्वी छठ २ श्रठमादिक तेहनी वैयावच थे० स्थित तीन प्रकार तेहनी वैयावच. सा० साधिम्मक साधु साध्वी तेहनी वैयावच कु० गच्छ नो सहुदाय ते कुल तहनी वैयावच ग० कुल नों समुदाय ते गण तहनी वैयावच सं० गण् नों समुदाय ते मा तहनी वैयावच. श्राहारादिक श्रवष्टम्भ देवो.

अथ इहां पिण दूरा न्यायय में द्रमुंद साधु कहा। पिण श्रावक ने न कहाो। तेहनी दीका में पिण इम कहाो। ते ठीका लिसिये छै।

'साप्रिक्षिः स्मृतुः साध्यी वा कुलं गच्छ समुदायः ग्राः कुलानां समु-दााः. सघो गण् समुदाय इति'

इहां टीका में पिण कुछ गण सहु नों अर्थ साधु नों इज समुदाय कीघो । सतें साधमीं साधु साध्यो ने इज कहा। पिण श्रावक श्राविका ने न कहा। तथा 'व्यवहार' उ० १० में सङ्घ सायमीं साधु ने इन कहा। तथा प्रश्न व्याकरण तीजे सम्बर द्वारे सङ्घ साध्यमीं साधु ने कहा। इस अनेक ठामे सङ्घ साध्यमीं साधु ने कहा। इस अनेक ठामे सङ्घ साध्यमीं साधु ने इज कहा। ते साधु नी व्यावच करण री मगवन्त नी आहा छै। अने व्यावच ने ठामे सङ्घ नाम समुदाय वाची छै। ते साधु ना समुदाय ने इज कहा। छै। विण व्यावच ने ठामे सङ्घ कहा। तिण्में आवक न जाणवो। चतुर्विध सङ्घ में आवक ने सङ्घ कहा। विण व्यावच ने ठामे सङ्घ कहा। तिणमें आवक नहीं हुवे समुदाय रो नाम विण सङ्घ कहा। छै ते पाठ छिल्विये छै।

समूह गां अंते। पडुच कित पडिग्णीया, प० गो० तउ पडिग्णीया प० तं० कुल पडिग्णीए गगा पडिग्णीए संघ पडिग्णीए।

(भगवती शं० = द० =)

स॰ समूह ते साघु समुदाय. ते प्रति श्रागीकरी ने भ ० भगवन्त ! के० केतला प्रत्यनीक परूप्या गो॰ हे गौतम । त्रिण प्रत्यनीक परूप्या. त० ते वहे छे कु० कुल घट्टादिक तेहना प्रत्य-मीक ग० गण कोटिकादि तेहना प्रत्यनीक स० संघ ना प्रत्यनीक. श्रवर्णवाद बोले.

अय इहां पिण कुल, गण, सङ्घ, समुदाय वाची कह्या, तेहनी टीका में पिण इम कह्यों ते टीका लिखिये छैं।

''समूह साधु समुदाय प्रतीत्य तत्र कुल चन्द्रादिकं, तत्समूहो गणः कोटि-कादिः तत्समूहः संघः प्रत्यनीकता चैतेपा मवर्ण वादादिनिरिति''

अथ इहां पिण साधु ना समुदाय नें कुल. गण. संघ. कहाो। तीना नें समूह कहाा। निण में संघ नाम समुदायनों कहाो। तथा उत्तराध्ययन अ० २३ गा० ३ में कहाो। "सीस संघ समाकुलो" इहां पिण शिष्य नो समुदाय ते संघ कहाो ते भणी दण न्यावच में संघ कहाो ते साधु ना समुदाय नें इज कहाो छै। धनें साधमीं पिण साधु साध्योया नें इज कहाा छै। किणहिक देशे लोक इल् भाषाहं श्रावकां नें साधमीं किह बोलाविये छै, ते इक् माषाहं नाम छै। पिण

व्यावच ने ठामे साथिमिक कहा, तिण में श्रावक श्राविका नहीं अने कड़ भाषाई करी तो मागध वरदाम. प्रभास. प ३ तीर्थ नाम किह वोलाया छै। पिण तेह तीर्थ थी संसार समुद्र नरे नहीं। तिम कड भाषाई श्रावक श्राविकां ने साधम्मी कोई कह तो पिण दश व्यावच में साधम्मी कहा तिण में साधु साध्वी ने इन कहा, पिण श्रावक श्राविकां ने न कहा। ते संघ साधमी साधु नीज व्यावच कीधां उत्कृष्टो तीर्थ दूर गोत वंधे। पिण गृहस्थ री व्यावच किया तीर्थ दूर गोत वंधे नहीं। श्रावक नी व्यावच करणी री तो भगवान री आहा नहीं। अने आहा विना धर्म पुण्य निपजे नहीं। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

## इति ८ बोल सम्पूर्गा ।

वली केंद्र एक अज्ञानी साधु री सावद्य न्यावच गृहस्थ करे तिण में धर्म धापे छै। तिण ऊपर श्री "भिक्षु" महामुनि राज कृत वार्त्तिक लिखिये छै।

केइ एक मृढ मिथ्यात्वी भारी कर्मा जिन आहा वाहिरे धर्म ना स्थापन हार जिनवर नों धर्म आहा वाहिरे थापे छै। ते अनेक प्रकार कूड़ा २ कुहेतु लगाये। खोटा २ इप्रान्त देई धर्म नें जिन आहा वाहिरे धापे छै। कूडी २ चर्चा करी ने कूड़ा २ कुहेतु पूछे, जिन आहा वाहिरे धर्म स्थापन रे तांई। ते कहे छै पड़िमाधारो साधु अग्नि माहि वलता नें वाहि पकड़ने वाहिरे काढ़े। अथवा सिंहादिक पकड़ता नें काल राखे। तथा हर कोई साधु साध्वी जिन कल्यी. स्थविर कल्यो. त्यानें वाहि पकड़ने वाहिरे काढे इत्यादिक कार्य करी ने साता उपजावे। अथवा जीवा वचावे। अथवा ऊंचा थी पड़तां नें काल वचावे। अथवा आखाउ पड़ता नें काल वचावे। अथवा ऊंचा थी पड़तां नें काल वचावे। अथवा आखाउ पड़ता नें काल वचावे। अथवा ऊंचा थी पड़तां नें विठो करे। अथवा आखाउ पड़ता नें वैटो करे। तिण गृहस्थ नें भगवन्त अरिहन्त री पिण आहा नहीं। जिण साधु नें वचायो तिण री पिण आजा नहीं। तिण नें पछे पिण सरावे नहीं। जिण साधु नें वचायो तिण री पिण आजा नहीं। तिण नें पहेलां पिण सिखावे नहीं। तें इसो काम कियो इम पिण कहे नहीं। तिण नें पहिलां पिण सिखावे नहीं। तें इसो काम कियो इम पिण आहा देव नहीं। तें इसो काम कर इम तो

कहिता जावे छैं। वली इस पिण कहे छैं. तिण गृहस्थ ने धर्म हुवो। देखो धर्म पिण कहिता जावे, तिण धर्म री भगवान री पिण आज्ञा नहीं। तिण धर्म ने सरावे पिण नहीं इस पिण कहिता जाय। जाव सगलाई बोल पाछे कहाा ते कहिता पिण जावे। अने धर्म पिण कहिता जावे। दयनि इम पछिये-थे धर्म पिण फहो छी, भगवन्त री आहा पिण न कहो छो, तो ओ किण रो सिखायो धर्म छै। ओ किसो धर्म छै। धर्म तो भगवन्ते वे प्रकार नी कहा। श्रुत धर्म, अर्ने चारित धर्म, तिण धर्म री तो जिन आजा छै। वली दोय धर्म कह्या छै। गृहस्थ रो धर्म साघ रो धर्म, तिण री पिण जिन आज्ञा छै। वली धर्मरा २ भेद कहा। छै। संवर धर्म, निर्जरा धर्म। सम्वर तो आवता कर्मा ने रोके, निर्जरा आगला कर्मा ने खपावे। तिण धर्म रो पिण जिन आज्ञा छै। सम्बर धर्म रा २० भेद है। त्यां वीसां री जिन आज्ञा छै। निर्जरा धर्म रा १२ भेद छै। त्या वाराई भेटां री जिन आज्ञा छै। वली सम्बर निर्जरा रा ४ भेद किया ज्ञान, दर्शन, चारित्र. तप. ए च्यारुं इ मोक्ष रा मार्ग छै। त्यां में तो जिन आज्ञा छै। इतरा वोलां नें जिन सरावे छै। अनें जे आजाण कहे जिन आज्ञा न दे पिण धर्म छै। त्यां ने फेर पूछी जे, ओ किसो धर्ष छै। तिण धर्म रो नाम बताबी। जब नाम वतावा समर्थ नहीं तब भूर बोली नें गालाँ रा गोला चलावी कहे—साध रो कल्प नहीं छै। तिण सुं आहा न देने पिण धर्म छै। तिण ऊपर भूठ नोली नें कुहेतु लगावे रिण डाहा तो जिन अज्ञा वाहिरे धर्म न मानें। अने गृहस्थ ने धर्म छै। पिण महें आज्ञा नहीं द्या छां ते महारे आज्ञा देण भी कल्प नहीं छै। तिण सूं आज्ञा नहीं द्यां छा, इस कहें तिण ने इस कहीजे। धर्म करण वाला ने धर्म हुवे तो धर्म री आज्ञा देणवाला ने पाप किम होसी। अने धर्म री आज्ञा देणवाला ने पाप होसी तो करणवाला ने धर्म किण विधि होसी। देखाँ विकला री श्रद्धा धर्म करण री आज्ञा देण रो कल्प नहीं इम कहे छै। पिण केवली परूया धर्म री आज्ञा 'देण रो तो कल्प छै। पापंडी परूपो सावद्य धर्म तिण री आज्ञा देण रो कल्प महीं। निरवद्य धर्म री आज्ञा देण रो कल्प नहीं, आ वात तो मिले नहीं। धर्म री क्षाज्ञा न देवे ते तो महा अयोग्य धर्म छै। जिण धर्म री देवगुरु आज्ञा न दे तिण धर्म में भलियार कदेह नहीं छै। देवगुरु सर्व सावद्य योग रा त्याग किया जिण दिन माडो २ सर्व छांडयो छै। तिण छांडया री आज्ञा पिण दे नहीं। ते तिविधे

२ छांड्यो छै ते तो माठो छै तरे छांड्यो छै। जे साधु साध्यो जिन कली. सविर कली लाँने अपन माहि यलतां ने कोई गृहस्य वांहि पकड ने वाहिरे काढ़े, अधवा निहादिक पकड़ता ने काली राखे। अधवा ऊंचा थी पड्यां ने वैठो करे। अधवा आखड़ पड़िया ने वैठो करे। ते गृहस्य ने धर्म कहे छै। जो तिण ने इम कियां धर्म होसी तो इण अनुसारे अनेक वोलां में धर्म होसी। ते वोल लिखिये छै।

पडिमाधारी साधु अथवा जिन कस्पी साधु अथवा खिवर कल्पी साधु तथा हर कोई साधु अवेत पदयों छै। तिण थी चालणी न आवे छै। गाम तथा उजाद में पहथों हैं। तिण साधु ने गाड़ी, घोड़ो, ऊंट, रथ, पालखी पोठिये, मैंसे, गधे, इत्यादिक हर कोई ऊपर वैसाण ने गाम माँही आणे ठिकाणे आणे तो उण री श्रद्धा रे लेखे. उप री पहाणा रे लेखे. िण में पिण घर्न होसी ॥१॥ अयवा कोई साघु गाम तथा उजाड़ में असमाधियो पड्यो छै तिण सूँ हालणी चालणी म आवे चैसणो. उडणी. न बावे छै, अन विना मरे छे। तो उण री श्रद्धा रे लेखे अशना विक ले जाय ने दियां में हाथ सूं खत्राया में विण धर्म छै॥ २॥ अथवा कोई साधु उजाड़ में अथवा गाम माहि अवेन पड़यो छै। तिण सूं बोलणी, चालणी, न बाव है। उठणी चैसणी, पिण न भावे हो। औपघ खाधा विना जीवां मरे हो, तो उण री श्रदा रे लेखे ओपशादिक ले जाय में मुख माहि वाल में सचेत करे. डील रे मुसल में सचेत करे. तिण में पिण धर्म होसी ॥३॥ अथवा किण ही साधु रे पाटो (रोग विशेष) हुवो छै, गम्श्रीर हुवो छै, अथवा गूमड़ो हुवो छै, तिण दुख सुं हालणी. चालणी. न बावे छै, गोचरी पिण जावणी न बावे, ते साबु सहानादि विन खाधा पानी विना पीधा जोवां मरे छै। तो उण री श्रद्धा रे लेखे अशनादिया आणी खत्राचे, अथवा तिण नें गोचरी करी नें आणी आपे तिण में पिण धर्म होसी ॥ ४॥ अथवा कोइक साधु गरढ़ों ( गृद ) ग्लान असमाधियो छे, तिण सूं पोध्यां रा बोभ सूं उपकरण रा बोभ सूं चालणी न आवे छै गाम अलगो छ, भृष्त त्या विण वणी लागे है, तिण रे असाता घणी है। तो उण री अदा रे रेखे वोक उठाया रो पिण धर्म होसी॥ ५॥ अथवा किण ही साधू ने शीतकाले शांत घणो लागे ही, वाय रो पिण वाजे ही, तिण काल में मेह पिण घणो वरसे ही, साधु पिण घणो धूने छैं। तो उण री अझा रे लेखे कोई राली ( गूदड़ी ) बोढ़ावे तिय में पिण धर्म होसी ॥ ६॥ अथवा किण ही साधु रो पेट दुखे छै। वलभल २

करे हैं, महा चेदना है, पेट मुसल्यां जिना जीवां मरे छै। तो उप री श्रद्धा रे है खे पेट मुसले तिण में पिण घर्म होसी ॥ ७॥ अथवां किण ही सार्धु र पैटूंची ( धरण ) दली छै। तिण री साधु में घणो दुःख छै। ऑहार पिण न भावे छै। फेरो ( दस्त लागनो ) पिण घणों छै। -तों उणं री श्रुद्धा रे लेखे पेटुंची सुसले तिण मैं पिण धर्म होसी ॥ ८॥ अथवा किण ही साधु रो गोलो चट्यो छै, महा दुःखी 🕏, हालणी चालणी पिण न आचे छै, मौत घात छै, तो उण री अदा रे लेखे गोलो मुसले साधु रे साता करे तिण में पिण धर्म होसी ॥ ह॥ साधु में कल्पे ते भड़्य, नहीं कर्षे ते अप्रह्य, खबाय ने बचाये तो तिण री श्रद्धा रे लेखे तिण में पिण धर्म होसी ॥ १०॥ साधु रे जिण वस्तु रा त्याग छै, अर्ने ते तो मरे छै, तो उण री श्रद्धा रे लेखे त्याग भंगाय बचायां पिण धर्म होसी॥ ११॥ साधु री •यावच करंपे छै ते तो जिन आज्ञा सहित छै, नहीं करंपे ते ग्यावच तो अकार्य छै। साधु नें दुः खी देखनें उग री श्रद्धा रे लेखे नहीं फरपे ते ज्यावच की धां पिण तेहनें भर्म होसी॥ १२॥ साघु नों संधारो देखी साघु रे घणी असाता देखी सायु नें मरतो देखी नें उण री श्रद्धा रे लेखे किण ही अन्नपाणी मुख माही घाल्यों तिण में पिण धर्म होसी॥ १३॥ साधु भृखो छै, अशनादिक विना मरे . छै, तो उण री धदारे लेखे अशुद्ध वहिरायां विण धर्म होसी ॥ १४ ॥ वली केहक इसड़ी कहे छैं, सुमद्रा सती साधु री आंख माहि थी फांटो नाढ्यो तिण में धर्म कहे हैं, जद तो इण अनुसारे अनेक बोलां में धर्म होसी, ते बोल कहे छै। किणहिक साधु रे आंख में फांटो पड़्यों है वाई काढ्यों तो उण री श्रद्धा रे लेखें उण में पिण धर्म होसी ॥ १॥ अथवा साधु रे पेट दु खे छै, मरे छै, ते वाई पेट मुसले तो उण रा धदा रे लेखें तिण नें पिण धर्म होसी ॥ २॥ किण ही साधु रो गोली चढ़्यों छै, जीव मीत घात छै, उण री श्रद्धा रे लेखे वाई साधु रो गोलो मुसले तिण ने पिण धर्म होसी ॥ ३॥ किण ही साधु रे पेटूंची टर्ली छै, तिण रो घणो छु.ख ही, भाहार पिण न भावे छै। फेरो पिण घणो छै। तो उण री श्रद्धा रे हैन्द्रे बाई पेट्रंची मुसलें तिण नें पिण धर्म होसी॥ ४॥ साधु नें अमि माहि वलता हें धाई बाहि पकड़ने बाहिरे काढे तो तिण री श्रद्धा रे छेखे तिण ने पिण धर्म होसी ॥५॥ साधु कंचा थी पड़ता ने वाई भेले तो उण री श्रदा रे लेखे तिण ह विण धर्म होसी ॥ ६॥ साधु आषड़ पड़ता ने बाई माछ राखे वो विण ही श्रद्धा

रे लेखे तिण नें पिण धर्म होसी॥ ७॥ साधु ऊ चा थी पड़ता नें वाई वैडो करें को तिण री श्रद्धा रे लेखे तिण नें पिण होसी ॥ ८॥ साधु आखड़ पड़िया नें धाई वैठो करे तो तिण री श्रद्धा रे लेखे तिण में पिण धर्म होसी ॥ ह॥ साधु रो माथो दुखतो हुवे जब वाई माथो दावे तो तिण री श्रद्धा रे लेखे तिणें ने पिण धर्म होसी॥ १०॥ साधु रां दूखणा उपरे वाई मलम लगाव तो तिण री श्रद्धा रें लेखे तिण में विण धर्म होसी॥ ११॥ साधु रा दूखणा ऊपर वाई पाटो वांधे तो तिण री श्रद्धा रे लेखे तिण में पिण धर्म होसी॥ १२॥ साधु ने मूर्च्छा ( लूँ,) हुई छै ते वाई मुसले तो तिण री श्रद्धा रे लेखे तिण में पिण धर्म होसी॥ १३॥-इत्यादिक अनेक कार्य साधु रा वाई करे, साधु ने दुः खी देखी ने पीड़ाणो देखी ने चाई साधू रे साता करे, जीवां वचावे। जो सुमद्रा नें फाटो काढ्यां धर्म होसी तों यां में पिण धर्म होसी। वाई साधु रा कार्य कर तिमही भायो साध्वी रा कार्य करे तो उल री श्रद्धा रे लेखे भाया नें पिण धर्म होसी। ते बोल लिखिये छै। साध्वी रोपेट भायो मुसले १ साध्वी री पेर्टूची भायो मुंसले २ साध्वीं रें गोलो भायो मुसले ३ साध्वी रे माथो दुले जब भायो मुसले ४ साध्वी रे मूच्छी भायो मुसले ५ साध्वी रे दुखणा ऊपरे भायो मलम लगावे ६ साध्वी रे दूखणा कपरे भायो पाटो वाधे ७ साध्वी पहती ने भायो भोले ८ साध्वी पड़ी ने भायो उठावे येटी करे तो रण री शदा रे लेखे तिण में पिण धर्म होसी ह साध्वी रो पेट दुखे छी, तलफल २ करे छे, तिण रो पेट भायो मुसले १० इत्यादिक साध् रा कार्य वाई करें, तिम साध्वी रा भायो करे। जो सुमद्रा साधु री आखि माहि र्स् फाँटो काढ्या रो धर्म होसी तो सारां ने धम होसी। जो यां मे जिन शाहा देवे नहीं तो धर्म पिण नहीं। अने जिण रीते जिनवर कहाी छै निण रीने साध साध्वी ने वचायां धर्म छै। ब्यावच कीधाँ विण धर्म छै। भगवन्त आप तो सरावे नहीं आज्ञा पिण देवे नहीं, सिखावे पिण नहीं, तिण कर्तव्य में धर्म रो पिण अंश मर्दी। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो। इति भिक्षु महा मुनिराज छत वार्त्तिक सम्पूर्णम् ।

## इति ६ वोल सम्पूर्गा।

केतला एक जिन आज्ञा ना अजाण छै, ते "साधु अग्नि माहि बलता नें कोई गृहस्थी वाहि एक इने वाहिर काढ़े, तथा साधु री फासी कोई गृहस्थ कापे" तिण में धर्म कहे छै, अने भगवती श०१६ उ०३ गीतम स्वामी प्रश्न पूछ्यो, ते साधु अभी आताप ना लेवे छै, तेहना अर्श (मस्सा) कोई वैद्य छेदे छै, तेहनें स्यूं होवे, ते पाठ कहे छै।

अणगारस्स णं भंते ! भावियप्पणो छहुंछहुंणं अणि-विखत्तेणं जाव आयावेमाणस्स तस्तणं पुरच्छिमेणं अवड्ढं दिवसं णो कप्पइ हत्थं वा पायं वा जाव उठंवा आउंटा वेत्तएवा पसारेत्तएवा पद्यच्छिमेणं अवड्ढ दिवसं कप्पइ हत्थं वा पादं वा जाव उठंवा आउंद्या वेत्तए वा पसारेत्तएवा, तस्सय अंसिया ओ लंबइ तं चेव विज्जे अदब्खु इसिंपाडेइः पाडेइत्ता अंसियाओ छिंदेजा । सेण्णं भंते ! जे छिंदइ तस्स किरिया कजइ जस्स छिजइ णो तस्स किरिया कजइ गण्णत्थेगेणं धम्मंतराइएणं हंता गोयमा जे छिंदइ जाव गण्ण-त्थेगेणं धम्मंतराइएणं ।

(भगवती ग्र०१६ उ०३)

या श्रामार. भा भगवन्त ! भा भावितात्मा नें. छ० छटठ छट्ट निरम्तर तप करता नें जा यावत्. था श्राताप लेतां तेहनें. पु० पूर्व भाग ना दिनार्ख लगे एतले पहिला में प्रहर लगे गो न कल्पे हा हा ध्रथमा पा पा वा वाहु ध्रथमा उ० हद्य. भा संकोचयो. प्रथमा प० पतारवो प० पश्चिम भाग ना दिवार्ख लगे क० कल्पे. ह० हाथ. जा धावत् उ० हद्य प्राा संकोचयो अथवा प० पतारवो। त० ते साधु नें कार्योत्सर्गे रहिया नें ध्र० ध्रार्थ लम्बायमान दोते. ते ध्रथं नें वे० वैद्य देखी नें. इ० ते साधु नें जिगारेक भूमि नें विषे पाढे पाडी नें. ध्र० ध्रयं नें छेदे. ते० ते निश्चय भगवन् । जे० छेदे. त० ते में ह्य नें क्रिया हुई जे साधु नें ध्रयं छेदागी है. गो ते तेहनें क्रिया हुई ने साधु नें।

हुइ ग्रुम घ्यान नो विच्छ्रेर हुइ इ॰ इंगोतम ! जे वैद्य छेरे ते वैद्य ने एक धर्मान्तराय क्रिया

इहां गोतम खामी पूछ्यो, ते साधु ऊमो झातापणा हेवे छै, तेहना शर्रो वैच देखी नें ते अर्रा छेदे। हे भगवन्! ते वैच नें किया लागे, अर्ने "जस्स छिक्जंति" कहिनां जे साधु री अर्श छेदाणी ते साधु नें किया न छ.गे। पिण एक धर्मान्तराय साधु नें पिण हुई, ए प्रश्न पूछ्यो—तिवारे भगवान् कह्यो। हां ो अर्श छेदे ते बैद्य ने किया लागे, अने जे साधु री अर्श छेदाणी ते साधु ने किया न लागे। पिण एक धर्मान्तराय साभु रे पिण हुवे, प मध्यार्थ फह्यों। अथ इहां कह्यों — जे साधु नी अर्श छेरे ते वैच ने किया लागे पहनूं कह्यों पिण धर्म न कहा। प ज्यासच आजा वाहिंग छै। साधु रे गृहस्य पासे कार्य कराजा रा त्याग छै। अने जिण साधु री आक्षा विना साखु रो कार्य कियो, ते साधु रो त्याग भगावणवालो छै। कदाचित् साधु अनुमादे नहीं। तो ते साधु रो हात न भांगे। पिण भंगावण रो कार्य करे तिण ने तो त्यागनों भंगावण षालो इत फहीं जे। जिम कोई साधु ने आधा कम्मी आदिक अस्जतो अशनादिक जाणो ने हेंदे, अर्ने साधु पूछी चोकस कर शुद्र जाणी ने' लियो तो ते साधु ने' तो पाप न लागे। पिण बाघा फरमीं बादिक साधु ने मक्त्पतो दियो तिण ने तो पाप छाम्यो ते तो त्याग मंगा वण वाछो इत कही जे। पिण धर्म न कहिये। साधु रे गृहसा पासे जे ज्यावच फरावण रा त्याग ते व्यावच गृहसा करे। साध रानमोदे नहीं, तो तिण रा त्याग न भांगे। पिण आहा विना अफल्पनीक कार्य गृहस्य कियो तिण ने' तो त्थाग संगावण रो कामी कहिये। पिण तिण में धर्म न कहिये। तथा वली दृजो हृष्टान्त—जिम ईर्या सुमित विना चाले अने एक विण जीव न मुयो तो पिण ते साधु ने छह काय नों घाती कहि जे, आहा छोपी ते मादे। तिम ते बैंध साधु री अर्श छेदी आजा विना ते बैंध ने विण त्याग भंगा-यण रो कामी कहीजे। तिण सूं ते वैद्य ने किया लागती कही। जिस ते वैद्य अर्थ छिरे तेरनें किया लागे। तिम बारि में वस्ता ने कोई गृहस्य वाहिरे काढे निप ने शिया हुइ। पिण धर्म न हुइं। तिधारे कोई कहे-प वैद्य ने क्रिया कदी ते पुण्य नी किया है। पिण पाप नी किया नहीं। पद्यो के श्रो अर्थ करे

तेहनों उत्तर—इहां कहाो, अर्श छेदे ते वैध ने किया लागे, पिण धर्मान्तराय साधु रे पड़ी। धर्मान्तराय ते धर्म में विझ पड़्यो तो जे साधु रे धर्मान्तराय पाड़े तेहने शुम किया किम हुचे। प धर्मान्तराय पाड़्यां तो पुण्य वंधे नहीं। धर्मान्तराय पाड़्यां तो पाप नी किया लागे छै। प तो पाधरो न्याय छै। एक तो जिन आक्षा विना कार्य कियो बीजो साधु री अकत्यती न्यायच करी. ते माटे साधु रा स्थाग भंगावण रो कामी कही जे। तीजो साधु रे धर्म ध्यान में अन्तराय पाड़ी। प तीन कार्य कियां तो पुण्य री किया वंधे नहीं। पुण्य री करणी तो भाक्षा माहि छै। निरवय कही छै। ते करणो री साधु अनुमोदना करे छै। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

## इति १० बोल सम्पूर्ण।

वली ए वर्श तो साधु गृहस्थी तथा अन्यतीथीं पासे छेदावे नहीं। छेदता नै' बनुमोदे नहीं। जे साधू वर्श छेदावे छेदवता ने' अनुमोदे तो प्रायश्चित्त कहा। छै। ते पाठ लिखिये छै।

जे भिक्खू अग्ण उत्थिएणवा गारित्थएणवा अप्पाणो कार्यसि गडंवा पिलयंवा अरियंवा असियंवा भगंदलं वा अग्णयरेण वा तिक्खेण सत्थ जाएण आच्छिंदेइ विछिंदेइ आछिंदंतं वा विछिंदंतं वा साइज्जइ. ॥३१॥

( निशीय उ० १५ थो० ३१ )

जे॰ जे कोई भि॰ साधु. साध्यी. धा॰ छन्य तीयीं वा गा॰ गृहस्यी पासे धा॰ भापकी काया ने विषे. गं॰ गंड मालादिक प॰ मेटलियादिक धा॰ गृमडो दा. धा॰ खर्म ते भापावन टाम ना, भगटर रोग वा घा॰ धानेरो दोन. ति॰ याख नी जाति तथा प्रकार ना तोइक करी. ? धार प्रथम योडो साई छेदने वि॰ विशेषे वार होदने तथा घक्यो होदावे. धा॰ एक वार होदना में. वि॰ पारवार होदता ने धानुमोदे.

भय इहां कहा।—साधू अन्यतीर्थी तथा गृहस्य पासे भर्ग छेदावे. तथा, कोई अनेरा साधू री अर्थ छेदता ने अनुमोदे तो मासिक प्रायक्षित्त आवे। अर्थ छेदव्यां पुण्य नी किया होवे तो प अर्थ छेदनवाला ने अनुमोदे तो दंड क्यूं कहा। पुण्य री करणी तो निरवद्य छै। निरवद्य करणी अनुमोद्या तो दंड आवे नहीं। दंड तो पाप री करणी अनुमोद्यां थी ज आवे। पुण्य री करणी आईा माहिज छै। अने अर्थ छेद्यो ते कार्य आहा वाहिरे छै। पुण्य री करणी तो निरवद्य छै। ते आहा माहिली निरवद्य करणी अनुमोद्यां तो साधू ने दंड आवे नहीं। दंड तो सावद्य आहा वाहिर ली पाप री करणी अनुमोद्यां रो छै। जे कोई साधू री अर्थ छेदे तेहनी अनुमोदना कियाँ पाप लागे तो छेदण वाला ने धर्म किम हुवे। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

# इति ११ बोल सम्पूर्ण।

तथा घली आचारागे स॰ १३ पहवो पाठ कहाो छै ते लिखिये छै।

सिया से परो कायं सिवणं अणयरे ए सत्थ जाएगां आहिंदेज वा विच्छिदेजा गो तं सातिए गो तं नियमे।

सि॰ कदाचित से॰ ते. साधु नों का॰ ग्ररीर नें विषे. य॰ प्रमा गूमदो उपनों जाशी. भ्रानेरे गृहस्य स॰ ग्रस्त्रे ,करी भ्रा॰ थोदो छेदे वि॰ घणो छेदे नों॰ तो ते साधु याँछे नहीं भारे॰ भरावे नहीं.

भय इहां कहाो—के साधु रे शरीरे ग्रण ते गूमड़ो फुणसी आदिक तेहनें फोई पर अनेरो गृहस्य शस्त्रे करी छेदे तो तेहनें मन करी अनुमोदे नहीं। अने वचन फरी तथा फाया इं करी करावे नहीं। जे कार्य नें साधु मन करी अनुमोदना इं न फरे ते फार्य फरण वाला नें धर्म किम हुवे। एणे अध्ययन धणा बोल कहाा छै। जे

साधु ना कांटा बादिक काढ़े. कोई मर्दन पीठी स्नान करावे. कोई विलेपन तथा धूपे करी सुगन्धं करे। तेहनें साधु मन करी अनुमोदे नहीं। जे साधुं ना गूमड़ां भर्श आदिक छेद्यौं धर्म कहे. तो यां सर्व बोर्ली में धर्म कहिणो। अने यां वोर्ला में धर्म नहीं तो गूंमड़ा अंश ओदिक छेदाँ में पिण धर्म नहीं। इणन्याय साधु री शर्श छेद्यां किया कहीं ते पाप री किया छै पिण पुण्य री कियां नहीं। विवेक लीचने करी विचारि जोड़जी। तथा केतलां एक अञ्चानी ''किरिया कजाइ'' ए पाठ नी अर्थ ऊ'धो कर छै ते कहे--अर्थ छेदे ते वैद्य क्रिया "कज्जइ" किंदां फीधी, वैद्य किया कीधी. ते कार्य कींधो अने साधु किया न कीधी, इम विपरीत अर्थ करे छै। ते पकान्त मृवावादी छै। प वैद्य क्रिया की घी प तो प्रत्यक्ष दीसे छै। पं कार्य करणं केंप किया नों तो प्रश्न पूछयो नहीं, कर्म वन्धन केंप किया नों प्रश्न पूछियो छै। "कजाइ" कहितां कीधी इम ऊँधो अर्थ करी भ्रम वाडे तेहनों उत्तर—भगवर्ती शर्थ ७ उ० १ जे साधु ईर्याई चाले तेहने स्यूं ''इरिया विहिया किरिया कजह. संपरा-इया किरिया कज्जर." इहां पिण इरिया वहिया किरिया कज्जर कहितां इरियावहियां किया हुने के संपराय किया हुने। इस् "कजाइ" पाठ रो अर्थ हुने इस कियो छै। ''कज़इ" कहितां भंवति । तथा भगवती श० है उ० ६ साधु ने निर्दोप देवे तेहने "किं कंजाति" कहितां स्यूं फल होवे इम अर्थ टीका में कियो छै—

#### ''नज्जति-र्नि फलं भवति''

यहां टीका में पिण कजाति रो अर्थ भवति कियो छैं। तथा भगवती शा १६ उ० २ कहा। "जीवाणं भंते चेय कड़ा कम्मा कड़जंति" अंचेय कड़ा कम्मा कड़जंति इहां पूछ्यो—चेतन रा कीधा कर्म "कड़जंति" कहितां हुवे, में अचेतन रा कीधा कर्म हुवे इहाँ पिण टीका में कजाति कहितां भवति पह्वो अर्थ कियो छै। इत्यादिक अनेक ठामे "कजाइ" कहितां हुवे इम अर्थ कियो। तिम अर्थ छेदे तिहां पिण "किरिया कजाइ" ते किया हुवे इम अर्थ छै। तथा ठाणाडू ठाणे ३ कह्यो— जे शिष्य देवलोक गयो गुरां ने दुकाल थी सुकाल में मेले तथा अटवी थी चल्तों में

मेले। सथा गुरां ना शरीर माहि थी १६ रीग वाहिर्रे काढे। इम गुरां रे साता की पिण शिष्य उर्ऋण न हुई। अने गुरु धर्म थी डिग्यां ने स्थिर कियां उर्ऋण हुवे। इम को ते मार्टे प सावध साता कियां धर्म पुण्य नथी। डाहा हुवे तो विकारि जोईजो।

# इति १२ बोल सम्पूर्गा।

# इति वैयावृत्ति-ऋधिकारः।



## ऋथ विनयाऽधिकारः।

केई पापंडी श्रावक रो सावद्य विनय कियां धर्म कहे छै। विनय मूल , धर्म रो नाम लई श्रावक री शुश्रूषा तथा विनय करवो थापे। अने इम कहे— ज्ञाता सूत्र में २ प्रकार रो विनय मूल धर्म कहो। एक तो साद्य नों विनय मूल धर्म. बीजो श्रावक नों विनय मूल धर्म. ए विहूं धर्म कहा ते माटे साधु. श्रावक. बेहुनों विनय कियां धर्म छै इम कहे—त्यांरे विनय मूल धर्म री ओलखणा नहिं, ते ज्ञाता सूत्र नों नाम लेइ नें सावद्य विनय थापे तिहां एहवो पाठ छै। ते पाठ लिखिये छै।

ततेगां थावबा पुत्ते सुदंसगोगं एवं वृत्ते समागो, सुदं कि सगो एवं वयासी सुदंसणा विनय सूते धममे प्राणते, सेविय विगए दुविहे परागत्ते तं जहा आगार विगएय अगागर विगएय तत्थगां जे से आगार विगए सेगां पंच अगुम्बयाई स्त सिक्खावयाई एकारस उवासग पड़िमाओ तत्थगां जे से आगार विगए सेगां विगए सेगां के से

(ज्ञाता या० ४)

तः तित्रारें था० थात्रचा पुत्रं सं० सत्वर्णन ए० एम कहा धकां. स० सदर्णन ने ए३ एम य० वील्या स० हे सदर्णन ति वितय मूल धर्म कहाों है से० ते वितय मूल धर्म हु६ र प्रकार नों कहाों है ते कहे हैं। प्रा० एक गृहस्थ नों विनय मूल धर्म. प्र० वीलो साधु नों विनय मूल धर्म त० तिहां, जे० जे, प्रा० गृहस्थ नों विनय मूल धर्म से० ते. १ प्रणुद्धत त० सात गिला बत. ए० ११ उ० धायक नी प्रतिमा गृहस्थ नों विनय मूल धर्म. ते० तिहा से साधु मों विनय मूल धर्म से० ते के से पं पांच महामत स्थ

इहां २ प्रकार नों विनय मूळ धर्म वतायो। तिण मैं साधु रा पश्च महान धन ते साधु रो विनय मूं अर्था, अर्ने आवक रा १२ व्रत ११ पड़िमा आवक नों विनय मूल धर्म. प तो साधु श्रावक नों धर्म वतायो छै। ते धर्म थी कर्म बीणियें ते टालिये, ते भणी व्रतां रो नाम विनय मूल धर्म कहाी छै। जे व्रतां रा अतिचार टाली निर्मल पाले ते जतां री विनय कहिए। इहां तो साधु श्रावकां रा जत सूं किण ही जीवने आसात ना उपने नहीं, ते भणी व्रतां ने विनय मूल धर्म कही जे। ए तो अण आसातना विनय री छेखो कहाो पिण शुश्रूपा विनय नी इहां कथन नहीं। तिवारे कोई फहे-शावक री शुश्र्या तथा विनय न कहाो. तो साधु रो विण शुअ्रा तथा विनय इहां न कयो। श्रावकां रा मतां ने इज विनय मूल धर्म कदिणो, तो साधु री शुश्रूपा तथा विनय करे ते किण न्याय इम कहे तेहनों उत्तर— इहां तो शुश्रूपा विनय करे तेहनों कथन चाल्यो नहीं। साधू श्रावक विहं ब्रतां कों इड नाम विनय मूल धर्म कहाो छै। पिण सायु री शुश्रूपा विनय करे तेहनी सो घणे ठामे श्री तीर्थं दूर देवे थाला दीघी छै। "उत्तराध्ययन" अ०१ साधु री शुश्रूपा थथा विनय री भगवान् शाज्ञा दीधी छै तथा "दश वैकालिक" अ० ६ शुश्र्या विनय साधु रो फरणो कत्यो। विण श्रावक री शुश्रूवा तथा विनय री आहा कि ग ही सुत्र में कहीं न थी। बाहा हुवे तो विचारि जोइजी।

## इति १ बोल सम्पूर्ण ।

फैतला एक कई—मगवती श० १२ उ० १ कहा। पोपली श्रावक में उत्पता श्राविका घन्द्रता ममस्कार कियो। जो श्रावका रो विनय कियां धर्म नहीं तो उत्पता श्राविका पोपली श्रायकां नो विनय क्यू कियो। इम कहे तेहनों उत्तर—ए उत्पता श्राविका पोपली श्रायकां नो विनय कियों ने संसार नी रीति जाणी ते सास्यों पिण धर्म न जाण्यो। जिम पांडु राजा पिण मंसार नी रीति जाणी मारद नो विनय कियों यहां ने पाठ लिखिये हैं।

ततेणं से पंडुगया कच्छुल्लं णारयं एज्ञसाणं पासति २ त्ता पंचिंहं पंडवेहिं कुंतीएय देवीएसिंहं श्रासणात्रो अब्भह्वेति २ ता कच्छुझ नारयं संत्तद्व पयाइं पच्चुगच्छइ तिक्खुत्तो आयाहिएं पयाहिएं करेइ २ ता वंदइ नमंसइ वंदित्ता नमंसित्ता महरिहेणं आसणेणं उविण मंतेति ॥१३२॥ (ज्ञाता घ० १६)

स॰ तिवारे से॰ ते. पं॰ पागडु राजा. क॰ कच्छुल नारद नें पु॰ श्रावती थको देखी नें '॰ पांच. पं॰ पागडव श्रानें. कु॰ कुन्ती देवी साथे श्रा॰ श्रासन थी ठठी उठी नें क॰ कच्छुल नारद नें स॰ मात श्राट पगला साहमों जावे जाई नें ३ वार दिलाणा वर्ष श्राजलि करी नें प॰ प्रदिलिणा करे करी नें वांदे. नमस्कार करे. वांदी नें नमस्कार करी नें. म॰ महा मृहचवन्त श्रासन री निमन्त्रणा कीथी ।

इहां कहा। पाण्डु राजा पांच पाण्डव. अर्ने कुन्ती देवी सहित मारद में तिप्रदक्षिणा देई नें वन्दना नमस्कार कियो घणो विनय कियो। संसार नी रीति हुन्ती तिम साचवी। इमज रुष्णे नारद नों विनय कियो। ते जाव शब्दमें पाठ भलायों छै। ते कहे छै।

"इमंचगं कच्छुल नारए जेग्वं कगहरत रन्तो गिहंसि जाव समोवइए जाव निसीइत्ता कगहं वासुदेवं कुसलोदंतं पुच्छइ"

इहा हुण्ण अन्तःपुर मे वैठा तिहां नारद आयो। तिहां जांच शब्द कहा।
माटे जिम पाण्डु राजा विनय कियो तिम हुण्ण पिण विनय कियो जणाय छै।
ते हुण्ण पिण ससार नी रीति जाणी साचवी पिण धर्म न जाण्यो। तिम उत्पला
श्राविका पोपली श्रावक नों विनय कियो ते संसार नी रीति छै. पिण धर्म म थी।
इमज शंख श्रावक नें और श्रावकां नमस्कार कियो ते आपणे छांदे पिण धर्म हैत
न थी। "वंदेइ" कहिनां गुणप्राम करिवो. अनें "नमंसइ" कहितां नमस्कार ते
मस्तक नवाविवो ते श्रावकां ने मस्तक नवाविवा नी श्रीजिन आज्ञा नहीं। जिम
"दशवैकालिक" थ० ५ उ० २ गा० २६ "व'दमाणो न जापज्ञा" जे साधु गृहस्थ
में वाँदतो धको अशनादिक जाचे नहीं। वांदतो ने गुण ग्राम करतो धको आहार
म जाँचे। इम "वंद्द" रो अर्थ गुणश्राम घणे उामे कहाो छै। ते माटे शंख नें और

श्रानकां बांद्यो कहा ते तो गुण श्राम किया। अने "नमंसइ" ते मस्तक नवायो। पहिलां कडु या वचन शंख श्रावक ने त्यां श्रावकां कह्या हुन्ता। ते माटे खमाया ते तो टीक, परं नमस्कार कियो तिण मे धर्म नहीं। ए कार्र आज्ञा वाहिरे छै। सामायक. पोपा. में सावध रा त्याग छै। ते सामायक. पोपा. में माहोमाही श्रावक नमस्कार करे नहीं, ते माटे ए विनय सावध छै। वली पोपलो में उत्पला ममस्कार कियो ते पिण श्रावतां कियो। श्रनें पोपली जाताँ वन्दना नमस्कार न कियो। ते माटे धर्म हेते नमस्कार न कियो। के धर्म हेते नमस्कार कीधी हुवे तो जाता पिण करता। चली शंख नों विनय पोपली कियो ते पिण श्रावतां कियो। पिण पाछा जावनां विनय कियो चाल्यो नथी। इणन्याय संसार हेते विनय कियो, पिण धर्म हेते नथी। जिम साधु नों विनय करे ते श्रावक श्रावतां पिण करे अने पाछा जावतां पिण करे। तिम पोसली नों विनय उत्पला पाछा जन्ता न कियो। तथा पोपली पिण शंप कना थी पाछा जातां विनय कियो। ते माटे संसार नी तथा पोपली पिण शंप कना थी पाछा जातां विनय न कियो। ते माटे संसार नी तीने ए विनय कियो छै। हाह। हुवे तो विचारि जोडजो।

# इति २ बोल सम्पूर्ण।

फैतला एक करें—जो श्रायक ने नमस्कार किया धर्म नहीं तो श्रम्यह ना चेला श्रम्यड ने नमस्कार कर्यू फीधो। श्रम्यड ने धर्म श्राचार्य क्यूं कहाो। तेहनों उत्तर—श्रम्यड ने चेलां नमस्कार कियो ते पोता ना गुक्त नी रीति जाणी पिण धर्म न जाण्यो। पहिलां सिलां ने श्रिरहिता ने वांद्या तिण में जिन श्राह्मा छे। अने पछे श्रम्यह ने वांद्यो तिण में जिन श्राह्मा नहीं। ते माटे धर्म नहीं। श्रम्यड ने चेलां नमस्कार कियो निहां एह्यो पाठ छै। ते पाठ लिखिये छै।

नसोत्युगां सम्बहस्त परिवायगस्त सम्हं धम्मायरिस्स अस्तोत्रहेसगस्त ।

उवाई प्रभ १३

न॰ नमस्कार होज्यो अ॰ अम्बह नामा प॰ परिवाजक दहधर संन्यासी अ॰ म्हारा धर्माचार्य नें. ४० धर्म ना उपदेशक ने

अथ इहां चेला कह्यो-नमस्कार थावो म्हारा धर्माचार्य धर्मोपदेशक ने इहां अम्बद्ध परिव्राजक नें नमस्कार थावो पहवूं कह्यो । अम्बद्ध श्रमणोपासक ने नमस्कार थावो इम न कह्युं। ए श्रमणोपासक पद छांडी परिव्राजक पद प्रहण करी नमस्कार कीथा ते माटे परिव्राजक ना धर्म नों आचार्य, अनें परिव्राजक ना धर्म नों उपदेशक छै। तिण ने आगे पिण वन्दना नमस्कार करता हुन्ता। पछे जिन धर्म पिण तिणकने पाम्या। पिण आगलो गुरु पणो मिट्यो नही। ते माटे सन्यासी धर्म रो उपदेशक कह्यो छै। तिवारे कोई कहे—ए चेलां श्रावक रा व्रत अम्बद्ध पासे लिया । ते माटे धर्माचार्य अम्बद्ध ने' कह्यो छै। इम कहे तेहनों उत्तर-इम जो धर्माचार्य हुवे तो पुत कर्ने पिता श्रावक रा वृत धारे तो तिण र लेखे, पूत् नं धर्माचार्य कहीजे। इमहिज स्त्री कर्ने भर्तार श्रावक ना व्रत धारे ती तिण रे लेखे स्त्री ने पिण धर्माचार्य कहीजे। तथा सास् वह कने व्रत आदरे. तथा सेठ गुमाएता कर्ने व्रत आदरे, तो तिण ने' विण धर्माचार्य कहीजे। वली 'व्यवहार" सत में कहा। साधु ने दोप लागां \* पछाकडा श्रावक पासे तथा वेषधारी पासे बालोबणा करी प्रायश्चित्त लेबे तो १० प्रायश्चित्त में आठमो प्रायश्चित्त नवी दीक्षा पिण तेहनें कह्यां छेवे तो तिण रे छेखे ते पछाकडा श्रावक ने' तथा देवधारी ने' पिण धार्माचार्य कहीजे। अने जिण पासे धर्म सीख्या तिण ने वन्दना करणी कहे-तिण रे लेखे पाछे कह्या ते सर्व ने वन्दना नमस्कार करणी। जो अम्बह ने पासे खेलां धर्म पाया ते कारण तेहनें वांद्यां धर्म छै तो ए पाछे कह्या—ज्यां पासे धर्म पाया छै, त्यां सर्वे ने' वांद्यां धर्म कहिणो। अम्बद्ध ने' धर्माचार्य कहे तो तिण रे लेखे ए पाछे कह्या त्यां सर्व ने धर्माचार्य कहिणा। पिण इम धर्माचार्य हुवे नहीं। भाचार्य ना गुण ३६ फह्या छै अने अम्बड में तो ते गुण पावे नहीं। आचार्य पद तो-५ पद माहि छै। अने अम्बद तो पांच पदां माही नहिं छै। साहा हुवे तो विचारि जोइजो ।

इति ३ बोल समपूर्गा।

<sup>😣</sup> जो माधु अष्ट हुच्चा पुन. श्रावक धनता है उसको "पहाकडा भावक" कहते हैं।

<sup>&</sup>quot;संशोधक"

तथा धर्माचार्य साधु ने इन कहा। छै। ''रायपसेणी' में ३ प्रकार ना आचार्य कहा। छै। कला बाचार्य १ शिल्प आचार्य २ धर्म आचार्य ३। ए तीन अचार्या में धर्माचार्य साधु ने इन कहा। छै। ते पाठ लिखिये छै।

तएणं केशी कुमार समगो पदेसी रायं एवं वयासी—
जाणातिणं तुम्हं पएसी ! केइ आयरियो पण्णत्ता । हंता
जाणाति, तस्रो आयरिया पण्णता. तंजहा कलायरिए,
सिष्पायरिए. धम्मार्थारए । जाणासि गां तुम्हं पएसी !
तेसिं तिण्हं आयारियाणं कस्त काविण्य पडिवत्ती पउंजि
यव्वाहंता जाणामि कलायरिस्स सिष्पा परियस्स उवलेवणं
वा समक्ष्मणं वा करेजा पुष्पाणि वा आणावेजा मंडवेजा वा
भोयावेजावा विउलं जीवियारिहं पीइंदाणं दलएजा,
पुत्ताण पुत्तीयंवा वित्तं कपेजा जत्थेव धम्मायरियं पासेजा
तत्थेव वंदिजा एमंसेजा सक्कारेजा समाणेजा कल्लाणं मंगलं
देवयं चेइयं पञ्जवासेजा फासुएसणिज्जेणं असणं पाणं
साइमं साइमेणं पडिलाभेजा पडिहारिएणं पीढ़ फलग सिजा
संथारएणं उवनमंतिजा ।

(राय परेगो)

सः तिरारे फे॰ केरी कुनार श्रमण प॰ प्रदेशी राजा ने. ए॰ इस योल्यो जा॰ ताएँ है. तू. प॰ हे प्रदेशी ! फे॰ फेतला प्याचाय परूप्या. (प्रदेशी गोल्यो) हं॰ हां जाणू हू ए॰ वान प्राचार्य पर्प्या त॰ ते कहे हैं क॰ यलाचार्य मि॰ यिल्याचार्य, घ॰ घमांचार्य पर्याणुमार योल्यो जा॰ जाएं है. तु॰ तू. प॰ हे प्रदेशी ! तं॰ तिस् क्रिया प्राचार्य ने विषे. कः किस रो फहरी मिन किसो (प्रदेशी बोल्यो) ह॰ हा जाणू छ क॰ यताचार्य री शिल्या॰ पार्य री मिन. उ॰ उपलेयपा. सजन वर्याणु पु॰ पुण्य वरी महन वराविष् भोजन करा॰ विष्. पो॰ जीविष्य में प्रतेतितान दीनिये पु॰ तिस्य रे पुत्र पुत्रियां री सृति करा॰ विद् । प॰ जिहां पर्मां वर्षिय प्रति पा॰ देशी ने. त॰ विहा प॰ यदी ने स्थ॰ नमस्कार करी

में स० सत्कार देई नें. स० सन्मान देई नें. क० कल्याणीक महालीक दे० धर्मदेव चि० चित्त प्रसन्न कारी त० ते धर्मांचार्य नी सेवा करी नें. फा० ग्राचित्त जीव रहित ए० वयालीस ४२ दोष विशुद्ध, ग्रा० ग्राचिक्त. पा० पाणी २१ जाति ना खादिम फलादि. सा० मुख स्वादं मी जाति प० इणों करी प्रतिलाभी प० पाढिहारा ते गृहस्थ नें पाछा सूपिये. पी० वाजोटा फा० पाटिग्रा. सि० वपाथ्रय सं० तुणादिक भीं सन्थारो. व० तेणे करी निमन्त्री इं.

अथ इहां ३ आचार्य कह्या तिणं में धर्मा चार्य ने वन्दना नमस्कार सन्मानं देणी कहो। कल्याणीक मंगलीक, 'देवय" कहितां धर्मदेव एतले सर्व जीवां ना नायक ''चेइयं'' कहितां भला मन ना हेत् प्रसन्न चित्त ना हेत् ते माटे चेऱ्यं कहा। पहवा उत्तम पुरुष जाणी धर्माचार्य नी सेवा करणी कही। प्रासुक पपणीक अशनादिक प्रतिलाभणो कहा। पिहहारिया पीढ फलग शय्या सन्यारा देणा कह्या। पहचा गुणवन्त ते तो साधु इज छै। त्यां नें इज धर्माचार्य कह्या। पिण श्रायक में धर्माचार्य न कहा। इहाँ तो एहवा गुणवन्त साधु प्रासुक पपणीक आहार ना भोगवणहार नें धर्माचार्य कहा। अनें अम्बद्ध तो अप्रास्त्रक अनेवणीक आहार नों भोगवणहार थो ते माटे अम्बद्ध नें धर्माचार्य किम कहिए। अने अम्बद्ध में जो धर्माचार्य कहा ते सन्यासी ना धर्म नों आचार्य अर्थात् सन्यासी नों धर्म नों उपदेशक छै। जिम भगवती श० १५ गोशाला रा श्रावकां गोशालो धर्माचार्य फह्यो. तिम अम्बद्ध रा चेलां रे अम्बद्ध पिण सन्यासी रा धर्म ना आचार्य छै। ने निज गृह जाणी ने नमस्कार कियो ते संसार री लौकिक रीति छै। पिण धर्म हते नहीं। इहा कोई कहे-अम्बद्ध धर्माचार्य में नथी। तो कलाचार्य, शिल्पाचार्य, में अम्बद्ध ने' कही जे काई। तेहनों उत्तर-जिम अनुयोग द्वार में आवश्यक रा ध निक्षेपा में द्रव्य आवश्यक रा तीन भेद फह्या। लोकिक, कुप्रावचनीक लोकोत्तर, तिहा जे राजादिक प्रभाते स्नान ताम्यूलादिक करी देवकुल समादिक जावे. ते स्रोकिक द्रव्य आवश्यक १ अने सन्यासी आदिक पापंडी दिन उने रुट्रादिक नी पूजा अवश्य करे. ते कुपावचनीक द्रव्य आवश्यक. २ अने साधु ना गुण रहित वेषधारी वेहं दके आवश्यक करे. ते लोकोक्तर द्रव्य आवश्यक ३ अने उत्तम साध आवश्यक करे तेहनें भाव आवश्यक कहा। तहने अनुसार धर्म आचार्य रा विण ४ निक्षेपा में द्रव्य धर्म आचार्य रा ३ भेद करवा। कींकिक १ जुमावच नीक २ छोकोत्तर ३ तिहां किला ना अने शिल्प ना तिखावणहार तो लोकिक प्रस्थ

धर्माचार्य १। अने सन्यासी योगी आदि ना गुरां ने कुप्रावचनी

कहीजे २। अने साधु रा वेप में आचार्य वाजे ते वेपधाखां रा त्तर द्रव्ये धर्माचार्य कहा। ३। अने ३६ गुणा सहित ने भावे अने तीजा धर्माचार्य कहा। ते भाव धर्माचार्य आश्री कहा। 🚚 चार्य रो कथन अने लोकोत्तर द्रव्य धर्माचार्य रो कथन रायपर कह्या, त्यां में नथी। इहां तो कला, शिल्प, लीकिक् धर्माच धर्माचार्य प तीनां रो कथन कियो छै। ते माटे प० ३ हैं। चार्य में तथा ठाणाङ्ग ठाणे ४ चार प्रकार ना वाचार्य कहार चाएडा समान, वेश्या ना करंडिया समान, सेंड रा करिए समान द्विया समान. तो चाएडाल रा करंडिया समान अने हैं। ना कर किसा सम्मर्क में देश मा उपासक दशा सः एक हाल पु गोशाल रें क्ट्रों है दिन यां तीनां में, फलाचा पीर्ट्स, शिल्याच गाशाल र कर है । जह ने ध्रमांचार्ध कहां — ते पिण नस्से प्राप्त छ आगले 9 धर्मावर्ष एके हामने है बाओं कहों। विण भावे हा चिर्य बेडां बन्दर है इयादवनीक धर्माचार्य जाणी घांयी नहीं। तिवारे कोई कई-प संधारो/ क्यू की घो तेहतो उत्तर—जे ती इरोड़ मने भाड ठास सोनाया

कलगा थी सान करे। प संसा ना वेलाँ पिय संसार नी रीति स इति

क्षधा सूर्याम देव

राते मिर्च धर्म हेते नहीं।

जोर्जी ।

में. स० सत्कार देई नें. स० सन्मान देई ने . क० स्ल्यायोक महालीक दे० धर्मदेव चि० चित्त प्रसन्न कारी त० ते धर्माचार्य नी सेवा करी ने . फा० ग्राचित्त जीव रहित ए० प्रयालीस ४२ दोष विशुद्ध. ग्रा० ग्राचित्ते पा० पायाी २१ जाति ना खादिम फलादि. सा० मुख स्वादं नी जाति प० इयो करी प्रतिलाभी प० पाढिहारा ते गृहस्य ने पाछा सूपिये. पी० वाजोट. का० पाछिता कि स्वाप्त स्वाप्त

सप हां धरिए त्वार्य कहा। तिण में धर्मा वार्य ने बन्दना नमस्कार समान हेणी कही। के पराा व्याणीक मंगळीक. "देवयं" कहितां धर्मदेव पतळे सर्व बीवां ना नावक "वेदरं। कहितां भळा मन ना हेतु प्रसन्न चित्त ना हेतु ते माटे विशेषका। पहन उत्तम द कुरुप जाणी धर्माचार्य नी सेवा करणी कही। प्रासुक परणीक बरानाहिक प्रतिष्ठं। भणो कहा। पिक्किंग प्राप्त सम्वारा

देणा कहा। पद्भा गुणवन्त पहासन थकी. प्रति तो साधा इज हो । जार थी उत्तर उत्तरी के बां जा की पिण क्षा । पद्भा गुणवन्त पनरखी सूके सूकी ने ए० एक शाटिक वस नो उत्तरासन कर करी ने स० हा के पिण शायक में धर्मान्य हैं सथक ने धाने हाथ चढ़ा की ने एहतो थको चक्र रस्ने सन्मुस से सामुद्दों सात का के पहार ना भोगवणहार छा० जाई जाई ने. जा० ठावो गोडो के नो राखे, रासी ने वा० जीमचो गोदो अव भोहार नो भोगवणहार छा० जाई जाई ने. जा० ठावो गोडो के नो राखे, रासी ने वा० जीमचो गोदो अव भोहार नो भोगवणहार ने विषे स्थि धाली क० करतल या बत् हाय जोड़ी ने च० चक्ररत्र ने ए० प्रसाम के बी धाने छा हो में

नों उपरेशक छै।

इति ५ बोल सम्पूर्या ।

्रतथा "जम्बूद्वीप पन्नति" में तीर्थेह्नर जम्म्यां ईन्द्र घणो विनय करें ते पाछ हिलिये हैं।

सूरिंदे सीहासणात्रो अब्सुद्धेइ २ ता पाय पीढात्रो पचोंरुहेड २ ता वेरुलिय वरिट्ट रिट्ट अक्षण णिउ गोचिय मिसिमिसिंति मणिरयण मंडिश्राश्रो पाउश्राश्रो उमुग्रइ २ त्ता एग ताडियं उत्तरा संगं करेइ २ ता अञ्जलि मउलि-यग्गहत्थे तित्थयराभिमुहे सत्तद्व पयाइं अगुगच्छइ २ ता वामं जाणु अंचेइ २ त्ता टाहिएां जाणु धरिए अलंसि साहदू तिबंबुत्तो मुद्धाणं धरणिञ्चलंसि निवेसेइ २ ता ईसिं पच्च-ग्णमइ २ त्ता कडग तुडिय थंभित्रो भुयात्रो साहरइ २ त्ता कइयल परिगाहियं सिरलावत्तं मत्थए अअलि कहु एवं वयासी—गमुत्युगां र्ञारहंतागां भगवंतागां त्राहगरागां तित्थ-यराणं संयंसयुद्धाणं पुरिसुत्तमाणं पुरिस सीहाणं पुरिस वर पुंडरीयाणं पुरिसवर गंध हत्थीणं लोगुत्तमाणं लोगणाहाणं लांगहित्राणं लांगपइवाणं लोग पजायगराणं अभय दयाणं चक्क द्याणं मन्गद्याणं सरण द्याणं जीव द्याणं दोहि द्याणं धम्म द्याणं धम्मदेत्तियाणं धम्मनायगाणं धम्मसार-हीएं। धम्सवरचा उरंत चक्कवडीएं। दीवोताएं। सरएगइ पइ-ट्रागं अपिडह्य वरगाण दंसण धराणं विऋह इउभारं जिणाणं जावयाणं तिराणाणं तारयाणं कुद्धाणं वोहियाणं मुत्तारां मोत्रगारां सञ्बभृगां सञ्बद्धिगां सिबमयल सस्त्र-मणांतं मक्क्व सञ्वाबाह्म पुण्गर्यात्तयं सिडि गइ गाम

धेयं ठाणं संपत्ताणं एमी जियाणं जीयमणाणं एमोत्थुणं भगवत्रो तित्थयरस्त त्राईगरस्त जाव संपावित्रो कामस्त वंदामिणं भगवंतं तापगयं इहगए पासउ मे भयवं तत्थगए ईहगयं तिकट्टु वंदइ एमंसइ २ त्ता सीहासण वरंसि पुरत्था-भिमुहे सिएएसएए। ॥ ६॥

( जम्यूद्वीप पन्नत्ति )

सु॰ इन्द्र. सी॰ सिहासन थी अ॰ उठे. उठी ने पा॰ पावडी पगरखी मुके. मुकी ने. ए॰ एक शाटिक प्रालंह घालो वस्र तेहनों उत्तरासंग लगे ऊपर कॉल नें नीचे वस्र राले उत्तरा सग करे. करी नें यल हाथ जोडी, कमल डोडा ने खाकारे अप हाथ है जेहनों एहवो थको. तिल तीर्थ कर ने सामुद्दो. स० सात ग्राठ पगलां श्व० जाइ जाई नें वा० डावो गोडो कंचो राखे राखी नें. दा॰ जीमगो गोडो ध॰ घरगो तल नें विषे. सा॰ स्थापी नें ति॰ त्रिग वार मस्तक प्रते. थ० घरती तला ने विषे. नि॰ लगावे. लगावी नें. ई॰ ईपत् लिगारेक ऊची थई नें. क॰ कांकण तुं विहररवा स॰ तेणों करी स्तम्भित भु॰ एइवी भुजा प्रते सा॰ सकोची नें कु करतल हाथ ना तला प एकडा करी ने सि मस्तके आवर्ता रूप म मस्तक नें विपे प्राव्यालि करी में. एव इम कहे स्तुति करे. नव नगस्कार थावी याव वाक्यालकारे. ध्म॰ घ्ररिहन्त नें. भ॰ भगवन्त नें ज्ञानवन्त ने धा॰ धर्म नी घ्रादि करण हारा ने . ती॰ च्यार तीर्थ स्थापन करण्वाला नें. स॰ स्वयमेव ज्ञान श्राप्त करण् वाला नें पु॰ पुरुपोत्तम नें. पु॰ पुरुप सिंह ने . पु॰ पुरुषां ने विषे पुगृहरीक नी उपमावाला ने . पु॰ पुरुषां में गन्धहस्ती नी उपमावाला ने लो॰ लोकोत्तम नें लोकनाथ ने. लो॰ लोक हितकारी ने लो॰ लोकां में दीपक समान नें. लो॰ लोक में प्रयोत करणुवाला ने । घ॰ घ्रमय दाता नें । च॰ हान रूप चतु दाता नें. म॰ मोद्य मार्ग दाता ने . स॰ यरण दाता ने . जी॰ सयम रूप जीव दाता नें. मो॰ सम्यक्त रूप योघ देशवाला ने . ध॰ धम देशवाला ने . ध॰ वर्मीपदेश करण वाला ने. धः धर्मनायक ने धः धर्म सारिय नें. धः धर्म में चातुरन्त चक्रवर्त्ता नें दीः ससार समुद में द्वीप समान ने . स॰ धरणागत धाधार भूत ने ध्य॰ खप्रतिहत केवल ज्ञान केवल दर्शन धारण करण याला ने वि॰ इक्स्य पणा रहित ने. जि॰ राग होय नो जय करणवाला ने तथा करावण वाला ने ति॰ संसार समुद्र थको तिरण वाला ने तथा तारण वाला ने वु॰ स्वय तत्वज्ञान जाग्र्य वाला ने . तथा वतावया वाला नें मु॰ स्वय थ्रष्ट कमा थकी निरुत्त होंख याला ने ्र तथा निमुत्त करावण वाला ने. स० सर्वज्ञ सर्यदर्शी ने सि० उपद्वव रहित. अन्यल. प्ररोग पानन्त प्रज्यान प्रज्यानाथ पाषुनरागमन मिद्ध गति प्राप्त करदा याला ने म० मसस्यार यावो जिन तोर्यंतर ने जीत्यर है भग जेयो. न० नमस्कार थावो यां वाक्यासकारे. भ० भगवन्त. वि० तीर्यंकर ने. ध्या० धर्म ना प्रान्दि ना करणहार., जा० यावत. तं० मोस गति पामवानों काम प्रामिसाप है जेहनों पृंहवा शीर्थंकर ने. व० बांवूं छ् भ० भगवन्त प्रते तिहां जन्मस्थान'' १० हुं इदां मौधर्म देवलोंक ने थिये रह्यो एहवा ने देखों हे मगवन्। भ० भगवन्त तिहां जन्मस्थान के रह्या ह० हन् देवलोंके रह्या छूं. ति० ६म करी. ने थ० बांदे वचने दशी रन्ति करे न० नमस्कार करे कावाइ करी.

अथ इहां कहाो—तीर्थडूर जनम्या ते द्रव्य हीर्थडूर में एन्द्र नमोत्युणं गुणे, नमस्कार करे, ते विण इन्द्र नो रीति हुन्ती ते साचवे विण धर्म जाणे नहीं। तिण ग्रान सहित इन्द्र एकावतारी में विण परपृष्ठे जनम्या छतां द्रव्य तीर्थडूर में विनयः करे। "नमोत्युणं" गुणे ते लीकिक संसार ने हेते रीति साचवे, विण मोक्ष हेते। शहीं। बाहा गुवे तो विचारि जोरजो।

## इति ६ बोल सम्पूर्गा।

वली रूट पिण रम पिचासी—जे तीधँडूर भी जनम महिमा कर, है, माहरी सीत बाचार छै। पहवी पाठ-फद्यों ते पाठ स्टिखिये छै।

तएएं तस्त सङ्स्स देविंदस्स देवरएणो अयमेवाः कृते जाव तंकणे रासुपिजत्या उप्पएणे एला थो ! जम्बुद्दीपे भयवं तित्ययरे तं जीयभेयं तीयपञ्चुप्पएण राणागयाणं सङ्घाणं हेविंदाएं देवराईणं तित्ययराएं जम्मण महिनं करित्तए तं गच्छामिणं अहं पि भगवन्त्रो तित्थयरास्त जम्मण महिमं करे-मितिकहु.

#### ( सम्पृदीप पद्मति )

म॰ तिष्मे पहे. ध॰ ते. स॰ शक्त देवेन्द्र देरता ता राजा में शाल पहेंची पुतारण रूप ब्रा॰ माय्त्र, था॰ संस्ट्रप विचार चपनो. ड॰ वपना. रा॰ निश्चय, भो॰ भी एवि शासन्त्रके जं॰ जम्बूहीय नामा हीय ने विषे भे॰ भगवन्त. नि॰ तीर्थ कर. त॰ ते भणी जी॰ जीत प्रा-चार एहवी खतीत काले यथा प॰ वस्तेमान काले छैं. स॰ खनागत काले थास्ये पहचा स॰ एक. देवता ना गजा ती॰ तीर्थ कर ना ज॰ जन्म महोत्सव महिमा ६० किस्तो ते खाचार छै त॰ ते भणी जावू. ध० हूं पिण. भ॰ भगवन्त तीर्थ कर ना. ज॰ जन्म नी म॰ महिमा एक. ति॰ एहवी विवार करी ने.

अथ इहां इन्हें विचासी—जे तीर्थंडुर नी जत्म महिमा कह ते म्हारो जीत भाचार छै एहवो कहाो। पिण प जन्म महिमा धर्म हेते कह इम नधी कहाो। तो जिम इन्द्र जीत आचार जाणी जन्म महिमा करें तीर्थंडुर जनम्या "नमोत्थुणं" गुणे, प पिण संसार नी छोकिक रीति साचवे। सिम अम्बड ना चेलां तथा उत्पला आविका आवकादिक ने नमस्कार शिया ते पिण पोता नी छोकिक रीति साचवी पिण धर्म न जाण्यो। डाहा हुवे तो विचारि जोहजो।

# इति ७ बोल सम्पूर्गा।

तथा इन्द्र तीर्थडून नी माता ने विण नमस्कार करे ते वाह लिखिये छै।

जेणेन भयनं तित्थ यरे तित्थवर सायाय तेणेन उना-गच्छह २ ता आलोए चेन एणासं करेड २ ता भयनं तित्थ-यरं तित्थवर सावरंच तिक्छुक्तो आयाहिणं प्याहिणं करेड़ २ ता करवल जान एनं नयासी--णमोत्थुणं ते स्यग् कुच्छि धारिए एनं जहा दिसा कुमारी ओजान धगणासि पुग्णासि तं कयत्थासि अहगणं देनाणुप्पए! सनकेणामं देनिंदे देन राया भगन्त्रो तित्थ यरसस जम्मण् महिसं करिस्तामि ।

( जन्बुद्दीप प्रशसि )

बै॰ जिटां. म॰ भगपान तीर्यं कर है यने तीर्यं कर नी माता है. ह॰ भावे भावी मे. धा॰ देखी नें तिमज, प॰ प्रचाम क्ती ने स॰ भगदन्त तीर्यं कर प्रवे हि॰ होर्थं कर मी माता प्रते. ति० त्रिया वार ध्या० जीमया पासा यो प० प्रदित्तिया करे क० हाथ जोडी ने यावत् ए० इस कहे. न० नमस्कार थायो ते० तुक्त ने हे रत्न कुत्ति नी धरयाहारी ए० इया प्रकार. ज० जिम दि० दियाकुमारी कहा तिम कहे छै घ० तू धनय छै पु० तू पुग्यवन्त छै क० तू कुतार्थ छै. ध्य० ध्यहो. हे० देवानुप्रिये! स० है शक नामक देवेन्द्र दे० देवता नो राजा. भ० भगवान्, ति० तीर्थ कर नों. ज० जन्म महोत्सव क० करस्यू

' अय इहां तीर्थं दूर नी माता नें इन्द्र प्रदक्षिणा देई नें नमस्कार कियो । ते इन्द्र तो सम्यन्द्रष्टि अनें तीर्थं दूर नी माता सम्यन्द्रष्टि हुने, तथा प्रथम गुणहाणे पिण भगवान् री माता हुने तो तेहनें पिण नमस्कार करे, ते पोता नों जीत आचार लीकिक रीति जाणी साचने पिण धर्म न जाणे। तिम अम्बद्ध ना चेलां पिण संसार नों गुरु जाणी नमस्कार कियो पिण धर्म हेते नहीं। तथा नली अनेक आवक ना मङ्गलीक रे घर ना देव पूजे। "नाग हेउना भूत हेउना जस्स हेउना" कह्या छै। अमयकुमार धारणी रो दोहिलो पूर्वा पूर्व भन ना मित देवता आराध्यो। भरतजी १३ तेला किया, देवता नें नमस्कार करी नाण मुक्नो त्यांनें नण किया। कृष्ण देवता नें आराध्यो छै। पछे गज सुकुमाल को जन्म थयो। इत्यादिक संसार ने हेते सम्यन्द्रष्टि आनक अनेक सानय कार्य करें। पिण धर्म न जाणे। तिम अम्बद्ध मा चेला पिण विनय नमस्कार कियो ते संसार नों गुरु जाणी नें, पिण धर्म हेते नहीं। गुरुख नें नमस्कार करण री भगवान् री आजा नहीं ते माटे आवक नें ममस्कार कियां धर्म नहीं। श्राहा हुने तो विचारि जोईजो।

## इति वोल सम्पूर्गा ।

सथा बावज्यक स्त्र में नवकार ना ५ पद कहा।—पिण "णमो सावयाणं" इम छटो पद कहो। नहीं। तथा चन्द्र प्रकृष्ति स्त्र में पहेंची पाठ कहो। है। ते लिक्तिये हैं।

निमङ्गण श्रमुर सुर गरुल-भुयंगपरिवंदिए गय किलेसे श्रिरहं सिद्धायरिय--उवज्भाय सव्वसाहूय।

(यन्द्र प्रश्रप्ति गा० २)

न० नमस्कार करी छा० भवने पति छादिक छ० वैमानिक ग० गरु देवता सु० नागकुमार तथा व्यन्तर विशेष ते देवता ना वेन्द्रनीकां प्रते विल ते केहवा ग० रागादिक क्लेश गयो है जेहनों छ० छारिह कहितां पूजा योग्य है. सि० सिद्ध ते सद्यला कर्म रहिता छा० भाचार्य ने, ठ० भणे भगवे तेहने. स० साघु प्रते नमस्कार कियो हैं

इहां पिण ५ पदां ने नमस्कार कहा। पिण श्रावक ने न कहा। छाहा हुचे तो विचारि सोइजी।

# इति ६ बोल सम्पूर्गा।

तथा सर्वानुभूति सुनक्षत मुनि गोशाला ने कह्यो—ते पाउँ लिखिये हैं।

जेग्वेव गोसाले मंखलिपुत्ते तेग्वेव उवागच्छइ २ तां भोसालं मंखलिपुत्तं एवं वयासी --जे वि ताव गोसाला तहा रूवस्स समग्रस्स वा माहण्सस वा ऋंतियं एगमवि आयरियं धिन्मयं सुवयगं निसामेति २ त्ता सेवितावि तं वंदति नमं सित जाव कह्यागं मंगलं देवयं चेइयं पञ्जुवासित ।

(भगवती श॰ १६)

जें॰ जिहां ते गोशालो भेखलिपुत्र तिहीं स्नावे स्नावी ने गों॰ गोशाला मेखलिपुत्र प्रिति इस कहें जे॰ प्रथम गोशाला तथा रूप श्रमण ना तथा श्रहाचारी ना पासा थी ए॰ एक ध्याचरवा योग्य धर्म स्वचन सांभले सांभली ने ते पुरुष ते प्रते वाँदे न॰ नमस्कार करे जां॰ धावत कर्याण महासीक देव नी परे देव चें॰ ज्ञान बन्त नी पर्यु पासना करे.

अध शहे सर्वानुभृति सुनक्षत्र मुनि गोशाला ने कहारे। हे गोशाला कि तथा रूप अमण माहेण कर्ने पर्क वचन सीखे. तेहने पिण चांदे नमस्कार करे। कल्याणीक मंगलीक देवयं चेदय जाणी ने घणी सेवा चरे। इहां अमण माहण कर्ने सीखें तेहने चन्द्रना नमस्कर करणी कहीं। पिण अमणोपासक कर्ने सीखें बिद्दनें चन्द्रना नमस्कर करणी कहीं। अंग्रंण माहणं नी सेवा कहीं पिण

श्रमणीपासका री सिंवा न कहीं। पतो प्रत्यक्ष श्रायक ने टाल दियो, अने श्रमण माहण ने चन्द्रना नमस्कार फरणो कहाते, ने माहे श्रावक ने नमस्कार कर ते कार्य श्राबा चाहिरे छै। तथा स्प्राह्म श्रु० २ न० ७ उन्क पैदाल पुत्र ने विण गीतमं कहाते। जे तथा क्या श्रमण माहण कनें सीखे नेहनें दन्द्रना नमस्कार परे. पिण श्रावक कने सीखे तेहनें नमस्कार करणो न कहाते। क्षेत्रला पक्त कहे श्रमण ते साधु अनें माहण ते श्रावक छै ते पासे सीख्यां तेहनें नन्द्रना नमस्कार वरणी। क्षा अनें माहण ते श्रावक छै ते पासे सीख्यां तेहनें नन्द्रना नमस्कार वरणी। क्षा अनें महण ते श्रावक छै ते पासे सीख्यां तेहनें नन्द्रना नमस्कार वरणी। क्षा अनें एक चवन सीधे तो तेहनें 'चन्द्र, नमंसइ, नहातें स्तमाणेइ, कहाणें संगलं देवयं चेद्रयं" पतला पाठ कहात। पहचा ग्रम्च साधु नें तथा भगवान नें हामे २ कहात। पिण श्रावक नें पतला पाट कहात। पहचा ग्रम्च साधु नें तथा भगवान नें हामे २ कहात। पिण श्रावक नें पतला पाट कहात। साधु रा तो अनेक हामे कहात, पिण श्रावक रा १ नाम भगवान तथा साधु रा तो अनेक हामे कहात, पिण श्रावक रा १ नाम किटां ही नवी कहात, ते माटे श्रमण माहण साधु नें रज रहां कहात। विण श्रावक में माहण नथी कहात। हाहत हुनें तो विचारि जोहजी।

## इति १० वोल सम्पूर्ण ।

तथा स्पगडांग व॰ १६ माहण साधु ने इंज मखा छै ते पाउँ लिखिये छै।

श्रहाह भगवं दंते द्विए वोसट्टकाए त्तिवच्चे माह्णे तिवा सम णेतिवा भिवस्तृति वा निगंथेति वा पड़िश्राह भंते । कहणं भंते । द्विए वोसट्टकाए तिवच्चे माहणेति वासमणेति वा । भिवस्तृति वा निगंथेति वा तं नो वृहि मुणी ति विरय सद्य पाप कम्मे पेज दोस कलह श्रद्भक्खाण पेसुण परि परिवाय श्ररइ रइ माया मोसा मिच्छादंसणसञ्ज विरए समिए सहिए सदाजए णो कुजे गो माणि माहगोन तिवच्चे ।

( सूचयतीय सु० १ वा॰ १६)

भ्र० म्रथ भ्रान्तर. भ० भगवान् श्री महावीर. ते० साधु ने द० इन्द्रिय दमणहार. द० मुक्त गमन थोग्य. वो० वोसरावी छै काया विभूषा रहित एहवी शरीर केहतें ति० इम किहिवो. मा० महणों महणों एह ने उपरेश ते माहण श्रथवा नवगुप्त महणवर्य यकी माहणा स० श्रमण तपस्त्री. वा० श्रथवा साधु भिन्नाइ करों भिन्नु. नि० वाह्य श्राभ्यतर प्राय रहित ते भणों निर्घं थ कहिए. इस भगवते कहे हुंते शिष्य बोध्यों किस है भगवन् ! दांति. काया वोसरावे ते मुक्त गमन योग्य इम कहिवों सा० माहण त्रस स्थावर न हंणे स० श्रमण तपस्त्रो. मि० भाठ कर्म भेदे भिन्नाइ जोवे. नि० निर्धंय ते० तेम्हा ने कहो मुनीश्वर. तिवारे गुरु बाह्यणादिक च्यार नाम नो धर्य खनुक्रमे कहिवों हैं. ति० जेणों प्रकारे विरत स० सर्व पाप कर्म घक्ती निर्द्रियों. तथा. पे० राग. दो० हे प क० कुवचन मापण था० श्रम्याख्यान धह्यता दोष नो प्रकाशिवों. पे० पेंगून्य परगुण नो ध्यहिवों तेहना दोप नो उद्योग्धि प० पर परिवार भनेरा नो दोष भनेरा ध्यासे प्रकाशिवों. भ० प्रतासे पराचना मो० माथा ससार विषे परवचना मो० मृषा श्रमीक भाषण. नि० मिथ्या दर्णन सल्य ते तत्व ने विषे भ्रतत्व नी बुद्धि श्रतत्व ने विषे तत्व नो बुद्धि. एहीज शल्य वि० तेह थकी विरत स० पांच सुमति सहित ज्ञानादिक सहित स० सदा सथम ने विषे सावधान ग्रां० किणादी सू क्रोध पकरे. ग्रां० मान रहित एज्ञों परे माया लोभ रहित एव गुण कितत माहण कहिवों.

भथ इहा १८ पाप सूं निवृत्यो. पाँच सुमित सिंहत एउवा महा सुनि नें इज माहण नह्यो। पिण श्रावक ने' माहण न कह्यो। छाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

# इति ११ बोल सम्पूर्ग।

तथा स्यगडोड्न श्रु॰ २ म॰ १ पिण साधु ने' इज माहण फह्यो छै। ते पाठ लिखिये छै।

एवं से भिक्खू परिणाय करमे परिणाय संगे परिणाय गिहवासे उवसंते समिए सहिए सया जए से एवं वतवे तंजहा—समणेति वा साहणेति वा खंति ति वा दंने तिवा गुत्तेति वा मुत्तेतिवा इसीतिवा मुणीति वा कित्तीति वा

### विकत्तिवा भिक्खूति वा लुहेति वा तीरद्वीइवा चरण करण पारविदूत्तिवेमि ।

( सुवगढाङ्ग श्रु० २ घा० १ )

प्राप्ति परे मिन साधु झाने करी जायावा. पन झाने करि जाया में पवक्खा हो करी प्रवस्ति . कन कर्मनंध नों कारण पन प्रत्याच्यान प्रज्ञाह प्रचन्ति साझ प्रान्यांतर संग जेंगे पन जेंगे प्रसार करी जाया नें छांछ्यो गिन गृहवास. 'उन इन्द्रिय उपशमान्या, समा सन पांच समित सिहत सन झानादि करी सिहत. सन सर्व द्वावात सेन ते प्रदेशे चारित्रियों हुइ पन ते किहियों तन ते कहे हैं सन अमया तपस्ची तथा मित्र शत्रु ऊपर समता माव जेंहनों ते अमया मान प्राण्याया ने महणा र जेहनों उपरेश ते माहण खन झमान बत. देन इद्रिय नों दमयहार. गुन त्रिहं गुप्ति गुतो, मुन निर्लोभी सोम रिहत इन्जीव रहा करे ते ख्रीप. सन जनत् ना स्वस्प नों जायायहार किन सह कोई की सिंकरे ते की सिंवत विन परमार्थ थकी परिवृद्ध भिन्न निरवण भाहार नों सेणहार खन अत्रातंत प्राहार नों करयहार. तीन संसार नों तीर रूप मोन तेहनों भर्यी चन्चरम ते मूल गुरा कन करम सं उत्तर गुरा तेहनों. पान परनामी ते मसी चरम करमा तेहनों विन जायायहार. तिन और सुधमोंस्वामी जन्म स्वामी प्रते कहे हैं

थठे साधु रा १४ नाम वली कहाा—तेणे गृहस्य वास त्याग्यो ते साधु नें इत पतले नामे वोलाज्यो। :जिण माहे माहण नाम साधु नों कहाो पिण श्रायक नों नाम नयां चाल्यो। तिवारे कोई कहे—, 'समणंवा माहणंवा" इहां वा शब्द भन्य पुरुप नो अपेक्षाय कहाों छै, ते माटे श्रमण कहितां साधु अने माहण कहिता श्रायक कहीं जे. इस कहे तेहनों उत्तर—जिम स्यगदाद्ग श्रु० २ अ० १६ साधु रा नाम ६ पूर्वे कह्या त्यां में पिण वा शब्द अन्य नाम नी अपेक्षाय कहाों छै पिण अन्य पुरुप नो अपेक्षाय कहाों नयी। तथा लोगस्स में ''सुविहं च पुण्फदंतं'' कहाों तिहां च शब्द ते सुविध नों नाम बीजो पुण्पदंत तेहनी अपेक्षाय कहाों, पिण सुविध पुण्पदंत, ए ये 'तीर्घ दूर नहीं। नवमा तीर्घ हुर ना चे नाम छै तेहनी अपेक्षाय च शब्द कहां। निम "लमणं वा माहणं वा" इहां वा शब्द साधु ना चे नाम नी भपेक्षाय जाणवो। सहा हुवे तो विचारि जोइजो।

## इति १२ वोल सम्पूर्गा।

तथा उत्तराध्ययन व॰ २५ माहण ना लक्षण कह्या ते पाठ लिखिये छै।

#### जो लोए वंभगोवुत्तो अगीव महिश्रो जहा । सया कुसल संदिद्धं तं वयं वृम माहगां॥

जो॰ जे. लो॰ लोक ने विषे व॰ माझाय कहाा. घा॰ घते करी सिञ्चित प्राप्ति समाम दीपे पहचा म॰ पूजनीय. ज॰ यथा प्रकारे. स॰ सर्व दा काले. कु॰ कुणले तीर्थ करादिक सं॰ कह्या तं॰ तेहनें. व॰ महे. यू॰ कहां छां. मा॰ ब्राह्मणः

अय इहां कहाो—लोक नें विषे जे ब्राह्मण कहा। जिम अग्नि पूजे छते घृता-दिके दीपे तिम गुणे करी दीपे सदा शोंने ब्रह्म क्रिया इं करी. पहवूं कुशले तीर्धडू-रादिक कहा, तेहनें महे कहां माहण, तथा—

#### जो न सज्जइ ञ्रागंतु पव्वयं तो न सोयइ। रमइ ञ्रज्ज वयणुम्मि तं वयं वूम माहणं॥ २०॥

जो • जो • न • नहीं स॰ प्रासक होने पा॰ स्वजनादिक में स्थान प्रायां. पं॰ प्रामें ध्यन्य स्थान के जातां • न • नहीं सो • शोक करे • र • रित करे • प्रा॰ तीर्थ कर ना व॰ वचन ना विषे ते • तेहने व॰ महे • वू • कहां छां • मा॰ माहया

अध इहाँ कहाो—खजनादिक ने स्थान आयाँ आशक्त न होवे, अने अन्य स्यानके जाताँ शोक न करे, तीधंडूर ना वचन ने विषे रित करे, तेहने महे कहां छां माहण। तथा—

#### जायरूवं जहामिट्टं निद्धंतं मल पावगं। राग दोस भयाईयं तं वयं वूम माहरां॥ २१॥

जा० सत्रर्थ में ज॰ जिम मि॰ मठारे श्रिप्त करी धर्में. नि॰ मल दूर करे तिम श्रात्मा में जे रा॰ राग दोष भयादि करी रहित करे. त॰ तेहमें व॰ महे वू॰ कहां छां. मा॰ माइयः.

अथ इहां कहा।—सुवर्ण ने मठारे अग्नि करी मल दूर करे तिम आतमा ने धमी ने कसी ने मल सरीखूं पाप दूर कीधो जेहने राग होव भय भति कम्या जेहने तेहने महे कहां छा माहण। तथा—

### तत्रश्लियं किसं दंतं अविचय संस सोणियं। सुटययं पत्त निट्याणं तं वयं वृम माहणं॥ २२॥

त्रव नएम्बी. किंव तरे करी क्य घरीर छ मेहनों एं० इन्द्रिय वसी जेहने या० स्ट्यो है. मां मांन लोही जेदनों छ० छनती प० मोझ पद ग्रहण करवा ने योग्य त० तेहनें. घ० मेह यू० पढ़ों छा. मा० साहण.

अव इहां कहाो—तपे करो क्रग हुर्वल, इन्हिय हमी जेणे, मांस लोही शुष्क. सुत्रनी समाबि पाम्यो, नेहने महे कहा छा माहण। तथा,

#### तस पारो वियारोत्ता संगहेराय थावरे । जो नहिंसड निविहेरां तं वयं वृस माहरां ॥ २३ ॥

स॰ द्वीन्द्रियादिक ब्रम प्राची नें. विश्विचेष जाणी ने. मंद विस्तारे परी तथा. संजैषे करी थाः प्रविद्यादिक म्थावर जीव नें जो॰ जे. न॰ नहीं. हि॰ मार्ग तिंद त्रिविध मन बचन कायाइ करी. रं॰ तेहने. ध॰ मेरे यूट कहाँ हों मा॰ माहण

यथ रहा जहाी—तम आवर जीव ने तिविधे २ न हणे तेहने महे कहां छरं मारुण। तथा,

कोहा वा जडवा हासा लोहा वा जडवा भया। मुसं न वयड् डोउ तं वयं वृम माहगं॥ २४॥

फो॰ होच भी यदि या. हा॰ हामध भी यदि या सोन भी यदि या भ॰ मय भी सु॰ भुशा भूंड ग॰ वहीं प॰ योले जो॰ है सं॰ तेहनें. व॰ महे व॰ कहां हां माहण

नय दरां कहारे—होध थी हास्य थी छोम थी भय थी मृणा न बोले तेहने° ∓े फहा छां माहण। तथा,

चित्तमंत मचित्तं वा श्रापं वा जइ वा वहुं। न निगहड श्रदत्तं जे तं वयं वृम साहगं॥ २५॥

िर परिणा से क्यापा कविष कर करण क्यापता वर यह वस्तु नर नहीं निर बहता हो कर विणा द्वीरी गरी क्यांत् चोरी न की जिल्ली सर हैने ने कही ही महस्य अथ इहां कहां —सिचत अथवा अचित्त. अल्प अथवा व हु वस्तु री चोरी न करे तेहनें महे कहाँ छा माहण। तथा,

#### दिव्य माणुस तेरिच्छं जो न सेवइ मेहुणं। मणसा काय वक्केणं तं वयं वृम माहणं॥ २६॥

, दि० देवता सम्यन्यी म॰ मनुष्य सम्बन्धी. ति० तिर्यक् सम्बन्धी जो० जो न० नहीं से० तेपे मे० मेथ्न म० मन करी का० काया करी वा० वचन करी त० तेहने व० मेहे चू० कहां छां माहण

अध इहां कहाो—देवता. मनुष्य. तिर्यञ्च सम्वन्धी मैथुन मन चन्नन काया करी न सेवे तेहने महे कहां छां माहण। तथा,

#### जहा पोमं जले जायं नो विलंपइ वारिणा। एवं ऋित्तं कामेहिं तं वयं वृम माहणं॥ २७॥

ता जिस पो कमल. जा जल ने विथे. जा उपना हुवा पिया नो नहीं लि लिपाये. बा पायी करी प् इया प्रकारे जो खा नहीं लिपाय सान हुवा का काम भोगे केरी त सेहनें महे कहां हा माहया

अथ इहां कह्यो-जिम कमल जल ने विषे उपनों पिण पाणी करी न लिपाने इम काम भोगे करी जो अलिस छै। तेहने महे कहां छां माहण। तथा,

#### ञालोलुयं मुहाजीवी अणगारं श्रकिंचनं । असंसत्तं गिहत्थे सु तं वयं वृम माहणं ॥ २⊏॥

चा॰ प्रात्तोत्तुपी सु॰ प्रानध पुरुषां रे धार्थे बनावोडो च्याहार तेथों करी प्राण यात्रा करे चा॰ प्रानगार घर रहित चा॰ परिग्रह रहित. चा॰ धासंसक्त यो॰ गृहस्थ ने चिपे स॰ तेहने स्ट्रे कहां ह्यां माहण्

अथ इहां कहा — लोलपणा रिहत अज्ञात कुल नी गोचरी करे, घर रिहत परिप्रह रिहत गृहस्य सूं संसर्ग रिहत, अणगार तेहने महे कहां छां माहण। ह्या,

#### जिहित्ता पुव्व संजोगं नाति संगेय वंधवे । जा न सज्जइ भोगेसु तं वयं वूम माहणं ॥ २६॥

( उत्तराध्ययन अ० २५ )

जि॰ झांडी नों विचरे पू॰ पूर्व सं॰ संयोग माता पितादिक ना ना॰ झाति ते कुल सं॰ न्यंग ते साल समरादिक ना प॰ बांचव ते आता ध्यादिक नों जो॰ जो न॰ नहीं स॰ संसफ होंने भोगां नों विषे त॰ तहनें व॰ मेहे कहा झां माहण

अय इहां कहा। — पूर्व संयोग झाति संयोग तजी नें काम भोग नें विषे गृध पणो न करें। तेहनें महे कहां छां माहण। इहां पिण भनेक गाथा में माहण साधु नें इज कहाो। पिण श्रावक नें न कहाो। प्रथम तो स्यगदाङ्ग अ० १६ महामुनि ने माहण कहाो। तथा स्यगदाङ्ग श्रुतकंड २ अ० १ साधु रा १४ नामा में माहण कहाो। तथा उत्तराध्ययन अ० २५ अनेक गाथा में माहण साधु ने इज कहाो। तथा स्यगदाङ्ग श्रु० १ अ० २ उ० २ गा० १ माहण नों अर्थ साधु कियो। तथा तथा तिणहिज उद्देश्ये गा० ५ माहण मुनि नें कहाो। तथा तेहज उद्देश्ये माहण यित नें कहाो। इत्यादिक अनेक ठामे माहण साधु नें इज कहाो। श्रमण ते तथस्या युक्त उत्तर गुण साहित ते मणी श्रमण कहाो। माहण ते पोते हणवा थी नियत्या अने पर नें कहे महणो महणो, मूल गुण युक्त ते मणी माहण कहाो। पनले श्रमण माहण सांधु नें इज कहाो। पिण श्रावक नें किण ही सूत्र में माहण कहाो नथी। जिम स्वतीर्थी साधु नें श्रमण माहण कहाा, तिम अन्य तीर्थी में श्रमण यात्यादिक. माहण ते ब्राह्मण ए अन्य तीर्थी ना पिण श्रमण माहण कहा। दाहा गुचे नो विचारि जोइजो।

# इति १३ बोल सम्पूर्गा ।

तथा बनुषोग द्वार में पहचो रह्यों है ते पाठ लिखिए है।

#### से किं तं सिलोय नामे सिलोए नामे समणे माहणे सब्बा तिही सेतं सिलोग नामे।

( श्रनुयोग द्वार )

सै॰ ते कि॰ कौश सि॰ रलाघनीक नाम इति प्रश्न । उत्तर श्लाघनीक नाम स॰ श्रमक् माह्य म॰ सर्व प्रतिथि ए सर्व साधु वाची नाम. से॰ ते सि॰ रलाघनीक नाम जाण्वा

अथ इहां पिण श्रमण माहण सर्व अतिथि नों नाम कहा। पिण श्रावक नों नाम श्रमण माहण न कहा। जैन मत में जे गुरु तेहना नाम श्रमण माहण कहा। तथा अन्य मत में जे जे गुरु श्रमण शाक्यादिक माहण ब्राह्मण ते पिण गुरु वाजे। ते माटे सर्व अतिथि नें श्रमण माहण कहा। पिण श्रावक नें माहण कहा। नथी। द्वाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

#### इति १ बोल सम्पूर्गा ।

तथा बाराङ्ग श्रु० २ व० ४ उ० १ कहा ते पाट लिकिव है। से भिक्खूवा पुमं आमंते माणे आमंति एवा अपिं सुण माणे एवं वदेजा अमुगोतिवा आउसो तिवा आउसं तो ति सावगे ती वा उपासगेति वा धिम्मए ति वा धिम्म पिये ति वा एय प्पगारं भासं असावजं जाव अभूतो व धित्यं अभि कंख भासेजा॥ ११॥

( याचारांग धु॰ २ ऋ॰ ४ उ॰ १)

से॰ ते सापु साध्यी पु॰ पुरवा में प्यामन्त्रधां धर्मा वा प्रा॰ प्रामन्त्रे तिरारे किया ही कारते किया ही पुरव में प्रा॰ कदाचित ते सांमले नहीं पाछे प्रतिउत्तर नहीं दे। तियाने समय ते प्रते प॰ इमं कहे प्रा॰ प्रमुक्त (जे नाम पुद्ध ते बोलावे) प्रथवा, श्रा॰ प्रायुज्यमद्भी प्रा॰

था॰ प्रायुष्यवत । सा॰ हे घावको । उ॰ श्रथवा हे साधु मा उपासको ! घ॰ हे धार्मिक ! घ॰ हे धर्म प्रिय । ए॰ पहवा प्रकार नी भाषा ने श्र॰ आसावद्य जा॰ यावत् श्र॰ दया पूर्ण श्र॰ वांछे भा॰ योलवा

अय इहां पनले नामे करी श्रावक बोलावणो कह्यो। तिण ने नाम लेई इम वोलावो । हे श्रावक ! हे उपासक ! हे धार्मिक ! हे धर्मप्रिय ! पहवा नामा करी बोलावणो कहा। इहाँ श्रावक उपासक, धार्मिक, धर्मिप्रिय, ए नाम क्छा। पिण है माहण ! इम माहण नाम श्रावक रो न कहा। ने भणी श्रावक ने माहण किन कहींजे। अर्ने किणहिक ठामे टीका में माहण ना अर्थ प्रथम तो साधु इज कियो, अने वीजो अर्थ अथवा श्रावक इम कियो छै पिण मूल शर्थ तो श्रमण माहण नों साधु इज कियो। अनें किहा एक माहण नों अर्थ धावक कियो ते पिण सुणवा रे स्थानक कियो । पिण "यंदइ नमंसइ सक्षारेड, समाणेइ, कल्लाणं, मंगलं, देवप. चेर्यं.' पनला पाठ कहा। तिहा तथा बाहार पाणी देवा ने ठामे माहण शब् फहो। तिहां माहण शन्द नों अर्थ श्रावक नथी कहा। अने जे उत्तर अर्थ (बीजो वर्ष ) बतावी दान देया नें ठामे. तथा धन्दना नमस्कार नें ठामे माहण नो अर्ध श्रापक थापे छै, ते तो एकान्त मिथ्वात्वी छै अने टीका में तो अनेक वाता विकद छै। जिम आचाराङ्ग पु॰ २ अ॰ १ उ० १० टीका में सचित्त लृण खाणो करों छै। तथा निणहिज उद्देश्ये रोग उपनमावा अर्थे साधू ने कारणे मास नो वाह्य पिट-भोग फरियो कहो। छै। तथा निर्शाघ नी चूर्णों में अने द्वितीय पदे अर्थ में अनेक मोटा अणाचार युजीलादिक पिण सेवण कहा। है। इन टीका में. चूर्णी में. अर्थ में. तो अनेक बाता विरुद्ध कही छै। ते किम् मानिये। तिम स्न में तो १८ पाप धी निपृत्या ते मुनि में माहण घणे ठामे कहा। िते सूत्र पाठ उत्थापी बन्दना नमस्तार ने ठामे तया दान देवा ने ठामे मादण नों अर्थ श्रायक केई कहे ते किस मानिये। आपक ने तो मादण किणही सुब पाठ में पशो नथी। ते मणी श्रायक ने माहण किम धार्षिये। श्रावक ने नमस्कार फरण री सगदान री बाहा नहीं है। ते माटे अम्बद्ध ना चेलां नमस्कार कियो ते पीता रो छ।दो छै। पिण धर्म हैने नहीं। जे धन्य तीर्थों ना धेर में फेराल हान उरजे ते विण उपदेश देवे नहीं। जो साधु धायर केंग्रें जापे तो पिण ते बन्य छिट्ठ धकां तिण ने प्रत्यक्ष बन्दना नमस्कार फरें मही। तेएकों अन्य मनो कों लिया छै वे माटे तो अम्यस तो अन्य लिया सिंहत इज छै। तिण ने नमस्कार कियां धर्म किम होवे। वली कोई कहे—छोटा साधु यहा साधु रो विनय करे तिम छोटा श्रावक ने पिण वड़ा श्रावक नो विनय करणो। इम कहे तहनों उत्तर—प्रथम तो श्रावक रो पुत ब्रत आद्सा, अने पछे ते पुत आगे पिताई १२ ब्रत धांसा, त्यारे छेखे पुत रे पगां पिता ने लागणो। जिम पहिला दीक्षा पुत लीधी पछे पिता छोधी. तो ते पिता साधु, पुत साधु रे पगां लागे तहनी ३३ असातना टाले। तिम पुत आगे पिता १२ ब्रत धांसा तो तिहनी पिण ३३ असातना टालें। तिम पुत आगे पिता १२ ब्रत धांसा तो तिहनी पिण ३३ असातना टालें। तिम पुत आगे पिता ने अविनीत विनय मूल धर्म रो उत्थापणहार त्यारे लेखे कहीजे। इम पहिलां वह ब्रत आद्सा, पछे वह कने सासू ब्रत आद्सा, तो ते वहूं नों विनय करणो। इमहिज पहिलां गुमाएता कर्त धांसा, पछे सेट ब्रत धांसा, ते गुमाएता ने पासे सेट समक्त्यो तो तेहने धर्माचार्य जाणी धर्णो विनय करणो। जो विनय न करे तो त्यारे लेखे तेहने अविनीत कहीजे विनय मूल धर्म रो उत्थापणहार कहीजे। पिण इम नहीं। विनय तो साधु नों इज करणो कह्यो छै। अने श्रावक नों विनय करे ते तो पोता नों छांदो छै। पिण धर्म हेते नहीं। डाहा हुने तो विचारि जोइजो।

# इति १४ बोल सम्पूर्ण । इति विनयाऽधिकारः।



# ऋथ पुरायाऽघिकारः।

केतला एक अजाण जीव—ते साधु विना अनेरां ने दीधां पुण्य यंधतों कहे ते पुण्य ने अवरचा योग्य कहे ते पुण्य ने मोक्ष नो साधन कहे, ते जपर सूत्र नो नाम लेवी कहे, भगवती श० १ उ० ७ जे जीव गर्भ में मरी देवता थाय तिहां पहुर्वू पाठ कहाो ही। "सेण जीवे धम्म कामए पुण्य कामए सग्ग कामए मोक्ष्य कामए धम्म कंखिए पुण्ण कखिए सगा कंग्निए मोक्ष्य किएं इहाँ धर्म. पुण्य. स्वर्ग. मोक्ष नो अभिलापो (वंछणहार) आं तीर्थं हुरे कहाो, ते माटे ए पुण्य आहरवा योग्य है. निण सूं भगवान सरायो है। जो पुण्य छाइवा योग्य हुवे तो सरावता नहीं।

दम कहे तहनी उत्तर—इहां पुण्य भगवान् सरायो नहीं। आहरवा योग्य कावो नहीं। प तो जे गर्भ में मरी देवता थाय. तहने जेहवी वांछा हुन्ती ते वताई छै। पिण पुण्य नी वाष्ट्रश करें नेहने सरायो नहीं। तिणहिज उद्देश्ये दम कहाो— जे गर्भ में मरी नरके जाय ते पर कटक ( दूसरा री सेना ) थी सन्नाम करें। तिहा पहवां पाट छैं ने लिगिये छैं।

सेगं जीवे अत्य कामए रज्ज कामए. भोग कामए, काम कामए अत्य कंखिए. रज्ज कंखिए. भोग कंखिए काम कंखिए । अत्य पिवासिए रज्ज पिवासिए. भोग पिवा-सिए, काम पिवासिए. तिच्चित तम्मशं नल्लेसे तद्द्रभ-विनए तिच्चिक्भवसागों नद्द्रो वडचं तद्दिय करगों तद्भावणा भाविए एयं सिगां अंतरं मिकालं करेजा नेरइएसु उववज्ञइ । से० ते. जी० जीव केहवो छै. ग्रर्थ नों छै काम जेहनें. र० राज्य नों छै काम जेहनें भो० भोग नों छै काम जेहनें. का० शब्द रूप नों काम छै जेहनें. ग्र० श्रर्थ नी कांजा ( वांछा ) छै जेहनें र० राज्य नी कांजा छै जेहनें. भो० भोग नी कांजा छै जेहनें. का० शब्द रूप नी कांजा छै जेहनें ग्रर्थ विवासा राज्य विवासा भोग विवासा काम विवासा छै जेहनें त० तिहां चित्त नों लगावनहार त० तिहां मन नों लगावनहार त० लेश्यावन्त. त० ग्राध्यवसाय-वन्त. ति० तीव ग्रारम्भवन्त. श्रर्थयुक्त रहाो यको करणा भाव भावता भावता इन ग्रन्तरे काल करे ते ने० नरक नें विवे उपनें

अथ इहां नरक जाय ते जीव नें अर्थ नों कामी. राज्य नों कामी भोग नों कामी. काम नों कामी. तथा अर्थ नों, राज्य नो, भोग नो, काम नो, कांक्षी (वंक्षणहार) श्री तीर्थंडूरे कहाो। पिण अर्थ. भोग. राज्य. काम. नी वांछा करे ते आहा में नहीं। जिम अर्थ. भोग. राज्य. काम नी वांछा करे ते आहा में नहीं. जिम अर्थ. भोग. राज्य. काम. नी वांछा नें सरावे नहीं। तिम पुण्य नी वांछा नें स्वर्ग नी वांछा नें पिण सरावे नथी। "पुण्णकामए सग्गकामए" ए पाठ कहाां माटे पुण्य नो वाछा नें सराई कहे तो तिण रे लेखे स्वर्ग नों कामी वाछक कहाो ने पिण स्वर्ग नी वांछा सराई कहिणी। अनें स्वर्ग की वांछा करणी तो सूत्र में डाम २ वर्जी छै। दशवैकालिक अ० उ० ४ एहवा पाठ कहाा छै ते लिखिये छै।

चउव्विहा खलु तव समाहि भवइ. तंजहा—नोइह लोग-ट्रुयाए तव महिट्ठिजा नो परलोगट्ठयाए तव महिट्ठिजा नो कित्ति वग्ण सह सिलोगट्ठयाए तव महिट्ठिजा नन्नत्थ नि-जरट्ठयाए तव महिठिजा ।

( दगवै॰ य॰ ६ स॰ ४)

घ० चार प्रकार नी. त० निश्चय करों ने भा० शाचार समाधि. भ० हुने हैं स० ते कहे हैं नो० इह लोक ने कार्य (चक्रनर्सी श्वादिक हुवा ने खर्ये) नहीं. त० तप करे नो० नहीं. प० परलोक (इन्द्रादिक पुष्या) ने खर्थे. त० तप करे नो० नहीं कि० कीर्त्ति. वर्ण शब्द. इलोक. (१ लाघा) ने खर्थे त० तम करे न० केनल नि० निर्जरा ने खर्थे त० तम करे.

शध इहां परलोक नी बांछा करवी वर्जी, तो स्वर्ग नें तो परलोक कहीजे, ते परलोक नी बांछा करी तपस्या पिण न करणी तो स्वर्ग नी बाछा करें तेहनें किम सरावे। तथा उपासक दणा अ०१ धावक में संहेखना ना ९ अतीचार जाणवा योग्य पिण बादरवा योग्य नहीं पहचूं कहां। तिहां परलोक नी वांछा करणी धावक में पिण वर्जी तो स्वर्ग तो परलोक छै तेहनी वांछा भगवान किम सरावे। ए ५ अतीचार आदरवा योग्य नहीं पहचों कहां मादे परलोक नी वांछा पिण बादरवा योग्य नहीं। तो परलोक नी वांछा किम कहीं हो। इन्हादिक पटवी नी घांछा ते पग्लोक नी वांछा, ते इन्हादिक पदवी तो पुण्य थी पावे छै। जे परलोक नी वांछा तो पग्लोक नी वांछा, ते इन्हादिक पदवी तो पुण्य थी पावे छै। जे परलोक नी वांछा आदरवा योग्य नहीं, तो पुण्य पिण आदरवा योग्य किम हुवे। इन्हादिक पदवी तो पुण्य थीज पावे छै, ते माटे इन्हादिक पद, अने पुण्य विह आदरवा योग्य नहीं। इणन्याय पुण्य नी वांछा अने स्वर्ग नी वांछा भगवान सरावे नहीं। वली कहां। इणन्याय पुण्य नी वांछा अने स्वर्ग नी वांछा भगवान सरावे नहीं। वली कहां एक निर्जरा टाल और किणहीं ने अर्थे तपस्या न करणी तो पुण्य ने अर्थे तपस्या किम कहण्। तथा उत्तराध्यवन अ०१० गा०१५ में कहां। "एवं भव संसारे संसरद सुभासुभेहिं कम्मेहि" इहां पिण शुभ अशुभ ते पुण्य, पाप, कर्म करी संसरता ते पचता कहाा। इम पुण्य, पाप, ना विपाक में निरेध्या छै। ते पुण्य पाप में भादरवा योग्य किम फिल पाप किम फिल पाप, ना विपाक में निरेध्या छै। ते पुण्य पाप में भादरवा योग्य किम फिल पाप किम फिल पाप, ना विपाक में निरेध्या छै। ते पुण्य पाप में भादरवा योग्य किम फिल पाप किम फिल पाप, ना विपाक में निरेध्या छै। ते पुण्य पाप में भादरवा योग्य किम फिल पाप का हुने तो विचारि जोईजो।

# इति १ वोल सम्पूर्गा ।

केतला एक अजाण कहे—जे चित्तजी प्रहादत्त ने कहाो। जे तूं पुण्य न परनी तो मरणान्ते प्रणो पिछतायसी शम कहे ते एकान्त मृपाबादी छै। तिहा तो पहुंचो पाठ कहाों छै ते लिनिये छै।

> इह जीविए राय असासयिमा, धिण्यं तु पुराणाइ अकुव्वमारो । सेसीयइ मच्चुमुहोवणीए, धम्मं अकाऊण परिमालीए ॥२१॥

इ० मनुष्य सम्बन्धी जी० श्रायुपो रा० हे राजन् श्र० श्रमाश्वत (श्रिनित्य) तेहनें विपे. घ० श्रितिहि. पु० प्रुपय नो हेतु श्रुभ श्रनुष्ठान ते श्र० श्रम् करण् हारों जे जीव से० ते सो० सोचे पश्रात्ताप को म० मृत्यु ना 'मुखे महुन्तो विवारे ध० धर्म. श्र० श्रम् कीधे थके मोचे. प० परलोक नें विषे

अध इहा तो कहाो—हे राजन् ! अशाश्वत जीवितव्य ने विषे गाढा पुण्य ना हेतु शुभ अनुष्टान शुभ करणी न करे ते मरणान्त ने विषे पश्चात्ताप करे । इहां पुण्य शब्दे पुण्य नो हेतु शुभ अनुष्टान ने कहाो । तिहां टीका में पिण इम कहाो ते टोका लिखिये छै ।

''पुरागा इ श्रकुव्वमाग्रेति—पुरायानि पुराय हेतु भूतानि शुभानुष्ठानानि श्रकुर्वागाः''

इहा टीका में पिण कहाो—पुगय ते पुण्य ना हेतु शुभ अनुष्ठान अणकरें तो भरणान्ते पिछताने। इहां कोई कहं पुण्य शब्द पुण्य नो हेतु शुभ अनुष्ठान. यहनो पाठ में तो न कहाो। प तो अर्थ में कहाो। अने पाठ में तो पुण्य करें नहीं ने पिछताने इम कहाो छै। इम कहें तेहनों उत्तर—पुण्य शब्दे पुण्य नो हेतु अर्थ में कहाो ते अर्थ मिलतो छै। अने तूं पुण्य कर पहनो तो पाठ में कहाो नथी। अने इहां पुण्य शब्दे करी पुण्य ना हेतु शुभ धनुष्ठान ने ओलखायो छै। झाहा हुने तो विचारि जोइजो।

# इति २ बोल सम्पूर्ण ।

तथा उत्तराध्ययन अ॰ १८ गा॰ ३४ में पिण इस कहाो छै ते पाठ लिखिये छै।

> एयं पुगयपयं सोचा श्रत्थ धम्मो वसोहियं। भरहो विभरहं वासं चिचा कामाइ पव्यए॥३४॥

ए० क्रियावादो प्रमुख नी श्रद्धहना तेहनी पाप सगित वर्जवा रूप पु० पुग्य नो हेतु ते पुग्य. प० पट. सो० सांभली नें. पुग्य पद फेहवो हैं ते कहे हैं घ० स्वगं मोज पामवा नों उपाय ते घार्थें. घ० जिनोक्त धर्म पुहवू करी घो० शोभनीक हैं जे पुग्य पद ते सांभली नें. भ० भरत चक्रवर्ती पिण भ० भरत ज्ञेत्र नों राजा. चि० छांडी नें. का० काम भोग प० दीजा सीधी.

अथ इहा पुण्य ना हेतु शुभ अनुष्ठान ने पुण्य पद कहा तिहां टीका में पिण इस कहा ते टीका लिखिये छै।

• 'पुराय हेतुत्वात्पुराय तत्पद्यते गम्यते ऽ थों ऽ नेन-इति पद स्थान पुराय पदम्''

इहा टीका में पुण्य नों हेतु ते पुण्य पद कहा। पुण्य नो हेतु किण नें किहर । शुभ योग शुभ अनुष्ठान रूप करणी नें किहर , तेहथी पुण्य वधे ते माटे शुभ अनुष्ठान ने पुण्य नो हेतु कहीजे। पुण्य ना हेतु नें पुण्य शब्दे करी ओलखायों छै। डाहा हुने तो निचारि जोइजो।

# इति ३ बोल सम्पूर्गा ।

तथा प्रश्न न्याकरण में पिण इम कह्यों ते पाठ लिखिये छै।

#### सन्वगइ पक्खंदे काहिंति अगंतए अकय पुगगा जेय न सुगांति धम्मं सोऊग यजे पमायंति ॥२॥

( प्रग्ने न्याकरण् ५ प्राप्त्र० )

स॰ सर्व गति. प॰ गमन ने' का॰ करस्ये छा॰ छानन्तवार. छ॰ छाकृत पुग्य ते जेग् प्राध्यय निरोधक पवित्र प्रतुष्ठान न यो कीघू ते जीव संसार में रुलस्ये. जे॰ जे कोई. व॰ वली. म साभने, ध॰ धर्म नें, मो सांभक्ती ने य॰ वसी. जे प॰ प्रमाद करे. सम्बर, छादरे नहीं. अध इहां पिण कहाो—जे अकृत पुण्य जीव संसार भमे। अकृत पुण्य ते आश्रव निरोध रूप पवित्र अनुष्टान न करे ते जीव संसार में घले। तेहनी टीका में पिण इमहिज कहाो छै। ते टीका—

''श्रक्ततुराया श्रविहिताश्रव निरोघ लत्तराए पवित्रानुष्ठाना''

पहनों अर्थ—अकृत पुणय ते न कीधो आश्रव निरोधक पवित्र अनुष्टान, इहां पिण शुभ अनुष्टान पुणय ना हेतु ने पुणय शब्दे करी ओलखायो छै। डाहरू हुवे तो विचारि जोइजो।

# इति ४ बोल सम्पूर्गा।

तथा उत्तराध्ययन अ०३ गा० १३ में पद्वो पाठ कहाो छै। ते लिखिये छै।

विगिंच कम्मुणोहेउं जसं संचिणु खंतिए पाढ़वं सरीरं हिचा उड्ढं पक्कमइ दिसं॥१॥

( उत्तराध्ययन ग्र० ३ गा० १३ )

वि॰ त्यागो नें क॰ कर्म ना हेतु मिथ्यात्व श्रवतः प्रमादः कपायः श्वादिक में. ज॰ संयगः तप विनयः ते यशनू हेतु ने सं॰ संचय कर खं॰ ज्ञमा करी पा॰ पृथ्वी री माटी मरीायो श्रोदास्किः स॰ शरीर नें हि॰ छोडी ने . ड॰ कथ्वं कपर प॰ गमन छो छै हि॰ परलोक ने विष

अथ इहां पिण कलो—यण नों संचय करे यण नों हेतु संयम तथा विनय तेहनें यण शब्दे करी ओलखायो छै। तिम पुणय ना हेतु ने पुणय शब्दे करी ओल-खायो छै। पाठ में तो यश नो हेतु कह्यो नहीं, यश नों संचय करणो कह्यो। सनें साधु ने तो फीर्त्त श्लर्श्या यश चालणो तो ठाम २ सूत्र में चल्यों, तो यश नों संचय किम करे। पिण यश ना हेतु ने यश शब्दे करी ओल्पायो छै। झाहा हो तो विचारि जोडजो।

इति ५ बोल सन्पूर्ण।

तथा भ० श० ४१ उ० १ मह्यो—ते पाट लिखिये छै।

सेगां भंते ! जीवा किं आय जसेगां उवज्जंति आय भ्रजसेगां उववज्जंतिः गोयमा ! गो आय जसेगां उववज्जंति। आय अजसेगां उव वज्जंति ।

( भगवती श० ४१ उ० १ )

से० ते. भ ० हे भगवन्त ! जी० जीव कि स्यू भा० शात्मा यये करी उपने हैं भां० भयवा भात्म श्रयये करी उपने हैं गो० हे गोतम! गो० नहीं भात्म यथे करी ने उपने हैं। भा० श्रात्म श्रयये करी उपने हैं।

अथ इहा पिण कहाो—जे जीव नरक में उपजे ते आतम अयशे करी ने उपजे। इहां आतम यश ते यश नों हेतु संयम तेहने कहाो। अने आतम सम्बन्धी जे अयश नों हेतु ते असंयम ने आतम अयश कहाो। टीका में पिण यश नों हेतु. संयम ते यश कहाो। अने अयश नो हेतु संयम ते अयश कहाो—

''यशो हेतुत्वाद्यशः सयमः—ऱ्यात्मयशः''

इहां यश ना हेतु ने यशे करी ओलखायों छै। दाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

#### इति ६ बोल सम्पूर्गा।

तथा उत्तराध्ययन ४० ६ में कहा। —ते पाठ लिखिये छै।

श्रादागां नरयं दिस्स, नाय एज तगामित दोगुंच्छी श्रप्पणोपाए, दिन्नं सुंजेज भोयगां ॥८॥

प्या॰ धनादिक परिग्रह. न॰ नरक नों हेतु दि॰ देखी ने ना॰ ग्रहण न करें त॰ तृण् भात्र पिण् प्रा॰ प्राहार दिना धर्म रूपियों भार निनंहिना ए टेह ग्रममर्थ हम देही ने हुगुन्हें निन्दे ते हुगुंछा कहिये एहबोज साधु ते बुधावन्त भिन्नु थयू तिवारे. घा० प्रापणा पा॰ पादा ने विषे गि॰ गृहस्यीइ दीघू ध्रम्नादिक भोजन करे.

इहां कहा।—धन धान्याकिक नें मरक ना हेतु देखी नें तृण मात्र पिण धादरे नहीं। 'इहां पिण नरक ना हेतु धन धान्यादिक नें नरक शब्दे करी ओल-खायों छै। तिम पुणय ना हेतु शुभ अनुष्ठान ने पुणय शब्दे करी ओल खायों छै। शहा हुवे तो विचारि जोइजो।

#### इति ७ बोल सम्पूर्गा ।

सथा उत्तराध्ययन अ०१ गा० ५ में कहाी—ते पाठ लिखिये छै।

कण कुंडगं चइत्ताणं विद्वं भुंजइ सूयरे एवं सीलं चइत्तागं दुस्सीले रमइ मिए ॥५॥

( इनराध्ययन घा० १ गा० ५ )

कः करा (श्रद्ध) नू क्षो च॰ छांडी ने वि॰ विष्टा. भु॰ भोगवे. भु॰ मूर ए॰ प्यारि परे प्रविनीतः सी॰ भली श्राचार ने च॰ छांडी ने दु॰ भूँडा प्राचार ने विषे. र॰ प्रवर्षे. मि॰ मृग पगु मरी पृ ते श्रविनीतः

शय इहां अविनीत नें मृग कहा।—मृग जिसा शजाण नें मृग शर्ध करी शोलखायों छै। तिम पुणय ना हेतु नें पुणय शब्दे करी शोलखायों इत्यादिक पहचा पाठ अनेक रामें कहा। छै। जिम यश नों हेतु संयम ते यश में यश शब्दे करी भोलपायों। भयश नों हेतु ससंयम नें भयश शब्दे करी भोलखायों। मरक ना हेतु धन धान्यादिक ते नरक शब्दे करी ओळखायो। मृग जिसा अजाण नें मृग शब्दे करी ओळखायो। तिम पुणघ नो हेतु शुभाचुष्ठान ने पुणय शब्दे करी ओळबायो। बाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

# इति ८ बोल सम्पूर्गा ।

# इति पुरायाधिकारः।



#### स्रथ स्राश्रवाऽधिकारः।

केतला एक अजाण जीव आश्रव में अजीव कहे छै। अने रूपी कहे छै तेहनों उत्तर—ठाणाङ्ग ठा० ६ टीका मे आश्रव में जीव ना परिणाम कहाा छै। तथा ठाणाङ्ग ठा० ५ उ० १ पांच आश्रव कहाा छै ते पाठ लिखिये छै।

पंच आस्तव दारा प॰ तं० मिच्छतं. अविरती। पमादो कसायो जोगो ।

( ठाठाङ्ग ठा० ४ उ० १ समवायाञ्च स० ४ )

पे॰ पांच जीव रूप किया तालाव ने विषे कर्मरूप जस मू श्राविवो कर्म बन्धन. दा॰ तेहनों वारणा नी परे वारणा ते उपाय कर्म श्राविवा नू प॰ परुप्या तं॰ ते कहे छै. सि॰ मिध्यात्व खोटा ने खरो जाणे. खरा ने खोटो जाणे. श्र॰ श्रावित किया ही वस्तु ना पचलाण नहीं प॰ श्रमाद ४ क॰ क्षोधादिक ४ योग मन वचन काया योग सावच निरवद्य प्रवत्त .

अय इहां ५ आश्रव कहाा—"मिध्यात्व" जे ऊंधी श्रद्धारूप "मन्नत" ते अत्याग भावकप "प्रमाद" ते प्रमादरूप "कपाय" ते भावे कपाय रूप "योग" ते भावे जीव ना व्यापार रूप, ए पांचुइ जीव ना परिणाम छै। जे प्रथम आश्रव मिध्यात्व ऊंधी श्रद्धारूप ते मिध्यात्व आश्रव ने मिध्या दृष्टि कही जे। अने मिध्या दृष्टि ने अरूपी कही छै ते पाठ लिखिये छै।

कण्ह लेस्साणां भंते कइ वण्णा पुच्छाः गोयमा ! द्वा लेस्सं पडुच पंच वण्णा जाव अद्भुकासा पण्णाचा भाव- लेस्सं पडुच अवराणा एवं जाव सुक्क लेस्सा ॥१७॥ सम्महिट्टी ३ चक्खुदंसणे ४ आभिणि बोहिय गागो ५ जाव विभंगणाणे आहार सराणा जाव परिगाहसराणा एयाणि अवराणाणि ।

(भगवती घ० १२ उ० ५)

कः कृष्ण लेभ्या ना भ ० हे भगवन्त ! कः केतला वर्णा. गो॰ हे गोतम ! दः द्रव्य लेभ्या प्रति पः प्राधी ने पः पांच वर्णा. जाः यावत् धः छाः स्पर्य परूप्या भाः भाव वेश्यावन्त ते धन्तरंग जीवनों परिणाम ते धाध्यो ने ध्रवर्ण खन्पर्य ध्रमून्तं द्रव्य पणा यी पः इम. नाः यावत् शुक्त लेश्या लगे जार्णव् सः सम्यग् दृष्टि मिथ्या दृष्टि सम्यद्मिथ्या- दृष्टि चः चत्तु दर्शन ध्रमून्तं द्रयंन ध्रविद्यान दे केवल दर्शन धाः मतिज्ञान. श्रुतिज्ञान ध्रविध्यान, मन पर्यवद्यान केवल ज्ञान मिति ध्रज्ञान. श्रुति ध्रज्ञान विभद्ग ध्रज्ञान. धाः ध्राद्यार संज्ञा भन सज्ञा मेथुन संज्ञा परिग्रह संज्ञा ४ ए सर्व ध्रवर्ण वर्ण रहित जाण्या जीव मा परिग्राम

भय इहां ६ भाव लेश्या ३ दृष्टि. १२ उपयोग ४ संहा. ए २५ चोल बरूपी कहा। तिहा ३ दृष्टि कही तिण में मिध्यात्व दृष्टि पिण अरूपी कही। ते -ऊ'धी श्रद्धारूप उदय भाव मिथ्या दृष्टि नें मिथ्यात्व: आश्रव कही जे। इण न्याय मिथ्यात्व आश्रव नें जीव कही जे, भनें अरूपी कही जे। डाहा हुवे तो विचारि सोइजो।

# इति १ बोल सम्पूर्गा।

वही ६ भाव छेश्या ने अरूपी कही अर्ने ५ आश्रव ने रूप्ण छेश्या ना छक्षण उत्तराध्ययन अ० ३४ में कह्यो—ते पाठ लिखिये छै।

पंचा सवप्यवत्तो तिहिं अग्रुत्तो छसु अविरश्रोय। तिथ्वारंभ परिगुत्रो खुदोसाहस्सिश्रो नरो॥२१॥

#### निद्धंधस परिणामो निस्संसो अजिइंदिओ। एय जोग समाउत्तो किएह लेस्सं तु परिणमे ॥२२॥

( उत्तराध्ययन श्र० ३४ गा० २१-२२ )

कृष्ण लेश्या ना लक्ष्मण कहे हैं. प० ४ छाध्रव नों प० सेवग्रहार ति० तीन मन वचन कायाइं करी. छ० छाग्रसो मोकलो, ६ काय ने विषे छानती घात नों करणहार होय. ति० तीम पणे छ० छारमभ ने प० परिगामे करी सहित होइं. खु० सर्व जीव ने छाहितकारी. मा० जीव घात करवा ने विषे साहसिक मनुष्य ॥२१॥

ति० इह लोक परलोक ना दु ख नी शङ्का रहित. प० परिगाम हे जेहनों नि० जीव हगाता सून रहित श्व० श्वग्राजीता इन्द्रिय जेहने. ए० ए पूर्वे कहार ते जो० योग मन बचन काया ना तेगी पाप व्यापारे करी स० सहित थको कि० कृष्या लेश्यएङ्का परिगामे करी परि-ग्यामे ते कृष्या लेश्या ना पुद्रल रूप द्वव्य जेहने संयुक्ते करी जिम स्फटिक जेहवा द्वव्य नों संयुक्त हुइ तेहवे रूपे भूजे

अथ इहा ५ आश्रव नें रूपण लेश्या ना लक्षण कहाा—ते भादे जे रूपण लेश्या अरूपी तेहना लक्षण ५ आश्रव ते पिण अरूपी छै। तथा वली "छसु अवि-रओ" कहितां ६ काय हणवा ना अत्रत ते पिण रूपण लेश्या ना लक्षण कहाा ते भणी सत्रत आश्रव ने पिण अरूपी छै। ए ५ आश्रव भाव रूप्ण लेश्या ना लक्षण टीकाकार पिण कहा छै ते अवचूरी लिखिये छै।

''एतेन पञ्चाश्रव प्रवृत्तत्वादीनां भावकृष्ण लेश्यायाः सङ्गावीपदर्शना दासा सञ्चा मुक्त योहि यससङ्गाव एवग्यात् स तन्य लज्ञणाम्'

सथ इहां सम्चूरों में कहाो—पाँच आश्रव प्रमुत्त प आदि देई ने' कहा। ते भाव लेण्या ना लक्षण छै। भगवतीमें ६ भाव लेण्या ने' अरूपी कही धर्ने इहाँ भाव एक्षण लेण्या ना लक्षण ५ आश्रव कहा। ते माटे आश्रव पिण अरूपी छै। साव लेण्या सर्वी तो तहना लक्षण रुपी किम हुवे। उहा एवे तो विचारि जोहजी।

#### इति २ वोल सम्पूर्गा ।

तथा वली डापाङ्ग डाणे २ उ० १ में पहनो पाठ कहा। छै ते लिखिये छै।

दो किरियाओ पन्नत्त। तं जहा जीव किरिया चेव अजीव किरिया चेव जीव किरिया दुविहा परण्यता तं जहा सम्मत्त किरिया चेव मिच्छत्त किरिया चेव अजीव किरिया दुविहा पन्नत्ता तं जहा ईरियावहिया चेव संपराइया चेव ॥२॥

( टागाङ्ग ठा० २ उ० १ )

दो॰ वे किया प॰ कही तं॰ ते कहे छै जो॰ जीव किया सांचो छनें मूठो श्रद्धवो आ॰ आजीव किया. कर्स पणे पुत्रल नों परिणामवो ते ध्यजीव कहिए जी॰ जोव किया ना २ भेद प॰ परूप्या तं० ते कहे छै स॰ सम्यक्त्व किया मि॰ मिथ्यात्व किया. आ॰ श्रजीव किया दु॰ ये प्रकार नी प॰ कही त॰ ते कहे छै ई॰ ईर्या पियक किया ते योग निमित्त त्रिण गुण स्थानके लगे स॰ कपाय छै तिहां उपनी ते साम्परायकी पुत्रल नों जीव ने कर्म पणे परिणामको ते सम्परायकी किया

कथ बहे २ किया जीव किया. अजीव किया. कही। जीव नों व्यापार ते जीव किया. अनें अजीव पुद्रल नों समुदाय कर्मपणे परिणामवो ते अजीव किया. तिहां जीव किया ना वे मेद कह्या—सम्यक्त्व किया. मिथ्यात्व किया। साची अद्धा रूप जीव नों व्यापार ते सम्यक्त्व किया. उंधी अद्धा रूप जीव नों व्यापार ते मिथ्यात्व किया। इहां पिण सम्यक्त्व अनें मिथ्यात्व विहूं नें जीव कह्या। प्र मिथ्यात्व किया ते मिथ्यात्व वाश्रव छै ते पिण जीव छै। अनें सम्यक्त्व किया अद्धा रूप सम्यक्त्व वाश्रव छै ते पिण जीव छै। अनें इरियावहि सम्पन्त्य अने कह्या ते माटे प सम्यक्त्व अनें मिथ्यात्व जीव किया ना भेद कह्या ते माटे प सम्यक्त्व अनें मिथ्यात्व जीव छै। अनें इरियावहि सम्पन्त्य, में जीव किया कहिणी। जो अजीव किया नें अजीव किया कहे तो तिण रे छेखे जीव ने पिण जीव किया न कहिणी। जीव किया ना वे भेदा में सम्यक्त्व नें जीव कहे तो मिथ्यात्व नें पण जीव किया न कहिणी। जीव किया ना वे भेदा में सम्यक्त्व नें जीव कहे तो मिथ्यात्व किया नें पण जीव किया ने पण जीव कहिणो। अनें मिथ्यात्व किया नें जीव न कहे तो सम्यक्त्व नें पण जीव कहिणो। अनें मिथ्यात्व किया नें जीव न कहे तो सम्यक्त्व किया नें पण जीव कहिणो। अनें मिथ्यात्व किया नें जीव न कहे तो सम्यक्त्व किया नें पण जीव कहिणो। अनें मिथ्यात्व किया नें जीव न कहे तो सम्यक्त्व किया नें पण तीय तिण रे छेखे जीव न कहिणो। प तो पाश्ररो न्याय छै।

इहाँ तो सम्यक्तव. मिथवात्व. नें चीड़े जीव कह्या छै ते माटे मिथपात्व आश्रव जीव छै। याहा हुवे तो विचारि जोइजो।

# इति ३ बोल सम्पूर्गा ।

तथा मिथयात्व आश्रव किण नें कही जे ते मिथयात्व नों रुक्षण राणाङ्ग रा॰ १० में कह्यो छै। ते पाठ लिखिये छै।

दस विहे मिच्छत्ते प० तं० अधम्मे धम्म सन्ना धम्मे अधम्म सन्ना उम्मणे मणसन्ना मणे उम्मण सन्ना अजीवे-सु जीव सन्ना जीवेसु अजीव सन्ना असाहुसु साहु सन्ना साहुसु असाहु सन्ना अमुत्तेसु मुत्त सन्ना मुत्तेसु अमुत्त सन्ना।

( ठाकाङ्ग टा० १० )

द० दय प्रकारे मिथ्यात्व. प० पस्प्या तं० ते कहे हैं प्रधर्म ने विषे धर्म नो संज्ञा. ध० धर्म ने विषे प्रधर्म नी संज्ञा. उ० उनमार्ग (कोटो मार्ग) ने विषे मार्ग (श्रेण्ठ मार्ग) नी संज्ञा. म० मार्ग ने विषे उनमार्ग नी संज्ञा. प्र० प्रजीव ने विषे जीव नी संज्ञा. की० जीव में विषे प्रजीव नी संज्ञा. प्र० प्रसाधु ने विषे माशु नी संज्ञा सा० साधु ने विषे प्रमाधु मी मंज्ञा. मु० मुक्त ने विषे प्रमुक्त नी मंज्ञा प्र० प्रमुक्त ने विषे मुक्त नी संज्ञा. ते मिथ्यास्य.

भध इहां दश प्रकार मिथपात्व कहा।—तिहां धर्म ने धर्धम श्रद्धे तो मियपात्व विपरीत पृद्धि तेहनें मिथपात्व कहा। इस दस्तूर बोल ऊ'धा श्रद्धे ते ऊ'धी श्रद्धारूप घ्यापार जीवनों छै, ते माटे ऊ'धी श्रद्धे ते मिथपात्व नों छस्पण कहा। ते मिथपात्व आश्रय जीव छै। उन्हां हुवे तो विचारि बोहबो।

#### इति ४ बोल सम्पूर्गा ।

यथा भगवती श॰ १७ उ० २ कह्यो ते पाठ लिखिये छै।

एवं खलु पाणातिवाते जाव मिच्छा दंसण सल्ले वहु-माणे सच्चेव जीवे. सच्चेव जीवायाः

(भगवती श० १७ उ० २)

ए॰ एम ख• निश्चय पा॰ प्रागातिपात ने विषे. जा॰ यावत्. मिध्या दर्शन शलय ने' विषे व॰ वर्त्तां थकां. स॰ तहज वे॰ निश्चयः जी॰ जीव स॰ ते हीज जीवातमा

अथ इहां जे प्राणातिपातादिक १८ पाप में वर्से ते हीज जीव अने ते हीज जीवातमा कही जे तो १८ पाप में वर्से ते हीज आश्रव छै। मिथ्या दर्शन में वर्से ते मिथ्यात्व आश्रव छै। अने जे अनेरा पाप में वर्से ते अनेरा आश्रव छै। जे प्राणातिपात. मृपावाद. अदत्तादान. मैथुन. परिष्रह में वर्से ते अश्रभ योग आश्रव छै। पर पिण जीव छै। कोध. मान. माया. लोम. में वर्से ते कश्रथ आश्रव छै. ते पिण जीव छै। इहां भाव कपाय. भाव योग. ते तो जीव छै। द्रव्य कपाय. द्रव्य योग. ते तो पुद्गल छै। कपाय में अने योग में आश्रव कहा। ते भाव कपाय भाव योग आश्री कहा, पिण द्रव्य कपाय द्रव्य योग में आश्रव न कही जे। डाहा हुवे तो विचारि जोहजो।

#### इति ५ बोल सम्पूर्गा।

तिवारे कोई कहे—कपाय योग ने अरुपी तथा जीव किहां कह्यो छै, तथा भावे योग किहां कह्या छै। इम कहे तेहनों उत्तर—जे ठाणाङ्ग ठा०१० में जीव परिणामी रा तथा अजीव परिणामी रा दश दश मेद कह्या छै ते पाठ लिखिये छै।

दस विहे जीव परिणामे प॰ तं॰ गइ परिणामे इंदिय परिणामे कसाय परिणामे लेस्सा परिणामे जोग परिणामे. उबञ्जोग परिणामे नागा परिणामे दंसगा परिणामे चरित्त परिणामे वेद परिणामे ॥१६॥

दस विहे अजीव परिणामे प० तं० वंधण परिणामे गइ परिणामे संठाण परिणामे भेद परिणामे वन्न परि-णामे गंधफास परिणामे अगस्य लहुय परिणामे सद परि-णामे ॥१७॥

र डासाह ठा० १२ '

द० दश प्रकारे जीव ना परिणाम परूप्या है. ते कहे हैं ग० गति परिणाम ते ४ गति. इ० इन्द्रिय परिणाम ते ४ इन्द्रिय क० कपाय परिणाम ते ४ कपाय ले॰ लेभ्या परिणाम ते ६ लेभ्या. जो॰ योग परिणाम ते योग ३ ट० उपयोग परिणाम ते उपयोग ॰ ना॰ ज्ञान परिणाम ते ४ द० दर्गन ते ३ चरिल परिणाम ते ४ दे० चेद परिणाम ते ३ देद ॥१६॥

द॰ दग प्रकारे, श्रा० धाजीव परिमाम परूप्या त॰ ते उहे छै व॰ 'वथ परिमाभ १ं, भा॰ गति परिमाम २ सं॰ सस्थान परिमाम ३. भे॰ भेद परिमाम ४ व॰ वर्म परिमाम ४ र॰ रस परिमाम ६ गन्ध परिमाम ७ स्पर्य परिमाम = श्रागुरु सबु परिमाम ६ शब्द परिमाम १०,

अथ इहां जीव परिणामी रा १० मेद कहाा—तिहां गति परिणामी रा ४ मेद नरक गति. तिर्यञ्च गित. मनुष्य गित देच गित. ए भाव गित जीव परि-णामी छै। अने नाम गित तथा कर्म नी ६३ प्रकृति में पिण गित कही ते द्रव्य गित छै। ते जीव परिणामी में नहीं। (१) इन्हिय परिणामी ते पिण भाव इन्हिय जीव परिणामी छै. द्रव्य इन्द्रिय जीव नहीं (२) क्याय परिणामी ते पिण भावे क्याय जीव परिणामी छै। द्रव्य क्याय मोहणी री प्रकृति ते तो अजीव छै। (३) छैश्या परिणामी ते पिण भाव छेश्या ते जीव रा परिणाम ते मादे जीव परिणामी छै। द्रव्य छेश्या ते तो अन्यस्पर्शी पुतुगछ छै। (४) योग परिणामी ते भाव योग जीव ना परिणाम ते मादे जीव परिणामी छै। अने द्रव्य योग पुतृत्य छै. जीव परिणामी नहीं (५) उपयोग ई हान ७ इर्शन ८ चारित्र ६ ए तो प्रस्यक्ष जीव ना परिणाम ने भणी जीव परिणामी छै। चेद परिणामी ते विण नाव चेद ते जीव मा परिणाम ते माटे जीव परिणामी छै। द्रव्य वेद मोहनी री प्रकृति ते तो पदल है। ते जीव परिणामी में नहीं ॥१०॥ इहां तो गति परिणामी ते भावे गति नें जीव कही. भाव इन्द्रिय. भाव कषाय. भाव योग. भाव वेद ए सर्व जीव सा परिणाम है। प कपाय परिणामी ते कपाय आश्रव है। योग परिणामी ते योग आश्रव है। ते माटे कपाय आश्रव, योग आश्रव, ते जीव है। इहां कोई कहे मान कपाय भाव योग तो इहां नहीं, समने कपाय परिणामी, योग परिणामी, कहा है। इस कहे तेहनों उत्तर—इहाँ तो लेश्या पिण समचे कही है। प द्रव्य लेश्या छै के भाव लेश्या छै। द्रव्य लेश्या तो पुद्रल अप्रस्पर्शी भगवती श० १२ उ० ५ कही छै। ते तो जीव परिणामी में आवे नहीं। ते भणी ए भाव लेश्या छै। वली गति इन्द्रिय वेद परिणामी ए पिण समचे कह्या-पिण द्रव्य गति, द्रव्य इन्द्रिय द्रव्य चेद तो पुद्रल छै, ते पिण जीव परिणामी नहीं। तिम कपाय परि-णामी योग :परिणामी, कह्या ते भाव कपाय, अने भाव योग छै। अने कपाय परिणामी योग परिणामी ने अजीव कहे तो तिणरे छेखे उपयोग परिणामी परिणामी, दर्शन परिणामी, चारिल परिणामी, पिण अजीव कहिणा। अने योग, उपयोग, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, परिणामी नें जीव कहे तो कपाय परिणामी योग परिणामी. नें पिण जीव कहिणा। श्री तीर्थडूरे तो ए दस्टं जीव परिणामी कह्या। ते माटे प दर्सुंड जीव छै। तथा वली अजीव परिणामी रा दश भेदा में वर्ण, गन्ध, रस. स्पर्श परिणामी कहा। त्याने अजीव कहे तो कपाय परिणामी योग परि-णामी. नें जीव परिणामी कहा। त्यानें जीव कहिणा। अनें जीव परिणामी नें जीव न कहे तो तिणरे लेखे अजीव परिणामी ने अजीव न कहिणा। ए तो प्रत्यक्ष जीव परिणामी रा १० भेद जीव छै। इण न्याय कपाय आश्रव योग आश्रव हैं सीव फही जे। आहा हवे तो विचारि जोइजो।

#### इति ६ बोल सम्पूर्ण ।

तथा भगवर्ता गृ॰ २२ ड॰ १० आड आतमा कहा। तिहा पिण कवाछ भारमा, योग आतमा, कही छै। ते पाठ लिखिये छै। कइ विहा गां भंते ञ्चाता परण्चा, गोयमा । त्र्रहुविहा ञ्चाता परण्चा, तं जहा—द्वियाता कसायाता जोगाया, उवञ्चोगाया. गाणात्ता. दंसणाया. चरिचाया. वीरि-याता. ॥१॥

( भ्रावती ग्र० १० उ० १० )

कः केतले प्रकारे भ ॰ हे भगवन्त ! प्रा॰ प्रात्मा. प॰ परूष्या गो॰ हे गौतम । प्र॰ ध्याउ प्रकारे प्रात्मा परूष्या तं॰ ते कहे हैं ट॰ द्रन्यात्मा क॰ कपायात्मा. जो॰ योगात्मा उ॰ उपयोगात्मा. गा॰ धानात्मा दं॰ दर्यनात्मा च॰ चित्रात्मा वी॰ वीर्यात्मा

अध अठे आठ आतमा में कपाय आतमा अने योग आतमा कही छै। ते कपाय आतमा कपाय आश्रव छै। योग आतमा योग आश्रव छै। प आठु इ आतमा जीव छै। कोई कपाय आतमा ने अजाब कहे तो तिण रे लेखे जान. दर्शन. आतमा ने पिण अजीव कहिणी। अने उपयोग आतमा. जान आतमा. दर्शन आतमा. में जीव कहे तो कपाय आतमा. योग आतमा ने पिण जीव कहिणी। प तो आठु इ आतमा जीव छै। ते माटे कपाय, अने. योग आतमा कही। ते भाव कपाय. भावयोग. ने कहा छै। ते भाव कपाय तो कपाय आश्रव छै। आहा हुवे तो विचारि जोहजो।

#### इति ७ बोल सम्पूर्गा ।

त्तथा अनुयोग हार सूत्र में कपाय अर्ने योग में जीव कहा। है। ते पाठ

से किं तं उदइए उदइये दुविहे परासत्ते, तं जहा उदइएय उदयिक्फन्नेय से किंतं उदइए उदइए अट्टराहं कम्म पगडीसां उदइएसं से तं उदइए। से किंतं उदय निष्कन्ने उद्य निष्कराणे दुविहे पराण्ते तंजहा—जीवोदय निष्कन्तेय. अजीवोदय निष्कन्तेय। से किं तं जीवोदय निष्फल्नेयः जीवोद्य निष्फन्ने श्रिगोग विहे पगगत्ते तंजहा— नेरइए तिरिक्ख जोिणए. मणुस्से, देवे, पुढवी काइए जाव तस काइए कोह कसाइए जाव लोह कसाइए इत्थीवेदए पुरिस वेदए गापुंसक वेदए. कगहलेस्सेए जाव सुकलेस्से मिच्छादिट्री अविरए असन्नी. अग्णाणी आहारी छउ-मत्थे संजोगी संसारत्थे. असिन्धे अकेवली से तं जीवोदय निष्कन्ने। से किं तं अजीवोदय निष्कन्ने अजीवोदय नि-फन्ने अणेगविहे परण्ते. तंजहा—ओरालिय सरीरे ओरा-लिय सरीरप्पयोग परिणामियं वा दब्वं, एवं वेउब्बियं वा सरीरं वेउिवय सरीरप्यञ्चोग परिणामियं वा दञ्बं एवं श्राहारग सरीरं तेश्रग सरीरं कम्म सरीरं च भाणियव्वं, पत्रोग परिणामिए वर्ग्णे. गंधे रसे फासे से तं अजीवो-द्य निष्फन्ने । से तं उद्य निष्फन्ने से तं उदइए नासे ા શ્રેરા

#### ( श्रनुयोग द्वार )

से॰ हिंचे कि॰ स्यू त० ते उ० उटियक नाम उ० उदियक नाम दु० वे प्रकारे. प० पस्त्या तं० ते कहे है उ० उटिय १ उद्देय करी नीपनो ते उद्देय निष्मन्ने से० ते कोण उद्देय ते. या॰ याठ हमं नी प्रकृति नी उ० उद्देय से० ते उ० उद्देय कहिए से० ते कि॰ कौण उ० उद्देय निष्मन्न उ० उद्देय निष्मन्न ये प्रकारे परूष्यों तं० ते कहे छै जी॰ जीवोटिय निष्पन्न या॰ याने प्रजीयोद्देय निष्पन्न से० ते कि॰ कोण जी॰ जीवोटिय निष्पन्न जीवोटिय निष्पन्न ते या॰ श्रमेक प्रमारे परूष्या त० ते कहे हैं गो॰ नारकी पत्त ति० तिर्यं च पत्त दे देवता पत्त पु॰ पृथियी काय पत्त जा॰ यावत त० त्रस काय पत्त को॰ कोषादिक ४ कपाय क० कृष्णार

दिक ६ लेग्या इ० की वेद पु० पुरुष वेद गा० नपुमक वेद. मि० मिथ्यादृष्टि. या० यामती या० यासंद्री. या० याजाती या० याहारिक. सं० सांसारिक पणु छ० छमस्य. या० यासिद्रपणु. या० प्रकेवली. स० संयोगी. से० एतले जीवोदयनिष्पन्न कह्मा. से ते कींग्य याजीवोदय निष्पन्न. या० प्रजीवोदय निष्पन्न ते था० यानेक प्रकारे परुष्या त० ते कहे हैं उ० योदारिक गरीर उ० उ० प्रथा योदारिक गरीर ने. प० प्रयोगे ज्यापार परिणामू जे द्रज्य वर्णादिक इम विक्रिय यारीर वे प्रकारे प्रकारे याहारिक शरीर वे प्रकारे ते० तेजस गरीर वे प्रकारे कार्मग्य शरीर वे प्रकारे व० वर्णा ग० गध. रस स्पर्ण से० एतले याजीवोदय निष्पन्न. से० ते उदय निष्पन्न मे० ते उदयिक नाम

अथ इहां उदय रा २ भेद कहाा—उदय. अनें उदय निष्पन्न उदय ते ८ कर्म नी प्रकृति नो उदय, अनें उदय निष्पन्न रा २ भेद. जीव उदय निष्पन्न अनें अजीवोदय निष्पन्न। तिहां जीव उदय निष्पन्न रा ३३ वोल कहाा। अजीव उदय निष्पन्न रा ३० वोल कहाा। तिहां जीव उदय निष्पन्न रा ३३ वोल ते जीव छै। तिण में ६ लेश्या कहीं छैं। ते भावें लेश्या छै। च्यार कपाय कहाा ते कपाय आश्रव छै, प्रभाव कपाय छै। वली मिथ्यादृष्टि कहाों ते पिण मिथ्यात्व आश्रव छै। अनें जे जीव उदय निष्पन्न कहाों ते योग आश्रव छै ए तेती-सुंद वोलां नें जीव उदय निष्पन्न कहाा। ते मादे तेतीसुंद जीव छै। अनें जे जीव उदय निष्पन्न रा ३३ भेदा ने जीव न कहें तो तिण रे लेपे अजीव उदय निष्पन्न रा ३० भेदा नें अजीव न कहिणा। इहा तो चौड़े ४ कपाय. मिथ्यादृष्टि, अवत. योग, यां सर्व नें जीव कहाा छै ते मादे सर्व आश्रव छै। इण न्याय आश्रव जीव छै। डाहा हुवे तो विचारि जोदजो।

# इति 🗲 बोल संपूर्ण ।

तथा भगवती ग० १२ उ० ५ उत्थान कर्म. वल. चीर्य. पुरुषा कार परा-कम ने अरूपी कहा। ही। ते पाउ लिखिये हैं।

ग्रह भंते ! उट्टाणे कम्मे वले विरिए पुरिसकार परक्रमए सेणं कति वण्णे तं चेव जाव श्रफासे पण्णते ।

(भगतती भ्रद्धाः ३० ६)

म्राव्य मं हे भगवन्त । उ० उत्थान - क० कर्म व० वल वि० वीर्य पुर पुरपाकार पराक्रम ए माहे केतला वर्ण त० ते निश्चय जा० यावत् म्राव्य गन्ध रस स्पर्य. तेणे रहित

अथ इहां उत्थान कर्म, वल वीर्य पुरुपाकार पराक्रम ने अरूपी कहा छै। अने उत्थान कर्म. वल. वीर्य. पुरुपाकार पराक्रम. फोडवे तेहिज भाव योग छै। अने भाव योग ने आश्रम कही जै। ते माटे प योग आश्रव अरूपी छै। ढाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

#### इति ६ बोल सम्पूर्ण।

तथा केतला एक कहे—भाव कपाय किहां कहाो छै। तेहनों उत्तर— अनुयोग द्वार में १० नाम कहा। छै। तिहा संयोग नाम ४ प्रकार कहाा. ते पाठ लिखिये छै।

से किं ते संजोगेंगं संजोगेंगं चडिव्हि परण्ते, तं जहा---दव्य संजोगे. खेत्त संजोगें, काल संजोगें, भाव संजोगें से किं तं दव्य संजोगें, दव्य संजोगें तिविहें परण्तें, तंजहा---सचित्ते अचित्तें, मीसए । से किं तं सचित्तें, सचित्तें गोमिहें गोहिं पसूहिए महिसीए, उरणीहि उरिण्ए उट्टीहें उट्टिवाले सेतं सचित्तं। से किंतं अचित्ते, अचित्ते छत्तेण छत्तीं, दंडेण दंडीं, पडेणंं, पड़ीं, घडेणं घडीं, सेतं अचित्ते । से किं तं मीसए, मीसए हलेणं हालीए सगडेणं सागडिए, रहेण रहिए, नावाए नावीए, से तं दव्य संजोगें ॥ १२६॥ से किं तं खेत्त संजोगें, खेत्त संजोगें भरहेरवए,

हेमवए, हिरएवए, हरिवासे, रम्मगवासए, देवकुकए, उत्तर कुरुए, पुठ्वविदेहए अवर विदेहए अहवा मागहए, मालवए, सोरटुए, मरहटुए, कुकणए, कोसलए, सेतं खेत्तसंजोगे ॥ १३०॥ से किं तं काल संजोगे, काल संजोगे सुसमा-सुसमए, सुसमए, सुसमदुसमए, दुसमसुसमए, दुसमए, दुसमदुसमए, अहवा पावसए, वासारत्तए, सारदए, हेमंतए, वसंतए, गिम्हाए, सेतं काल संजोगे॥ १३१॥ से किं तं भाव संजोगे, भाव संजोगे दुविहे पणणत्ते, तंजहा---पसत्थेय, अपसत्थेय, से किंतं पसत्थे पसत्थे णाणेणं णाणी, दंसणेणं दंसणी, चरित्तेणं चरित्ती, से तं पसत्थे। से किं तं अप-सत्थे, अपसत्थे कोहेण कोही, माणेण, माणी, माणाए, मायी लोभेणं लोभी सेतं अपसत्थे, से तं भाव संजोगे, सेतं संजोगेणं॥ १३३॥

(भनुयोग हार) 🕆

में० ते किंद कींचा संव मंयोगी नाम संव मंयोग ४ प्रकारे पहत्या तंद ते कहे हैं. इव प्रव्य संयोग सेव देन स्थाग फाव वाल संयोग भाव भाव संयोग सेव ते किंद कींचा घट प्रव्य संयोग ते कहे हैं दि दि प्रव्य संयोग तिव ते कहे हैं से सह मिश्रा सेव के कहे हैं तिव कोंचा सिंद सेव सेव स्थाप सिंद ते किंद कींचा सिंद ते कहे हैं गोद जेंचे करी गायों हैं तेगी योमान कहे हैं. पद पशु परी पशुवन्त मिश्रा सिंद ते मिश्रा सिंद ते किंद कींचा प्राचित्त ते कहे हैं हो स्थापित ते कहे हैं हमें करी अपन्त के सेव करी मिश्रा हिन कींचा प्राचित्त ते कहे हैं हमें करी। हिन कींचा प्राचित्त ते कहे हैं हमें करी। हिन हमेंच करी होती पद पर सेव करी हमेंच हमेच हमेंच हमेंच

लकी. सौराष्ट्री महाराष्ट्री कोकणी. कौशली से० ते चेत्र संयोग कहा ॥ १३०॥ से० ते कि० कौण का० काल संयोग छपमाछपमी. छपमी छपमहुपमी. हुपमाछसमी. हुपमो. हुपम हुपमी छा० छाथवा प्रावृट् खुतु ने विषे जन्म थयो ते हनों ते हनें. पाउ सी. हम वर्षाती शरदी. हेमन्ती वसन्ती श्रीष्मी से० ते. का० काल संयोग कहा। ॥ १३०॥ से० ते कि० कौन भाव संयोग निष्पन्न नाम भाव संयोगिक ते हु० वे प्रकारे. प० परूष्या त० ते कहे हैं प० प्रशस्त गुण ने संयोगे नाम छा० अध्रयस्त गुण ने संयोग नाम से० ते कि० कौण प० प्रशस्त भाव ने संयोग नाम ते ना० झान है जेहनें ते हनें झानी द० दर्शने करी दर्शनी च० चित्र करी चित्रों से० ते कि० कौण अप्रयस्त भाव संयोग ते कोथे करी कोधी. माने करी मानी मायाइ करी मायी. लोभे करी लोभी से० ते एतने खप्रगस्त भाव संयोग कहाो. से० एतले भाव संयोग कहाो से० ते संयोग रा नाम कहा। ॥ १३२॥

अथ इहां चार प्रकार ना सयोगिक नाम कहा — तिहां द्रव्य संयोग ते छत ने सयोगे छती, इत्यदिक, क्षेत्र संयोग, ते मगध देश ना ते मागध इत्या दिक क्षेत्र संयोग, काल संयोग ते प्रथम आरा नो जन्मे ने सुपमासुपमी किहये। अने भाव सयोग जे ज्ञानादिक ना भला भाव ने संयोगे तथा क्रोधादिक माठा भाव ने संयोग नाम ते भाव संयोग कहा। तिहा भाव क्रोधादिक ने संयोगे क्रोधी, मानी, मायी लोभी, कह्यो, ते माटे ए ज्ञानादिक ने भाव कह्या ते जीव छै। तिम भाव क्रोधादिक पिण जीव छै। एतला भाव क्रोधादिक ४ कह्या, ते जीव रा भाव छै ते कपाय आश्रव छै। ते माटे कपाय आश्रव ने जीव कहीजे। हाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

#### इति १० बोल सम्पूर्गा।

तथा वली अनुयोग द्वार में भाव लाभ कहाा, ते पाठ लिखिये हैं।

से किं तं भावाए दुविहे पराण ते, तं जहा आगम ओय. नो आगगओय. से किं तं आगमतो भावाए आगम-तो भावाए जाएए. उवऊत्ते से तं आगमतो भावाए। से किं तं नो आगमतो भावाए. नो आगमतो भावाए दुविहें पर्णात्ते, तं जहा पसत्थे अप्पसत्थे से किं तं पसत्थे पसत्थे तिविहें पर्णात्ते तं जहा ग्राणाए. दंसगाए. चिरत्ताए. से तं पसत्थे से किं तं अप्पसत्थे, अप्पसत्थे चउव्विहे पर्णात्ते, तं जहा कोहाए माग्राए. मायाए लोभाए से तं अप्पसत्थे। सं तं नो आगमतो भावाए. से तं भावाए सं ते आए॥१४॥

सै॰ ते कि॰ की ग्रा भाव लाम ते कहे हैं भा॰ भाव लाभ हु॰ ये प्रकार में प॰ पहणों त॰ ते कहे हैं। धा॰ धागम सू अनं नो॰ नो धागम सू ते कि॰ को ग्रा धागम सू आगम सू भाव लाभ ते कहे हैं धा॰ धागम सू भाव लाभ ने जा॰ जो ग्री ने . उपयोग सिंदित सूत्र पर्व से॰ ते खा॰ धागम सू भाव लाभ से॰ ते कि॰ को ग्रा नो॰ नो धागम मे भाव लाभ ते कहे हैं। नो॰ नो धागम सू भाव लाभ हु॰ वे प्रकार नो ही प॰ प्रगन्त नो लाभ धागम सू भाव लाभ हु॰ वे प्रकार नो ही प॰ प्रगन्त नो लाभ दान नो लाभ ते कहे हैं। हान गों लाभ दान नो लाभ घ॰ चािन नो लाभ से॰ ते प्रतंत प्रगन्त लाभ कहां। सो॰ ते की ग्रा धान नो लाभ सा॰ मां। साथ नो लाभ लां। सो॰ ते प्रतंत प्रा साथ नो लाभ लां। सो॰ ते प्रतंत प्रा साथ नों लाभ लां। सो॰ ते प्रतंत प्रा साथ नो लाभ सो॰ ते एतले प्रा साथ ना लाभ साथ ना लाभ सो॰ ते लाभ लां। सो॰ ते साथ लां। सो॰ ते लाभ सो॰ ते लाभ

अथ इहा माव लाभ रा २ भेद कहा। प्रशस्त भाव नो लाभ ते ज्ञान. दर्शन. चारित. नो अने अप्रगस्त माठा भाव नो लाभ. कोध. मान. माया लाभ. नो लाभ. इहा कोधादिक ने भाव लाभ कहा। छै। ते माटे ए भाव कोधादिक ने भाव कपाय कहीजे। तथा अनुयोग छार में इम कपो—''सावज्ञ जोग विरद्ध' ने मावच खोग थी निवर्चे ते सानायक। इहा योगों ने सावय करा। अनं अजीव ने नो सावय विण:न कहीजे निर्वय विण न कहीजे। सावय निर्वय तो जीव ने इम कहीजे। इहां योगों ने सावय करा। कों अजीव ने इम कहीजे। इहां योगों ने सावय करा। कें सावय करा। कों विषय कें कों कों कों कें इस करीजे। इहां योगों ने सावय करा। ते मावय करा। तो लोव कें हम कहीजे। इहां योगों ने सावय करा। ते मावय करा। तो लोव कें हम कहीजे। इहां योगों ने सावय करा। ते मावय करा। तो लोव कें हम करीजे। इहां योगों कें सावय करा। तो लोव कें हम करीजे। इहां योगों कें सावय करा। तो लोव कें हम करीजे। इहां योगों कें सावय

इति ११ बोल सम्पूर्गा।

तथा उवाई में पिण "पडिसंहिणया" तप कहाो—तिहां पहवा पाठ कहाा छै। ते लिखिये छै ।

से किं तं मण जोग पिंडसं लिणया, मण जोग पिंड-सं लिणया. अकुसल मण निरोधोवा कुसल मण उदिरणं वा से तं मण जोग पिंडसं लिणया।

( उवाई )

से॰ ते कि कौया म॰ मन योग मन नो व्यापार तेहनों श्रातिशय स्यू सं॰ संलीनता संवरियो श्रा श्रकुगल मन तेहनों. नि॰ निरोध रूधियो कि॰ कुगल भलों जे मन तेहनी उदी-रंगा प्रवक्तांवियों से॰ ते मन जोग पडिलंखियाया

अथ इहां अकुशल मन ते माठा मन ने हं ध्रयो कहा। कुशल मन प्रव-सावणो कहा। इम वचन पिण कहा। अकुश् मन रू धवो कहा। ते अजीव नें किम रू'घे. पिण ए तो जोब छै। अकुशल मन ते भावे मन रो योग छै। तेहनें रू भवो कहा। कुशल मन ते पिण भलो भाव मन योग प्रवर्त्तावियो कहा। अजीव नो कुगल अकुगल पणो किम हुवे। ए कुगल योग नो उदीरवी ते भाव याग है. ते जीव है। ए योग आश्रव है। आश्रव जीव ना परिणाम है। ते हले टामें कह्या छै। ते सक्षेप थी कहं छै। ठाणाङ्ग ठा०२ उ०१ जीव किया ना २ भेद कह्या । सम्यक्त्व क्रिया मिथवात्व क्रिया कही । मिथवात्व क्रिया ते मिथवात्व आश्रव है। तथा भगवती ग० १२ उ० ५ मिथ्याद्रष्टि अने ६ भाव लेख्या ने अस्पो कही। तथा भगवती ग० १७ उ० २ अठारह पाप में वर्त्त तेहने जीवात्मा कही। तथा भगवती ग० १२ उ० १० कयाय योगां नें आत्मा कही। तथा अनुयोग द्वार में हं लेज्या ४ कपाय मिथ्यादृष्टि, अत्रती. सयोगी ने जीव उदय निष्पत्न कह्या । तथा डाणाडु ठा० १० कपायी मिध्यादृष्टि, अत्रती सजोगी ने जीव उदय निष्पम्न कहा। तथा ठाणाद्म ठा० १० कपाय अने योग ने जीव परिणामी कहा। तथा भगवती ग० १२ उ० ५ उत्थान कर्म वल वीर्य पुरुवाकार पराक्रम ने अस्वी कह्या । तथा अनुयोग हार तथा आवश्यक में योगा ने सावय कहा । तथा उवाई

में कुणल मन वचन प्रवर्तावणी अकुणल मन वचन रू धवो कहारे। तथा अनुयोग हारे कीधादिक में भाव कहारे। तथा ठाणाडू ठा० ६ टीका में नवपदार्थ में ५ जीव ४ अजीव इम न्याय कहारे। तथा पत्तवणा पद १५ अर्थ में द्रव्य मन, भाव मन, कहारे। तिहां नो इन्द्रिय नों अर्थावयह ते भाव मन ने कहारे। तथा ठाणाङ्ग ठा० १ टीका में द्रव्ययोग कहार। तथा भगवती ग० १३ उ० १ द्व्य, मन, भाव मन कहार। तथा उत्तराध्यन व० ३४ गा० २२ पांच आश्रव ने हच्या ठेएया ना लक्षण कहार। इत्यादिक अनेक ठामे आश्रव ने जीव कहारे, अरूपी कहारे। हाहर हुवे तो विचारि जोइजो।

# इति १२ बोळ सम्पूर्ण।

तियारे कोई कहे—जो आश्रव जीव छै तो उत्तराध्ययन अ० १८ में कहाो—'भायइ कविया सवे'' ए गर्धभाली मुनि ध्यान ध्यावे करी खपायो छै आश्रव। जो आश्रव जीव छै तो जीव ने किम खपाबो इम कहे तेहनों उत्तर—इहा आश्रव खपावे इम कहाो ते रापावणी नाम मेटण रो छै। जे माठा परिणाम मेटवा कहो भावे खपाया कहो। अनुयोग डारे एहवो पाठ कहाो ते लिखिये छैं।

से किं नं भावज्यवा, भावज्यवा दुविहा पर्ण्या तं जहा आगमओं नो आगमओं। से किं तं आगमओं भावज्यवा, आगमओं भावज्यवा। जाण्ए उवओं से तं आगमों भावज्यवा। से किं तं नो आगमओं भावज्यवा।, नो आगमओं भावज्यव्या, दुविहा पर्ण्या तं जहा पस-त्थाय, अपसत्थाय, से किं तं पसत्था, पसत्था चडिविहा पर्ण्या, नं जहा--कोह ज्यवणा माण्डभवणा, मायाज्य-वर्णा, लोभज्यवणा, रो तं पसत्था। से किं ते अपसत्था, अपसत्था तिविहा पराणत्ता, तं जहा--णाणज्भवणा, दंसण ज्भवणा, चरित्त ज्भवणा, से तं अपसत्था, से तं नो आग-मओ भावज्भवणा, से तं भाव ज्भवणा, से तं उह निष्फन्ने।

( छानुयोग द्वार )

में ने. कि कीण भाव भवणा (त्तरणा) ते कहे हैं. भाव भाव भवणा हुव वे प्रकार नी पव परूपी है नव ते वह है छाव आगम मू नोव नो छागम मू में वेत. कि कीण. छाव छागम मू भाव भवणा छाव छागम मू भाव भवणा छाव छागम मू भाव भवणा जाव जाणों ने उपयोग युक्त सूत्र भणे. में वेत. छागम भाव भवणा कही है. में वेत कीण नोव नो छागम मू भाव भवणा नोव नो छागम सु भाव भवणा हुव ने प्रकार नी पव परूपी तव ते कहे हुँ पव प्रशस्त भाव नी जपणा छव छाप्रशस्त भाव नो जपणा में वेत कीण प्रशस्त नामणा पव प्रशस्त नपणा ध प्रकार नी. परूपी है तव ते कहे हुँ कोध नपणा भाग नपणा माया नपणा लोभ नपणा में वेत प्रशस्त नपणा कही में वेत कि कीण छाप्रशस्त नपणा छव छाप्रशस्त नपणा कही प्रकार नी पर्वा है जान नपणा हर्णन नपणा चित्र नपणा सेव ते प्रशस्त नपणा कही सेव ते कहे हुँ जान नपणा हर्णन नपणा चित्र नपणा सेव ते प्रशस्त नपणा कही.

अथ इहां भवणा ते खपावणा। तिहा प्रशस्त भहे भावे करी कोश्र. मान, माया होम. खपै, अने अवशस्त माठा भाव करी ज्ञान. दर्शन. चारित खपे. इम कहां। ते ज्ञान दर्शन. चारित, तो निज गुण है जीव है। ने माठा भाव थी खपता कहा। ते खपे कहो भावे मिटे कहो। जे माठा भाव आयां ज्ञान खपे ते ज्ञान रहित हुवे. तेहने ज्ञान खपे कहाो। इमिहज दर्शन. चारित, खपे कहाो। जिम माठा भाव थी ज्ञान दर्शन. चारित, खपे कहाो। जिम माठा भाव थी ज्ञान दर्शन. चारित, खपे पण ज्ञानादिक अजीव नहीं, तिम भहा भाव थी अशुभ आश्रव क्षपे कहाा पिण आश्रव अजीव नहीं। अने आश्रव खपवे ण पाठ रो नाम होई आश्रव ने अजीव कहें तो तिण रे होखे ज्ञान. दर्शन, चारित, पिण माठा भाव थी पपे इम कत्या माटे ज्ञान, दर्शन, चारित, वे पिण अजीव फिहणा। अने ज्ञानादिक खपे कहाा तो पिण ज्ञानादिक ने अजीव न कहें तो आश्रव ने रापावणों कहाो—पहवों नाम होई आश्रव ने पिण अजीव न कहिणों। अने आश्रव ने रापावणों कहाो—पहवों नाम होई आश्रव ने पिण अजीव न कहिणों। अने आश्रव ने रापावणों कहाो—पहवों नाम होई आश्रव ने पिण अजीव कहिणों अने

सम्बर नें जीव कहं तो आश्रव ने' पिण जीव किंदणो। डाहा हुवे तो विचरि जोइजो।

#### इति १३ बोल सम्पूर्गा।

अथ आश्रव तो कर्मां ने ग्रहें—अने सम्वर कर्मा ने रोके, कम आवा रा वारणा ते तो आश्रव छै, ने वारणा कंधे ते संवर, ए वेह जोव छै। देश थी उजलो जीव निर्जरा ते पिण जीव छै। सर्व थकी उजलो जीव मोक्ष ने पिण जीव छै। पुण्य-शुभ कर्म, पाप-अशुभ कर्म वंध ते शुभाशुभ कर्म कर्म, ते पुद्गल छै। ते अजीव छै। पहचो न्याय ठाणाडू ठा० ६ वडा ठळा में कहाो। ते पाठ: लिखिये छै।

नवसब्भावा पयत्थाः प॰ तं॰ जीवाः अजीवाः पुन्नः पावः आस्सवोः संवरोः निज्जराः वंधोः मोत्रखोः

( ठाणाङ्ग ठा० ६ )

नव सदभाव परमार्थक पिया श्रपरमार्थक नहीं पदार्थ वस्तु तिहां जो एल. दुःख रो जान उपयोग लज्ञया ते जीव, श्रजीव तहथी विपरीत पु॰ पुग्य गुभ प्रकृति रूप कर्म ते पुग्य पा॰ तहथी विपरीत कर्म ते पाप श्रा॰ शुभाशुभ कर्म ग्रहे ते श्राध्रव श्रावता नो निरोध ते सम्बर ते गुप्तयादिके करी ने, निर्जरा ते विपाक थको श्रथवा तपे करी ने कर्म नो देश थकी खपा- विवृ श्राक्ष्में ग्रह्मा कर्म नू श्रातमा महाती योग भेलवो ते वध मो॰ सकल कर्म ना जय थकी जीव ना पोता ना स्वरूग ने विरे रहिबू ते मोज जीवाजीव व्यत्तिरेक पुग्य पापादिक न हुइ पुग्य पाप ए घेहूं कर्म है वध ते पाप पुग्य नों रूप छै श्रवने कर्म ते पुहल नो परिग्राम के पुहल ते स्वाचार श्रीक्ष ते निर्मा दर्गनादि जीव ना परिग्राम है ते श्रात्मा ने पुहल ने विरह नो करणहार. श्राध्रव निरोध रूप हे सम्बर, ते देश थकी मर्ज यक्ती श्रात्मा ना परिग्राम निवृत्ति रूप ते निर्गरा ते जीव धकी कर्म भाटकी उ जुड़ो करचू पोता नो शक्ति ते मोज. ते समस्त कर्म रहित श्रात्मा ते भग्यी जीवाजीव पदार्थ ते सक्षाव कहिए एहज भग्यी इहां पूर्व कह्य जे लोक माहि छै ते मर्ज विदु प्रकार "तेजहा जीवाचेव श्रजीवाचेव" इहां समचे विद् पटार्थ क्या. ते हहां विशेष थकी. नव प्रकार करी देगाट्या

अथ इहां आश्रव मिथ्या दर्शनादिक जीव ना परिणाम कहा। संबर निर्जरा मोश्न पिण जीव में घाल्या अने पुण्य पाप वंध ने पुद्गल कहा। पुद्गल ने अजीव कहा। इहां तो प्रत्यक्ष नव पदार्थ में जीव संबर निर्जरा मोश्न ने जीव कहा। अजीव पुण्य पाप वंध ने अजीव कहा। छै। तेहनी टीका में पिण इम कहा। ते टीका लिखिये छै।

''नव सन्भावेत्यादि—सद्भावेन परमार्थेना ऽ नुपचारेगो त्यर्थः । पदार्थाः चम्तृनि, सद्भाव पदार्था स्तद्यथा—जीवाः सुख दुःख ज्ञानोपयोग लच्चगाः । प्रजीवा—स्तद्विपरीताः । पुण्य-शुभ प्रकृति रूपं कर्म । पापं—तद्विपरीत कर्मव । प्राश्च्रपते कर्मा ऽ नेन इत्याश्रवः शुभाशुभ कर्मादान हेतु रिति भावः । सम्परः—शाश्रव निरोधो गुप्त्यादिभिः । निर्जरा विपाकात्तपसा वा कर्मणां देशतः चरणा । वन्धः—-श्राश्रवे रात्तस्य कर्मणा श्रात्मना सयोमः । मोच्नः—कृत्व कर्म च्यात् श्रात्मनः स्वात्मन्य वस्थान मिति ।

ननु जीया ऽ जीय व्यतिरिक्ताः पुरायादयो न सन्ति, तथा युत्यमान-लात् । तथाहि पुराय पापे कर्मणी, बन्धोपि तदात्मक एव. कर्मच कर्म पुद्गल परिणामः, पुद्लाधा ऽजीया इति । श्राश्रवम्तु मिथ्या दर्शनादि रूपः परिणामो जीरम्य. स चात्मानः पुद्गलाश्च विग्ह्य्य कोऽन्यः । सम्यरोपि श्राश्यव निरोध ल-चणो देश सर्व भेद श्रात्मनः परिणामो निवृत्ति रूपः । निर्जरा तु कर्म परिशाटो जीरः कर्मणा यत्मार्थवय मापादयित म्यशक्तया । मोन्नोऽपि श्रात्मा समस्त कर्म थिगहित इति तम्मात् जीवाऽजीवा सद्भाव पदार्थाविति वक्तव्यम् श्रात-ण्योक्त मिहेव ः जद्दियचण् लोण् त मन्त्र दुष्पडोयारः त जहा जीवाचेव श्राजीवा चेरः श्रातोत्र्यते सत्य मेतत् किन्तु द्वावेव जीराऽजीव पदार्थी सामान्ये नोक्ती तावेवेह विशेषतो नवदोक्ती-इतिः

अध इहाँ टीका में पिण आश्रव नें कर्म नो हेतु कह्यो— ते माटे आश्रव नें कर्म न कहीजे। वली आश्रव मिथ्या दर्शनादिक जीव ना परिणाम कह्या। वली सम्बर ने पिण निवृत्ति द्वरूप आतमा ना परिणाम कहा। देश धकी जीव उजलो. देश धकी कर्म नों खपावित्रों ते निर्जरा कही। सर्व कर्म रहित :जीव नें मोक्ष किह्रं। इम आश्रव. सम्बर. निर्जरा. मोक्ष. ४ जीव में घाल्या। अनें पुण्य शुभ कर्म कहाो, पाप अशुभ कर्म कहाो, वन्घ ते शुभाशुभ कर्म कहाो। कर्म—पुद्गल कहा। पुद्गल नें अजीव कहा। इम पुण्य. पाप. वन्घ ने अजीव में घाल्या। इणन्याय नव पदार्था में ५ जीव. ४ अजीव. कहीजे। पाठ में पिण अनेक ठामे आश्रव, सम्बर, निर्जरा, मोक्ष, नें जीव कहा। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

# इति १४ बोल सम्पूर्ण।

# इति स्राश्रवाऽधिकारः।



#### अथ संवराऽधिकारः।

---

केतला एक अञ्चानो संवर नें अजीव कहे छै। अनें संवर नें तो घणे डामे सूत्र में जीव कह्यों छै। ते पाठ लिखिये छै।

#### पंच संवर दारा प० तं सम्मत्तं १ विरइ २ अप्पमादे ३ अकसाया ४ अजोगया ५।

( ठाणाङ्ग ठा० ५ उ० २ तथा समवायाङ्ग )

ग्रा॰ प॰ पांच म॰ सम्बर्धत जीव रूप तज्ञाव ने विष कर्म रूप जल ना ग्रागमन रूधवी दा॰ तहना वारणा नो परे वारणा ते रूथवा नों उपाय प॰ परुव्या. त॰ ते कहे ई. स॰ सम्य-क्तव पर्णे करी नें रूथे मिथ्यात्व रूप पाप ने वि॰ विरति ॰ ग्राप्तमाट ३ ग्रा॰ ग्राक्षपाय ४ ग्रा॰ ग्राजोग पर्णो ४ !

अथ अटे सम्यक्त्य सवर सम्यग्दृष्टि शुद्ध श्रद्धा नें ऊंधी श्रद्धण रा त्याग ॥१॥ व्रत ते सर्प चारित देश चारित का ॥२॥ अवमाद ते प्रमाद रहित ॥६॥ अक्तपाय ते उपशान्त कपाय ने तथा क्षीण कपाय नें हुई ॥ ४॥ अयोग ते मन वचन काया नों योग कंधे चडदमे गुणठाण हुई ॥ ५॥

इहाँ सम्यक्तव शुद्ध श्रद्धा ने ऊश्रो श्रद्धण रा त्याग, ते सम्यग्टृष्टि ने सम्यक्तव सम्बर कत्यो । तथा ठाणाङ्ग ठा० २ उ० १ 'जीव किरिया दुविहा प० तं० सम्मत्त किरिया, मिच्छत किरिया,'' इहा सम्यक्त्य मिध्यात्व ने जीव कह्यो । मिथ्यात्व किया ने मिथ्यात्व आश्रव, अने सम्यक्तव किया ऊ'श्रो श्रद्धण रा त्याग, अने शुद्ध श्रद्धा रूप सम्यक्तव संबर कहींजे । इणन्याय सम्यक्तव सबर जीव छै । डाहा हुवे तो तिचारि जोइजो ।

#### इति १ वोल सम्पूर्गा।

तथा उत्तराध्ययन अ॰ २८ गा॰ ११ में पहचो पाठ कहा। ने लिखिये छै।

नागं च दंसगं चेव, चरित्तं च तवो तहा। वीरियं उवञ्रोगोय, एयं जीञ्रस्स लक्ष्यगं ॥११॥ सदं धयार उज्जोञ्जो, पहा छाया तवेइ वा। वगग रस गंध फासा, पुग्गलागं तु लक्ष्यगं ॥१२॥

( उत्तराध्ययन घट २८ गा० ११-१२ )

मा॰ ज्ञान छने एं॰ प्रशंत. चे॰ निश्चय घ॰ चारिष्ठ छने. त॰ तप त॰ तिसजः थी॰ वीर्य सामर्था उ॰ ज्ञान ना उपयोग एं॰ प्रोंक ज्ञानादिक जी॰ जीव ना लज्ञ छ ॥११॥ न॰ मण्द. प्रधकार उ॰ उद्योत रज्ञादिक नों. प॰ प्रभाः कांति चन्द्रादिक नी छा॰ गीतल छांहशी त॰ ताप स्पादिक ना. व॰ वर्ष र॰ रम मबुरादिक ग॰ छान्य दुर्गन्य फा॰ छार्श ए॰ प्रद्रल नों सज्ज्ञण छै।

अध इहां छान. दर्शन, चारित्र. तप. वीर्य. उपयोग. नें जीव ना स्क्षण फहा। अनें शब्द अभ्धकार. उद्योत. प्रभा. छाया. तावड़ो. चर्या. गन्ध रस. स्पर्श, प पुत्रल ना स्क्षण फहाा। इहां चारित्र नें जीव ना स्क्षण फहाा। अनें चारित्र तें हीज वत सम्बर छै। ते भणी सम्बर नें पिण जीव ना स्क्षण कहे पिण जीव ना स्क्षण को नेव छै। अनें जे कोई चारित्र नें जीव ना स्क्षण कहे पिण जीव न कहे। तो तिण रे सेखे वर्ण, रस, गन्ध, स्पर्श, ने पिण पुत्रल ना स्क्षण कहाा, ते भणी पुत्रल ना स्क्षण कहिणा। अनें पुत्रल ना स्क्षण कहाा, ते भणी पुत्रल ना स्क्षण कहिणा। पिण पुत्रल न कहिणा। अनें पुत्रल ना स्क्षण नें पुत्रल कहे तो जीव ना स्क्षण नें जीव कहिणा। तथा छान, दर्शन, उपयोग, नें जीव ना स्क्षण फहाा प जीव छै तो चारित्र नें पिण जीव ना स्क्षण फहाा ते चारित्र नें पिण जीव ना स्क्षण फहाा ते चारित्र वि प्रात्मा होयर कें जीव कहिणी। इणस्याय संवर नें जीव कहीं । इणस्याय संवर

इति २ वोलसंपूर्ण ।

नथा अनुयोग द्वार में गुण प्रमाण ना भेद कहा। जीव गुण प्रमाण, धर्जीव गुण प्रमाण, ते पाठ लिखिये छै।

सं किं तं गुण्पमाणे गुण्पमाणे दुविहे. प० तं॰ जीव गुण्पमाणे, से किं तं अजीव गुण्पमाणे, अजीव गुण्पमाणे पंच विहे पण्णत्ते, तं जहा--वण्ण गुण्पमाणे गंध गुण्पमाणे. रंस गुण्पमाणे, फास गुण्पमाणे. संठाण गुण्पमाणे।

#### ( चनुकोग द्वार )

मंग्रंत. किंग् कौया गु॰ गुगाप्रमाया, गु॰ गुया प्रमाया ते हु॰ वे प्रकारे परूप्या तं॰ तं करें हैं । जी॰ जीव गुया प्रमाया चा॰ श्रजीव गुया प्रमाया से॰ ते, कि कौया था॰ श्रजीव गुया प्रमाया चा॰ श्रजीव गुया प्रमाया चा॰ श्रजीव गुया प्रमाया चा॰ श्रजीव गुया प्रमाया चा॰ तं व ते व हे है. व॰ वर्ष गुया प्रमाया वा॰ गन्य गुया प्रमाया का॰ क्तर गुया प्रमाया का॰ का स्वाया प्रमाया का॰ का स्वया प्रमाया का स्वया प्रमाया का स्वया प्रमाया का का स्वया प्रमाया का स्वया का स्वय

चली जीव गुण्डेपमाण नो पाठ कहे छै।

सं किं तं जीव गुण्यमाणे, जीव गुण्यमाणे. तिविहे पर्याचे तं जहा नाण गुण्यमाणे. दंसण गुण्यमाणे. चरित्त गुण्यमाणे !

( श्रनुयोग हार )

मों ते कि कोंगा जी जीव गुण रिमाणा जी जीव गुण प्रमाणा ति विविधे परप्या. तः ते कहे हैं ना ज्ञान गुण प्रमाण कं दर्गन गुरा प्रमाण चरित्र गुण प्रमाण

अथ इहां विहं पाठौं में ५ वर्ण, २ गंध, ५ रस, ८ स्पर्श, ५ सस्यान ने अजीव गुण प्रमाण क्छा । अने झान, दर्शन, चारित, ने जीत्र गुण प्रमाण कछा । तिण में चारित ते सम्बर छै। तेहनें पिण जीव गुण प्रमाण किहां। अने चारित में जीव गुण प्रमाण कहें पिण जीव न कहें तो तिण रे छेखे हान, दर्शन, नें पिण जीव गुण प्रमाण किहणा। पिण जीव न किहणा। अनें हान, दर्शन, नें जीव कहें तो चारित नें पिण जीव किहणो। तथा वर्णादिक ने अजीव गुण प्रमाण कहाा, तेहनें अजीव कहीं जो। तो हान, दर्शन, चारित, ने जीव गुण प्रमाण कहाा, तेहनें अजीव कहीं । तो हान, दर्शन, चारित, ने जीव गुण प्रमाण कहाा, तेहनें पिण जीव किहए। प तो पाधरो न्याय छै। तथा चारित, गुणप्रमाण, रा भेद कहाा, तिहां पाच चारित रा नाम कही पछे कहाो। "सेतं चरित्त गुणप्पमाणे, से तं जीव गुणप्पमाणे," इम कहाो ते माटे पाच् इ चारित जीव छै। ते चारित झत सबर छै। तथा डाणाङ्ग डा० १० कहाो—"दसविहे जीव परिणामे प० तं० गइ परिणामे, इन्द्रिय परिणामे, कसाय परिणामे, छेस परिणामे, जोग परिणामे, उब्अोग परिणामे, णाण परिणामे, इंसण परिणामे, चरित्त परिणामे, वेय परिणामे, इहा जीव परिणामो रा १० भेदा में हान दर्शन ने जीव परिणामो कहाा ते जीव छै। तिम चारित ने पिण जीव परिणामी कहाो ते चारित पिण जीव छै। तम चारित ने पिण जीव परिणामी कहाो ते चारित पिण जीव छै। हाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

# इति ३ बोल सम्पूर्गा।

तया भगवती शु॰ १ उ॰ ६ संवर ने आत्मा कही। ते पाठ लिखिये छै।

तेणं कालेणं तेणं समएणं पासावचिजे कालास-वेसिय पुत्ते णासं अनगारे, जेणेव थेरा भगवन्तो तेणेव उवा-गच्छइ २ त्ता थेरं भगवं एवं वयासी थेरा सामाइयं ण याणंति थेरा सामाइयस्त अट्टं णयाणंति, थेरा पचक्खाणं णयाणंति. थेरा पच्चक्खाणस्त अट्टं ण याणंति, थेरा संयमं ण याणंति. थेरा पंजमस्स अट्टं ण याणंति, थेरा संवरं ण याणंति थेरा संवर्ग ण याणंति संवरस्त अहुं सायासंति. थेरा विवेगं सायासंति. थेरा विवेगस्त अहुं सायासंति. थेरा विउत्तग्गं सायासंविय पुत्तं अस्तारारं एवं वयासी जासामो सां अजो सामाइयं. जासामो सां अजो सामाइयं जासामो सां अजो सामाइयं जासामो सां अजो सामाइयं कालासंति एवं वयासी जइसं अजो तुक्ने जासह सामाइयं जासह सामाइयरस अहुं, जाव जासह विउत्तग्गस्स अहुं, के भे अजो सामाइयरस अहुं, जाव जासह विउत्तग्गस्स अहुं, के भे अजो सामाइय के भे अजो सामाइयस्त अहुं जाव के भे विउत्तग्गस्त अहुं, तएसं ते थेरा भगवंतो कालासवेत्तियपुत्तं अस्ति गारं एवं वयासी आयासे अजो सामाइये, आयासे अजो सामाइयस्त अहुं, जाव विउत्तग्गस्त अहुं।

( भगवती श०१ उ०६)

ते॰ तेणे काले. ते॰ तेणे समये पा॰ पार्श्वनाथ ना शिष्य का॰ कालासवेसिय पुस श्रामार साधु जे जिहां थे॰ श्री महावीर ना शिष्य 'छे श्रुतवन्त छे. ते॰ तिहां उ० श्रामे श्रावी ने. थे॰ स्थिवर भगवन्त में इम कहे. थे॰ स्थिवर सामायिक समता भाव रूप नें तुम्हे न जानता थे॰ स्थिवर भगवन्त में इम कहे. थे॰ स्थिवर सामायिक समता भाव रूप नें तुम्हे न जानता थे॰ स्थिवर पचक्खाय पौरमी प्रमुख तुम्हे नथी जागता. थे॰ स्थिवर सामायिक श्र्यं पचक्दाण श्र्यं श्राप्रव नू रूधवू ते नथी प्राण्या थे॰ स्थिवर सयम जागता नथी थे॰ स्थिवर संयम नों श्र्यं नथी जागता, थे॰ स्थिवर सयम जागता नथी थे॰ स्थिवर संयम नों श्र्यं नथी जागता, थे॰ स्थिवर विनेक नथी जागता थे॰ स्थिवर विनेक नथी जागता थे॰ स्थिवर विनेक नों श्र्यं नथी जागता थे॰ स्थिवर कायोत्मर्ग नू करवू नथी जागता थे॰ स्थिवर कायोत्मर्ग नू शर्य नथी जागता। वि॰ स्थिवर भगवन्त, का॰ कालासमेनिय पुत्र श्रामार ने ए॰ इम कहे जा॰ जागी ह छै, श्र॰ हे श्रायं! सा॰ सामायिक, जा॰ जागी ह छै था॰ हे श्रायं! मामायिक नो श्र्यं जा॰ यावत जा० जागी ह छै, श्र॰ हे श्रायं! सामायिक ने श्रं ह कार्योत्मर्ग नों श्रं त॰ तिवां का॰ कालामनेनिया पुत्र, श्र॰ भ्रामायिक नू स्थितर सावन्त के इम कहे जा॰ जा, श्रं हे श्रायों! तुम्हे जागों हों सा॰ मामायिक नू

यावत्. जा० जाणो हो वि० कायोत्सर्ग नू आर्थ. के० कुण ते. घ्र० ध्रार्थ! सामायिक. के० कुण ते घ्र० ध्रार्थ! सामायिक नों ध्र्यं जा० यावत् के० कुण भगवन्! वि० कायोत्सर्ग नू ध्र्यं त० तिवारे. ते. ये० स्यविर भगवान्. का० कालासवैसिय पुत्र नामे ध्रण्गार प्रते. ए० इस कहे ध्रा० म्हारी ध्रात्मा ते सामायिक "जीवो गुण् पिंवक्षो ते यसस दन्तद्भि सामाइयंति गरहामि निदामि घ्रष्णाणं वोसरामि" इति वचनात्, ए ध्राभिप्राय जे सामायिकवन्त हांड्या है क्रोधादिक ते किम निन्दा करे निन्दा ते होप नू कारण् है ए सामायक नों ध्रथं महारे ध्रात्मा ते सामायिक नों धर्थ. ते जीव ज कर्म नों ध्रण उपजाविवो जीव ना गुण्पणा थी जीव ना ध्रण्- छदापणा यी यावत् कायोत्सर्ग नू धर्थ काय नू वोसराविव् ।

अथ इहां सामायिक, पचक्षाण. संयम, संवर विवेक, कायोत्सर्ग नें भात्मा कही। तिहां संवर नें आत्मा कही। ते माटे संवर जीव छै। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

### इति ४ बोल सम्पूर्ण।

तथा प्राणातिपातादिक ना चैरमण ने भक्षपी कहा। ते पाठ लिखिये छै।

श्रह भंते पाणाइवाय वेरमणे जाव परिग्गह वेरमणे कोह विवेगे. जाव मिच्छा दंसण सञ्जविवेगे एसणं कड्वणो जाव कड् फासे परणाचे, गोयमां। अवरणे श्रगंधे अरसे अफासे परणाचे ॥७॥

(भगवती श० १२ उ० ४)

श्व० प्राध स ० सगमन्त ! पा० प्राचाितपात पेरमणं, जीव हिंसा थी निवर्शें वृ यावत्र पट परिग्रहे वेरमण् को० कोथ नों विदेक ते परित्याग यावत् सि० मिथ्या दर्गन घएय विवेक. ते परित्याग गृहमां केतला वर्षः, जा० यावन् के० केतला का० स्पर्धं प० पर्ण्याः, गो० हे गौतम ! प्रारं प्रमर्थः, प्रारं श्वरमा श्वरमः, श्वरमः, प० प्रस्त्याः, अथ इहां १८ पाप नों वेरमण अरूपी कहाो। ते १८ पाप नों वेरमण सवर छै। ते माटे संवर ने अरूपी कहीजे। डाहा हुवे तो विवारि जोइजे।

# इति ५ बोल सम्पूर्ण।

वथा भगवती श॰ १८ ड॰ ४ कहारे। ते पाठ लिखिये छै।

पाणाइवाय वेरमणे जात्र मिन्छा दंसण सल्ल विवेगे धम्मित्यकाष् अवम्मित्यकाष् जात्र परमाणु पोग्गले सेलेसि पिडवणण् अणगारे एएणं दुविहा जीत्र दन्त्राय अजीव दन्त्राय जीवाणं परिमोगत्ताष् णो हन्त्रमागच्छंति. से तेण-ट्टेणं जात्र गो हन्त्रमागच्छंति ।

(भगवती ग्र०१८ उ०४)

पा॰ प्राचातियात घेरमण ते प्रत रूप जा॰ यावब् मि॰ मि॰्यादर्यन शल्य विरेक ध॰ धर्मास्निकाय प्रा॰ प्रधमोस्तिकाय. जा॰ यावत् प॰ परमाणु प्रद्रलः से॰ सेलेसी प्रतिपन्न प्रा॰ प्राण्यार ने प्॰ एनला माटे हु॰ वे प्रकार जी॰ जीव दृव्य धाने प्रजीव दृव्य जी॰ जीव में प॰ परिसीग पणे नहीं ग्रापे

अय इहाँ कहा।—१८ पाप नो वेरमण धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आक्राज्ञास्तिकाय, अज्ञरीरी जीव, परमाणु पुद्गल, सलेशी साधु, प जीव पिण छे, अज्ञीव पिण छै। पिण जीवां रे भोग न आवे तो जे धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आक्राय्वास्तिकाय परमाणु पुद्गल प अज्ञीव छै। अने १८ पाप नो वेरमण अग्र तिरी जीव, सलेशी साधु, प जीत्र इन्य छै। जे १८ पाप ना वेरमण ने अस्पी कछो छै, ते बज्ञीव में तो आवे नहीं। इहां धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाश्मास्तिकाय धक्ती १८ पाप नो वेरमण स्थारी कछो ते माटे १८ पाप नो वेरमण स्थान अस्पी में आवे नहीं। ते भगो जीव इन्द्र छै, ते संबर छै। इणन्याय संबर

जीव छै। तथा भगवती ए० १२ उ० १० आड आतमा में चारित आतमा कही ते पिण संवर छै। तथा अनुयोग द्वार में च्यार चारित क्षयोपशम निष्पन्न कहा छै। तथा प्रश्न व्याकरण अ० ६ दया ने निज गुण कही। ते त्याग रूप दया संवर छै। तथा उत्तराध्ययन अ० २८ चारित्र रो गुण कर्म रोकवा रो कहाो। कर्मा ने रोके ते संवर जीव छै। अजीव किम रोके, तथा भगवती ए० ६ उ० ३१ चारितावरणी कहाो, चारित्र आडो आवरण कहाो। ते आवरण जीव रे आडो छै अजीव आडो नहीं। तथा भगवती ए० ८ उ० १० जधन्य, मध्यम, उत्कृष्ट, चारित्र नी आराधना कही, प आराधना जीव नी छै। अजीव नी आराधना किम हुवे इत्यादिक क्रनेक टामे संवर ने अक्षणी कहाो। इण न्याय संवर ने जीव कहीजे। डाहा हुवं तो विचारि जोडजो।

# इति ६ बोल सम्पूर्ण।

# इति संवराऽधिकारः।



# स्रथ जीवभेदाऽधिकारः।

केतला एक अज्ञानी, भवन पित वाणव्यन्तर, में अने प्रथम नरक में जीव रा ३ मेद कहे—सन्नी (संझी) री अपर्याप्त १ पर्याप्त २ अने असन्नी पंचेन्द्रिय रो अपर्याप्ती ११ मो मेद, ३, ए तीन मेद कहे। चली सूत्र रो नाम लेवी कहे देवतामें सन्नी पिण कह्या, असन्नी पिण कह्या। ते माटे देवता ने असन्नी रो इ ११ मों मेद पावे। इम कहे तेहनों उत्तर—ए नारकी देवता में असन्नी मरी उपजे ते अपर्याप्त पणे विभंग अज्ञान न पावे, तेतला काल मात ते नेरह्या नो असन्नी नाम छै। अने विभङ्ग तथा अवधिज्ञान पावे तेहनो सन्नी नाम छै। ए तो संज्ञा आश्री सन्नी, असन्नी. कह्या। पिण जीव रा मेद आश्री न घी कह्या। ए अवधि विभङ्ग दोनुं रहित नेरहया नो नाम तो असन्नी छै। पिण जीव रो मेद ११ मो न थी। जीव रो मेद तो १३ मो छै। जिम पन्नवणा पद १५ उ० १ विशिष्ट अवधि ज्ञान रहित मनुष्य ने असन्नी भूत कह्या छै। ते पाठ लिखिये छै।

मणस्ताणं भंते । ते निजरा योगगले किं जाणंति ण पासंति आहारंति उदाहु ण जाणंति ण पासतिणं आहारेति गोयमा । अत्थेगतियाणं जाणंति पासंति आहारेति अत्थेगित्या ण जाणंति ण पासंति आहारेंति सेकेणहुेणं भंते । एवं वृच्च अत्थेगतिया जाणंति पासंति आहारेंति अत्थेगतिया ण जाणंतिण पासंति ग आहारेति गोयमा । मणुस्सा दुविहा पण्णत्ता तं जहा—सण्णि भूयायः असण्णि भूयायः तत्थणं जे ते असण्णि भृयाय ते ण जाणंति ण पासंति आहारेंति, तत्थ्यां जे ते सिएए भूपा ते दुविहा परएता तं जहा—उव-उत्ताय अणुवउत्ताय. तत्थ्यां जे ते अणुव उत्ताय तेणां रा जारांति रा पासंति रा आहारेंति तत्थ्यां जे ते उवउत्ता तेणां जारांति पासंति आहारेंति से तेणहेणां गोयमा ! एवं आहां-रेंति ।

(पन्नवणा पट १५ उ० १)

मन्तृत्य भ ० हे भगवन्! णि० ते निर्जाश पुद्रल प्रते. कि० स्यू जाग्यतां थकां पा० देखतां थकां. पा० प्राहारे हें के प्रथवा. ग्र० स्यू प्रमाजाग्यतां थकां ग्र० प्रमादेखतां थकां प्रा० प्राहारे हें गो० हे गौतम! प्र० केतला एक मनुष्य जाग्यतां थकां पा० देखतां थकां पा० प्राहारे हें प्र० प्रने केतला एक मनुष्य प्रमाजाग्यतां थकां ग्र० प्रमादेखता थकां. प्रा० प्राहारे हें से० ते सर्घां माटे भ ० भगवन्! ए० इम कत्यों हैं. प्र० केतला एक जाग्यतां यकां पा० देखतां थकां प्रा० प्राहारे हैं. प्र० भगवन्! ए० इम कत्यों हैं. प्र० केतला एक जाग्यतां यकां पा० प्रमादेखतां थकां प्रा० प्राहारे हैं गो० हे गौतम! म० मनुष्य. दु० वे भेद प० परुष्या सं० ते कहे हें स० सज्ञों ते विधिष्ट प्रविध हानवन्त प्र० प्रवे प्रसंहाी ते ताहण ज्ञान रहित त० तिहां जे ते स॰ प्रमानो भूत है विधिष्ट प्रविध ज्ञान रहित हैं. त० ते तो प्रयाजाग्यतां ग्र० प्रमादेखतां थकां प्रा० प्राहारे हैं प्राने त० तिहां जे ते कामग्य गरीर ना पुद्रल देखे ते विधिष्ट प्रविध ज्ञानवन्त ते संजी भूत मनुष्य. दु० ये भेदे कह्या है. त० ते कहे हैं उ० उपयोगी. प्र० प्रानं प्रमानवन्त ते संजी भूत मनुष्य. दु० ये भेदे कह्या है. त० ते कहे हैं उ० उपयोगी. प्रक प्रानं प्रमान प्रनाति ते तिहां जे ते प्रथ प्रमुपयोगी है ते प्रयाजाग्यता थकां. पा० देखता थकां प्रा० प्राहारे हैं ते० तिहां जे ते उपयोगयन्त. जा० ते जाग्यता थकां. पा० देखता थकां प्रा० प्राहारे हैं ते० तिहां जे. ते उपयोगयन्त. जा० ते जाग्यता थकां. पा० देखता थकां प्रा० प्राहारे हैं. ते० ते ते गुणे प्रथ गौतम! प्राहारे हैं.

इहा कारो — मनुष्य ना २ भेद, सन्ती भूत ते विशिष्ट अविधान सहित, मनुष्य, असन्ती भृत ते विशिष्ट अविधान सहित, मनुष्य, असन्ती भृत ते विशिष्ट अविधान रहित मनुष्य ते तो निर्ज्ञमा पुद्रल न जाणे न देखे अने आहार छै। अने विशिष्ट अविधा सहित ते सन्ती भूत मनुष्य रा २ भेद, उपयोग सहित अने उपयोग रहित। निर्ज्ञ जे न जाणे न देखे पिण आहार छै। अने उपयोग सहित मनुष्य जाणे देखे आहार छै। इहां निर्ज्ञ पुद्रल तो अविधा माने करी जाणीई देखीई अविधा मान विना निर्ज्ञ पुद्रल दिखाई निर्द्ध साम

अविध ज्ञान रहित कियो छै। ते अविध ज्ञान रहित ने असन्ती भूत कहा। पिण असन्ती रो भेद न पाने, तिम नेरइया ने असन्ती भूत कहा। पिण असन्ती रो भेद न पाने, तिम नेरइया ने असन्ती भूत कहा। पिण असन्ती रो भेद न पाने। ए नेरइया अने देवता ने असंज्ञी कहा। ते संज्ञावाची छै। जे अविध विभक्ष रहित नेरइया नो नाम असंज्ञी छै जिम विशिष्ट अविध रहित मनुष्य निर्जसा पुद्गल न देखे। तेहने पिण असन्ती भूत कहा। पिण निर्जसा पुद्गल न देखे ते सर्व मनुष्य में असन्ती नों भेद न पाने तिम असन्ती नेरइया में असन्ती रो मेद न थी। डाहा हुने तो विचर्ष जोइजो।

# इति १ बोल सम्पूर्गा ।

तथा पन्नवणा पद ११ में कहों। ते पाठ लिखिये छै।

अह भंते ! मंद कुमारे वा मंद्र कुमारिया वा जागाति वयमाणे व्यमाणा अहमे से ब्रुयामि अहमे से व्वामिति गोयमा ! गोइणट्टे समट्टे ग गत्थ सिर्गणणो ॥ १०॥ अह भंते ! मंद्र कुमारए वा मंद्र कुमारियावा जागति आहारं आहारे माणे अहमेसे आहार माहरेमि अहमेसे आहार माहरे मिति गोयमा ! गो इग्गट्टे समट्टे ग्रगत्थ सिर्गणगणो ॥११॥ अह भंते मंद्र कुमारए वा मंद्र कुमारिया वा जागति अयं मे अम्मा पियगे गोयमा ! गो इग्रट्टे समट्टे ग्रगत्थ सिर्णणगणो ॥१२॥

(पन्नप्रणाप दश् )

पाथ भ = र भगवन ! मंद मंद कुमार ने नहाना वालक. प्रथम मन्द कुमारिका ते नहानी वालिका योलता यहा इम जायों प्रवः हुं पहनो. च नोलृ छू, ओट हे गोतम ! खोट पुहनो अर्थ. म॰ समर्थ नहीं हैं. ग् विशिष्ट श्रवीश्वरन्त जागों शेष न जागों. श्रवं श्रथ भ ॰ है भगवन्! मं ॰ नहानों वालक श्रथवा. मं ॰ नहानी वालिका. श्राव श्राहार करता थकां इम जागों. श्रव हूं. एहवो श्राहार करूं हूं. हूं श्राहार करू हूं गों ॰ है गोतम! गों ॰ एह श्रथं ममर्थ नहीं है गां ॰ विशिष्ट श्रविचन्त जागों शेष न जागों. श्रव श्रथ भं ॰ हे भगवन्! म० महानों वालक. श्रथवा. मं ॰ नहानी वालिका जा॰ जागों हैं श्रय ॰ एह. श्रव महारा माता पिता ह. गों ॰ हे गोतम! गों ॰ एहवो श्रथं ममर्थ नहीं हैं. गां ॰ विशिष्ट मित श्रवधिवन्त जागों श्रेष न जागों।

अथ अठे पिण कहा।—न्हाना चालक वालिका मन पटुना पणो न पान्यो। विशिष्ट ज्ञान रहित नें सत्री न कहा। पिण जीव रो भेद तेरमों छे। तिण में असत्री रो भेद न थी। तिम नेरइया ने असत्री भूत कहा। पिण असत्री रो भेद न थी। प नेरइया. देवता नें कहाा. ते संज्ञा चाची छै। अविध विभद्ग रहित नेर-इया नों नाम अमंज्ञी छै। तिम विशिष्ट अविध रहित निर्जन्ता पुत्तल न देखे तेहनों पिण नाम असंज्ञी भूत कहा। पिण निर्जन्ता पुत्तल न देखे तेहनों पिण नाम असंज्ञी भूत कहा। पिण निर्जन्ता पुत्तल न देखे ते सर्च मनुष्य में असत्री रो भेद न पाचे। तथा न्हाना चालक चालिका मन पटुता रहित नें सत्री न कहाो, पिण तेहमें असन्ती रो भेद न थी। तम असन्ती नेरइया में असन्ती रो भेद न थी। डाहा हुवे तो चिचारि जोइजो।

### इति २ बोल सम्पूर्गा ।

तथा दग चैकालिक अ०८ गा० १५ में ८ स्थ्म कहा। ते पाठ लिक्यि है।

सिगोह पुष्फ सुहमंच पाणुत्तिं गत हेवय । पण्गं वीय हरियंच अंड सुहमं च अटुमं ॥ (रण वैवालिक पण्ड गार्ट १४)

िल फोम प्रमुख मों पाकी सूचन है एल कृत सूचम यह युक्तादिक ना. ? पा॰ प्रास् मूच्म कुंपुयादि है, दलकीफ़ी मगरा प्रमुख सूच्य ४ तिमज पल्पांच पर्यां नी नीलका पृत्रस सन्म. ५ वी॰ बीज वद प्रमुख ना सून्म ६ द० नवी हरी दूर्वादिक ७ अ॰ श्रंग माखी की दी आदि ना ८ सून्म.

अथ इहां ८ सुक्ष्म कहाा—धुंयर प्रमुख नी सुक्ष्म स्तेह र्नहाना फल २ कुंधुआ ३ उत्तिंग की ही नगरा ४ नीलण फूलण ५ वीज खसखसादिकता ६ नहाना अंकुर ७ की ड़ी प्रमुख ना अण्डा ८ सूक्ष्म कहा। ते न्हाना माटे सूक्ष्म छै। पिण सूक्ष्म रो जीव गे भेद नहीं। तिम नेरइया अने देवता ने असन्ती कहा। पिण असन्ती रो भेद नहीं। जे देवता ने असन्ती कहाां माटे असन्ती रो भेद कहे-तो तिण रे लेखे प आठ वोलां ने सूक्ष्म कहाा छै यां में पिण सूक्ष्म रो भेद कहिणो। यां आठां में सूक्ष्म रो भेद नहीं तो देवता अने नेरइया में पिण असन्ती रो भेद न थी। डाहा हुए तो विचारि जोडजो।

#### इति ३ वोल सम्पूर्गा।

तथा जीवाभिगम मध्ये प्रथम प्रति पत्ति\_में तीन तस ३ सावर कह्या। ते पाट लिक्किये छै।

से किं तं थावरा, थावरा तिविहा पर्ण्या, तंजहा— पुढ़वी काइया, त्राउकाइया, वर्ण्स्सइ काइया ।

(जीवाभिगम १ प्र०)

में ते कि किया था स्थावर, था स्थावर तिः त्रिण प्रकारे, पः पम्पा, तं ते ते के पुः पृथिवी काय. भाव भाषनाय. वः वनस्यिकाय.

अथ अटे तो. पृथियो. अप्. वनस्पति. नें इज स्थायर कथा। विण तेउ. वाउ नें स्थायर न कथा। वली आगलि पाठ कथो, ते लिम्बिये छै। से किं तं तसा, तसा तिविहा परण्या तंजहा—तेउका-इया. वाउकाइया. उराला तसापाणा ।

(जीवाभिगम १ प्र०)

से॰ ते. कि किसा त॰ श्रस ति॰ श्रिण प्रकारे प॰ परूप्या त॰ ते कहे छै. ते॰ तेजस्याय. मा॰ वायुकाय उ॰ ग्रीटारिक श्रम प्राणी

अथ इहां तेउ वाउ. नें त्रस कहा। चालवा आश्री। पिण तस नो जीव नों भेद न थी। जे नेरइया अनें देवता नें अमन्ती कहाां माटे असन्ती रो भेद कहें तो तिण रे लेखे तेउ. वाउ नें पिण त्रस कहा। छै। ते भणी तेउ. वाउ में पिण तस नों जीव नों भेद कहिणो। अनें जो तेउ. वाउ में तस नों भेद न थी तो देवता अनें नारकी में असन्ती रो भेद न कहिवो। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

#### इति ४ वोल सम्पूर्गा ।

तथा अनुयोग द्वार में सम्मूचिर्छम मनुष्य ने पर्याप्तो. अपर्याप्तो विहं कह्या छै। ते पाठ लिखिये छै।

अविसेसिए मणुस्से, विसेसिए सम्मुच्छिम मणुस्सेय, गृद्भव वकंतिय मणुस्सेय। अविसेसिय सम्मुच्छिम, मणुस्से, विसेसिए पजनग सम्मुच्छिम मणुस्सेय, अपजनग समु-च्छिम मणुस्सेय॥

( खनुयोग द्वार )

घार प्रविभिषः ते मनुष्य विश् विशेष् ते मम्मृच्छिम सः सनुष्य सः प्राने सभ प्र सः सनुष्य प्रारं प्रविभेषः ते सः सम्मृच्छिम विश् विशेष ते. पः पर्यासीः ममृच्छिम मनुष्यः अथ इहां विशेष. अविशेष ए वे नाम कहा। तिण में अविशेष थी तो ममुप्य. विशेष थी. सम्मू चिर्डम. गर्भज। अने अविशेष थी तो सम्मू चिर्डम मनुष्य अने विशेष थी पर्याप्तो अपर्याप्तो कहा।। इहां सम्मू चिर्डम मनुष्य ने पर्याप्तो अपर्याप्तो कहा।। ते केनलीक पर्याप वंधी ते पर्याप आश्री पर्याप्तो कहा।। अने सम्पूर्ण न वंधी ते न्याय अपर्याप्तो कहा।। सम्मू चिर्डम मनुष्य ने पर्याप्तो कहा।। पिण पर्याप्ता में जीव रा भेद ७ पावै। ते माहिलो भेद न थी। जे देवता ने असन्नी कहाां माटे असन्नी रो जीव रो भेद कहि तो तिणरे लेखे सम्मू चिर्डम मनुष्य ने पिण पर्याप्तो कहा। माटे पर्याप्ता रो भेद कहिणो। अने सम्मू चिर्डम मनुष्य में पर्याप्ता रो भेद नथी कहे, तो देवता में पिण असन्ती रो भेद न कहिणो। तथा जीवाभिगमे देवता, नारको ने असंवयणो कहा।। अने पन्नवणा में कहाो देवता केहवा छै। "दिन्वेणं संवयणे णं. दिन्वेणं संवयणे कहा।। अने पन्नवणा में कहाो देवता केहवा छै। "दिन्वेणं संवयण कहा।। पिण ६ संवयण माहिला संवयण न कहिवा। तिम असन्ती मरी देवना अने नारको थाय ते अन्तर्म हत्ते ताई असन्नी सरीखा छै विमङ्ग अज्ञान रहित वे माटे असन्नी सरीखा ने असन्नी कहा।। पिण असन्नी रो जीव भेद न कहिवो। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

#### इति ५ बोल सम्पूर्गा।

तथा भगवती ग० १३ उ० २ असुर कुमार में उपजे तिण समये देवता मैं वे वेद-स्त्री वेद पुरुष वेट कहा। ते पाठ लिग्विये छै।

असुर कुमारा वासेसु एग समएगां केवइया असुरकुमारा उववज्जंति केवइया तेउ लेस्सा उववज्जंति केवइया कगह पिक्सिया उववज्जंति एवं जहा स्यर प्यभाए तहेव पुच्छा तहेव वागरणां एवरं दोहिं वेदेहिं उववज्जंति, गर्पुंसगवे-दगा ए उववज्जंति सेसं तं चेव ।

(भगवती ग्रः (३ ड० २)

भ्रा० ग्रासर कुमार ना भ्याचास मांहि. ए० एक समय में के० केतला. भ्रा० ग्रासर कुमार उ० उपने ही के० केतला ते० तेउ लेस्सावन्त उ० उपने ही के० केतला क० कृष्ण पित्तया उ० उपने ही. ए० इस र० रत्रप्रभा भ्याश्री पृच्छा त० तथेन भ्राठे जाणाना गा० एतलो निशेष रे० वे देरे उपने स्त्री वेदे पुरुष वेदे. न० नपुमक वेदे गा० न उपने

अथ इहां कहा। — असुर कुमार में उत्पत्ति समय वे वेद पावे। पिण नपुं-सक वेद न पावे। अनें देवता में असंग्ली रो अपर्यातो ११ मो भेद कहा।। तो ११ मो भेद तो नपुंसक वेदी छै। ते माटै तिण रे लेखे देवता में नपुंसक वेद पिण कहिणो। जे देवता में नपुंसक वेद न कहे तो ११ मो भेद पिण न कहिणो। इहां सूत्र में चीड़े कहा।। जे उत्पत्ति समय पिण नपुंसक नहीं ते माटे अपर्याप्ता में ११ मो भेद न थी। अनें जे उत्पत्ति समय थी आगे आखा भव में देवता में वे वेद कहा। छै। ते पाठ लिखिये छै।

#### पणताएसु तहेव णवरं संखंजगा इत्थी वेदगा पणताः एवं पुरिस वेदगावि. णपुंसग वेदगाणित्थ ।

( भगवती ग० १३ उ० २ )

पः पन्तवणा सूत्र ने विषे कहाो तः तिमञ्जायावो । ए० एनलो विशेष संः संह्याता इ० स्वी विदिया पिश्व कहाा, ए० इस पुरुष विदिया पिश्व संख्याता कहा। न० नपुसक विदिया संधी

अथ अठे असुरकुगार में बीजा समय थी छैंड ने आगा भव में वे बेंद्र काण। पिण नपुंसक वेद न पांचे। तो जे नपुंसक में ११ मो भेद देवना में किम पांचे! जो देवना में ३ जीव मा भेद कहे तो निण रे छेन्ने चेद्र पिण ३ किएण। अने जे चेद २ करे नपुंसक चेद न कहे तो जीव मा भेद पिण दोय किएण। ११ मो भेद न किएणा। तथा ५६३ जीव रा भेद कहे निण में पिण ७ नारकी रा १४ भेद कई छै। जे पिछली नामकी में जीव रा भेद ३ करे तो निण रे छेन्वे ७ नामकी सा १५ भेद किएणा। वली १० भवन पति रा भेद २० कहे। अने जे सचनपति में ३ भेद कहे निण रे छेन्वे १० भवनपति रा २० भेद किएणा। वासदिया में तो नारकी अने देवता में ३ भेद कहे। अने नव तत्व में ५६३ भेदां में नारकी में सर्व देवता में जीव राभेद २ कहे। पहुंची अजाणपणी जेहनें छै। तिण नें शुद्ध श्रद्धा आवणी परम दुर्लभ छै। जे सुक्ष्म पकेन्द्रिय रो अपर्याप्तो प्रथम जीव रो भेद ते पर्याय वंध्यां वीजो भेद हुवे। तीजो भेद पर्याय वंध्यां. चौथो हुवे। पांचमो भेद पर्याय वंध्यां छडो हुवे। सातमो भेद पर्याय वंध्यां आठमो हुवे। चतुरिन्द्रिय नों अपर्याप्तो नवमो भेद पर्याय यंध्या दशमो हुवे। ११ मो भेद असत्री पंचेन्द्रिय रो अपर्याप्तो पर्याय वध्यां असन्नी पंचेन्द्रिय रो पर्याप्तो १२ मो भेद हुवे । पिण असन्नी रो अपर्याप्तो ११ मो भेद पर्याय वंध्याँ चउदमो भेद सन्नी रो पर्याप्तो हुवे नहीं ए तो सन्नी रो अपर्याप्तो १३ मों भेद पर्याय बंध्यां १४ मों भेद सन्नी रो पर्याप्ती हुने। इजन्याय नारकी. देवता मे असन्नी रो अपर्याप्तो ११ मों भेद नथी। पतो १३ मों भेद छै ते पर्याय वंध्यां १४ मो होसी। ते माटे ए सन्नी रो अपर्याप्ती १३ मों भेद छै। पिण असत्री रो अपर्याप्तो नहीं। जे अपर्याप्ता पणे तो असत्री अने पर्याय बंध्यां सन्नी हुने। ए तो वात प्रस्कृत मिले नहीं। ए देवता में अने नारकी में असनी मरी जाय तेहनो नाम असन्नी छै। ते पिण विभन्न न पामे तेतला काल मात इज अविध दरीन सहित नेरइया अने देवता नी नाम सत्री छै। अने अपि दर्शन रहित नेर-इया वर्ने देवता नो नाम असती छै। ते सहा मात असती छै। पिण असन्नी रो भेद नहीं। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

#### इति ६ वोल सम्पूर्गा ।

# इति जीवभेदाऽधिकारः।

#### अथ स्राज्ञा अधिकारः।

----

केतला एक अजाण जिन आज्ञा वाहिरे धर्म कहे। अने आज्ञा माही पाप कहे। अने साधु आहार करे. उपकरण राखे निद्रा लेवे. लघु नीति वडी नीति परंठे. नदी उतरे, इत्यादिक कार्य जिन आज्ञा सहित करे तिण में पाप कहे। अने कहे—साधु नदी उतरे तिहां जीव री घात हुंचे ते माटे नदी उतरे तेहनो साधु ने पाप लागे छै। इम जीव री घात नों नाम लेह जिन आज्ञा में पाप कहे। अने भगवन्त तो कह्यो थी चीतराग थी पिण जीव री घात हुवे पिण पाप लागे नहीं। ते पाठ लिक्विये छै।

रायगिहे जाव एवं वयासी, अग्रगारस्स गां भंते! भावियन्पाणो पुरत्रो दुहल्लो मायाए पेहाए रीयं रीय माणस्स पायस्स ल्रहे कुक्कड पोतेवा वहा पोतेवा कुलिंग च्छाएवा परियावज्जेवा तस्तगां भंते! किं इरिया वहिया किरिया कज्जइः संपराइया किरिया कज्जइः गोयमा! अग्रगारस्तगां भावियन्पणो जाव तस्सगां इरियावहिया किरिया कज्जइः गो संगाइया किरिया कज्जइः से केणट्ठेगां भंते! एवं वृच्चड जहा सत्तमसए संवुद्देसए जाव ल्रट्टो गिवल्वतो। सेवं भंते! भंतेत्त जाव विहरड।

( सगामी भाग (श ट० ८)

<sup>्</sup> रा० राजपढी नगरी में विषे जा॰ यावत् गोतम भगवान् में इस केंद्र पा॰ प्रवासार में भगवन् ! भा॰ भावितानमा ने. पु॰ प्रासम्ब पु॰ ४ हाथ प्रमाले भूमिका ने . पं॰ त्रोई, है , से •

गमन करतां ने पे॰ पग ने हें है कु॰ कुनकुट ना न्हाना वालक प्रायवा प्रगृहा. व॰ वटेरा ना वालक प्रायवा प्रारहा कु॰ कोडी प्रायम कीडो ना प्रमादा प॰ परितापना पावे तो. त॰ तेहने. भ॰ हे भगवन्! कि स्यू ह॰ इरियाविहको क्रिया उपने सं॰ वा सन्मराय क्रिया उपने गो॰ है गोतन! प्रा॰ प्रायागार ने भा॰ भावितातमा ने जा॰ पावत् त॰ तेहने है॰ ईरियाविहको क्रिया उपने गो॰ नहीं साम्परायिको क्रिया जा॰ या।त् क॰ उपने ते॰ ते. के॰ केथो प्रार्थे भं॰ हे भगवन्! प॰ इम कि इड ज० जिम सातमा शतक ने विषे स॰ सन्द्रत ना उदेश्या ने विषे. जा॰ यावत् प्रा॰ प्रार्थ कहिड तिम जाय्यो से॰ ते सत्य भ० भगवन्! भ० भगवान् जा॰ यावत् वि॰ विदेरे हैं

क्षय इहां कहा। — जे मान. माया. लोभ. विच्छे द गया ते साधु ईपाई. जीय चाले तेहने पग हेठे कुक्कुर ना अएडा तथा वरेर पश्ची ना अएडा तथा की ड़ी सरीखा जीव मरे तो तेहने ईरियाविह की किया लागे। सम्प्राय न लागे। इहां ईपाई चाले ते चीतराग ना पग:थी जीव मरे तेहने ईरियाविहया किया ते पुण्य की किया लागती कही। ते चीतराग नी आहाई चाले ते मार्ट पुण्य कर किया लागती कही। अने साधु आहा सहित नदी उतरे। निण में पाप कहे जीव मुआ ते मारे। तो जे आहा सहित चालता पग ने हेटे छुक्कुरादिक ना अएडादिक मुआ तेहनें पिण तिण रे बेखे पाप कहिणो। इहा पिण जीव मुआ छै। अने जे इहा पाप तहीं तो नदी उतरे तिण में पिण पाप नहीं, श्री तीर्थं हुर नी आहा छै ते मारे। हाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

#### इति १ बोल सम्पूर्गा ।

तियार कोई करे—ए बीनराग थी जीव मरे नेहने पाप न लागे। पिण सरागों थी जोव मरे नेहने पाप लागे इन कह —नेहनों उतर —जो बीनराग पग थी जीव मुझा तेंद्दने पाप न लागे तो बीतराग रो आहा सहित मरागी कार्य करतां जोव मुझा तेंद्दने पाप किन लागे। आचाराङ्ग थ्रु०१ थ०५ कछो। ते पाठ लिखिये छै। रानियंति भएणनाणस्य सिमयात्रा असिया सिमया होति उवेहाए आसियंति मरणमाणस्य सिमयात्रा अस-मियात्रा असिया होति उत्रहाए।

(याचाराङ्ग भ०१ घ०५ उ०५)

स॰ सम्यक् पृष्ट्यों स॰ गानतों यको सं॰ यदा रहित प्यों ने भावना चित्त सूं भावतों. सं॰ सम्यम् वा यः॰ यमम्यक् तो पिण् नेहन नि गक्त्रमा सः॰ सम्यक् इन हुइ ड॰ यासोची ने निम्म देशे पिक युक्त ने निमार प्रान्या नो घात याइं परं तेहने घातों न कहिवाइ. निम्म इन्। पिय जावायों. तथा पहिला पा॰ यामम्यक् प्रवचन यसत्य एहवों साने तेहने सं॰ सम्यक् तथा या॰ यामम्यक् त्रे नो पिण् तेहने विष्योत ड॰ यालोचें. या॰ यामम्यक् इन हो॰ हुइं प्तावता निम भाव तेहने तिमन संपने

अय इहा इम कतो। सम्बक् प्रकारे मानता ने "सिमया" कहिनाँ सम्बक् छै. ते तथा "अमिन्या" कहिना असम्बक् छै। पिण सम्बक् पणे आलोची करताँ ते असम्बक् पिण सम्बक् कहिह। पतले जिन आगा सिहत आलोची कार्य करता कोई विपरांत थयो ने पिण ने शुद्र न्यवहार जाणी आचसो। ते मादे तेहनें शुद्र किहर। ते केहनो परे जिन्न ईयां सिहत साधु चालतां जीच हणाइं तो पिण तहनें पाण न लगे। तिहा शोलाङ्काचार्यं कृत टोका में पिण इम कह्यो। ते टीका लिखिये छै।

''तिभय भित्यादि सम्यगित्येवं मन्यमानस्य शंका विचिकित्तादि रहितस्य सा रुनद्वश्तु प्रत्मेन तथा रूपन्येन भागितं तत्तसम्यन्यास्या दसम्यन्यास्यात् । त्तनीपि तम्य तत् तत्न सम्भक् भेनया पर्यानोत्तनया सम्यगेव भवती द्यापदोषयुक्तस्य यमिन् प्राययुपनर्देनत्''

सत्र इहां करों -सन्दर्ग जामी करतां अवस्वत् विम सन्यक् हुवै। ईर्यान सुक साध्य यो जाब हुमाउं पिन नेदर्गे पाव न छने ते माट सम्यक् कहिई। अने नसम्बक् जामी करें तेदर्ने मसस्यक् पदा सन्यक् पित्र असम्बक् हुवे। जे जीयां विना चाले अर्ने एक.पिण जीव न हणाइं तो पिण ६ काय नों घाती बाजा लोपी ते माटे कहाजि। अने आहा सिहत चालता साधु थी जीव मरे तो पिण तेहने पाप न ल ने। पह्यू कह्यू। ते माटे सरागो साधु ने विण आज्ञा सहित कार्य करतां जीव घात रो पाप न लागे तो आज्ञा सहित नदी उतसां पाप किम लागे। तिवारे कोई कहे नदी उतरवा नी बाह्म किहा दीधी छै। जे १ मास में ३ माया ना स्थान सेन्यां सवलो दोप कह्यो तो दोय सेन्यां थोडो दोप तो लागे। तिम १ मास में 3 नदी ना लेप लगायां सवलो दोप कहा। ही। ती दोय नदी ना लेप लगायां थोड़ो दोव छै, पिण धर्म नहीं। पहची कुहेतु लगावी नदी उतसा दोप कहे। तेहनों उत्तर-जे २१ सवलां दोपा में कह्यो--३ लेप ते नामि प्रमाण पाणी पहुंची १ मासमें ३ लेप लगाया सबलो दोप कह्यो। जे नामि प्रमाण पहची मोटी नदी एक मासमे एक हीज उतरबी कल्पे छै। ते माटे पहची मोटी नदी वे उतलां थोडो दोप, अने ३ उतसा सवलो दोप छै। ए नाभि प्रमाण पाणी तेहर्ने लेप कहिए। ते नदी एक मास में १ कल्पे, गोडा प्रमाणे २ कल्पे, अर्ध जड्ढा ते पिण्डो प्रमाण पाणी हुने ते नदी १ मास में ३ फल्पे। अने नाभि व्रमाण लेप नदी एक मास में ३ उतलां स्वलो दोप छै। ते एक मास में एकहिज कल्पे, ते माटे दोय नों थोडो दोप छै। ठाणाद्भ टा० ५ उ० २ एक मास में घणो पाणी पहवी ५ मोटी नदी वे वार इ बार उतरबी वर्जी । पिण पक बार उतरबी वर्जी नथी । ते मोटी नदी एक मास में नावादिके करी तथा जङ्गादिके करी १ वार उतरवी करपे। पिण वे वार न कल्पे तं ये वार रो थांडो दोप अने जे १ वार उतरवी १ मास में ते नदी ३ वार उतसा सवलो दोप लागे। ते पाठ लिखिये छै।

# अन्ता मासस्स तत्रो उद्ग लेव करेमारो सवले ।

धः एर मान माहे तः तीन उ॰ पायाी ना तेप लगाउँ तेप ते नाभि प्रसागा जल प्राय-गाहे,ते नेप कहिए नवमो मवलो दोष कवो

अथ इटा १ मास में ३ उटक लेप काया। ते उदक लेप नों अर्थ नाभि प्रमाण जल अवगारें ने लेप किहिये। पहचो अर्थ कियो छैं। तथा ठाणाडू ठाणे ५ उ० २ उदक्क लेप नों अर्थ नाभि प्रमाण जल क्षवगाहे ते लेप कहिये। पहचो अर्थ कियो छै। तथा ठाणाङ्ग ठा० ५ उ० २ टीका में उदक लेप नों अर्थ नाभि प्रमाण जल अवगाहे तेहनें लेप कह्यो। ते टीका में लिखिये छै।

#### उदक लेपो नामि प्रमाण जलावतरणम् इति''

अय इहां नाभि प्रमाणे जल अवगाहे ते लेप कह्यो। ते मारे प उदक लेप एक मास में एक वार करंपे पिण वे वार ३ वार न करंपे। ते भणी वे वार रो थोड़ो दोष, अने ३ वार रो सवलो दोष छै। इण न्याय एक मास मे ३ उदक लेप नों सवलो दोप छै। अनें बाठ मास में बाठ वार कल्पे, नव वार रो थोडो दोव १० बार रो सवलो दोव छै। अने जे कहेत् लगावी कहे—जे एक मास में ३ माया ना स्थानक सेन्यां सवलो दोप तो एक तथा दोय सेन्यां थोड़ो दोप लागे। तिम नदी रा विण १ तथा २ लेप लगायां थोड़ो दोप कहे तो तिण रे लेखे राति भोजन करे तो सवलो दोप कछो छै। अने दिन रा भोजन करवा में थोडो दोप फिल्मो। राति भोजन रो सवलो दोप फिल्मो ते माटे। तथा राजा पिएड मोगन्या सवलो दोप कहाो छै। तो तिण रे लेखे और आहार भोगच्यां थोडो दोप कहिणो। तथा ६ मास में एक गण थी वीजे संघाडे गयां सवलो दोप कहा है, तो तिण रे हिंदे ६ मास पछे एक संघाडा थी वीजे संघाडे गयां थोडो दोप कहिणो। तथा शय्यात्तर पिएड भोगव्यां सवलो दोप कहाो छै। तो शय्यातर विना और रो आहार भोगव्यां विण तिण रे लेखे थोड़ो दोव कहिणो । जो माया ना न्यानक नों नदी ऊपर न्याय मिलाय ने दोप कहे तो या सर्व में दोप कहिणो। इस पिण नहीं प माया नों म्यानक तो एक पिण सेवण री आजा नहीं, ते माटे तहनों तो होप कहीजे। अर्गे नदी उतारवा नों तो श्री वीतराग देव आजा दीशी है। ते मारे जिन णाऱा सहित नदी उतरे तिण में दोव नहीं। ने भणी माया ना म्यानक नीं अने मदी नों एक सरीपो हेतु मिले नहीं। शहा हवे तो विचारि जोइजो।

#### इति २ वोल सम्पूर्ण।

तियारे कोई कहे—भगवान तो कहाों जे १ मास में ३ नहीं उतरवी नहीं। इम कहाों। पिण जे २ नदी उतरवी पहवों किहा कहाों छै। तहनों उतर— स्व यहत्कवप उ० ४ पहवों कहाों छै, ते पाठ लिखिये छै।

नो कपइ निगंथाणवा, इमाओ पंच महा नइओ उहिट्ठाओ गणियाओ वंजियाओ अतो मासस्स दुक्युत्तोवा तिक्खुत्तांवा उवतित्तए वा संतिरत्तए वा तंजहा--गंगा जउणा सरयू कोसिया मही आह पुण एवं जा-गोजा एरवइ कुणालाए, जत्य चिक्या एगं पायंजले किचा एगं पायं थले किचा एवं से कप्पइ अंतोमासस्त दुवजुत्तो वा तिम्बुत्तो वा उवत्तरित्वा संतिरत्तएवा, जत्य ना एवं चक्या एगं से नो कपइ अंतो मासस्त दुवजुत्ता वा ति-वज्ञा वा उत्तरित्तएवा संतिरत्तएवा ॥ २७॥

( बृद्दररूप ट० ४ )

णो॰ न करेंपे नि॰ साधु ने प्रथम साध्यी ने इ॰ धामन किहस्ये ते प॰ पय म॰ महानदी माटो नदी, उ॰ सामान्य पणे करी ग॰ महामार वि॰ नाम करों न प्रश्ट आणोह ई छा॰ एह मास माही हु॰ ये बार ।त॰ तान बार ठ॰ उतरवी सतरमा. त॰ ते जिम है ते कह इ. ग॰ गणा. ज॰ यभुना स॰ सायू का॰ वास्त्रिया. म॰ मही नदा घणा पाणा प्री तिरती हा हिना हिने प॰ इम जाणा ने प॰ परावती नदी छु॰ कुराला नगरा न समाप बहे हैं छा ये जहा प्रमाण उद्दी छाथमा वीजी निण एह ही हुने जिहा च॰ इन करा मह. ए॰ एह पण जल ने विप यरा ग. ए॰ एक पण क चा राखा न . ए॰ इन दरा न वर्ष्य छा॰ एक माम मादि हु॰ वे पार छायमा वि॰ जिला वार उ० उतरवी. स॰ वार दार उतरवी.

सय गठे प्रशो है, ए पाच मोटो नदी एक मास में वे वार अथवा तीन घार न फरो। "उत्तरित्त स्वा" कहिनां नावादिके करी तथा "संतरित्त स्वा" फरियां जहादिके फरी उतस्थी न कस्पे। ए मोटो नदी नामि प्रमाण है ते माटे

इहां वे चार उत्तरवी वर्जी। पिण एक वार न वर्जी। ए नाभि प्रमाण किम जाणिइ'। "संतरित्तएवा " किता वाहि तथा जंधादिके करीने न उतरवी कही। ने माटे ए नामिष्रमाण छै। तथा घणों पाणी छै ते माटे नावाह करी कही। वे वार वर्जी ते मारे नामि प्रमाण तथा नावा पिण एक मासमें एक बार उतरवी कहरी। थर्ने अर्ध जहा पींडी प्रनाण कुञ्जला नगरी सभीपे परावती नदी वह ते सरीखी मदी तिहाँ एक पग जरु में विषे एक पग खड़ ते आकाश में विषे इम एक मासमें वे चार त्रिण चार उतरवी। "संतरिनएवा" कहितां चार वार उतरवी चले इहां अर्द जहा विण्हो प्रमाण नदी १ मास में ३ वार उतरवी कही। ए नदी उतरवा नी श्री तोर्थंहरे आज्ञा दीघी ते माटे जिन आज्ञा में पाप नहीं। धर्ने नदी उतरे तिण में पाप हुने तो आज्ञा देवा बाला ने पिण पाप हुने । अने जो आज्ञा देणवालां में पाप नहीं तो उतरणवाला नें विण पाप नहीं। मुद्दे तो साधु ने जिन आशा पालवा। किणहिक कार्य में जीव री घात छै. पिण ते कार्य री जिण आहा छै तिहा पाप नहीं। किणहिक कार्य में जीव री घात नहीं पिण तिण कार्य में जिन आज्ञा नहीं ते माटे तिहा पाप छै। तिम नदी उतसा में जिन आज़ा छै ते माटे पाप नहीं। तिवार कोई कहै। जो नदी उतसा पाप न हुवे तो प्रायध्यत्त कर्व लेवे। तहनों उत्तर-ए प्रायिक्षत लेवे ते नदी उतरवा रा कार्य रो नहीं छै। जिस भगवन्ते कहा। 'पग पार्व जले किहा" "पर्ग पार्य थले किहा" इस उतरणी आयो नहीं हुये, कदाचित् उपयोग में पामी पड़ी हुये ते अज्ञाण पणा इप दोप रो मायश्चित्त इरिया वहिरी थाप छै। जो इरिया छुमति में विशेष सामी जाणे तो वेलो तथा तेलो विण लेवे, प तो पानी रो प्रायधित है विण नदी रा कार्य रो प्रायध्यत्त नहीं। जिम गोचरी जाय पाछो आय साधु इरियावहि गुणे, दिशा जाय पाछो भाव ने दित्यायिह गुजे, पिंडलेदन करी ने दित्याविह गुजे, पिंण ते गोलारी दिना. पहिनेदण रा फार्य रो प्रायधित नहीं। प्रप्रायधित तो फार्य इरता फार्द आहा उत्तरु में अजाण पणे दोष लागो हुवे नहनी छै। जिम भगपान कर्यो तिम करणी म आयो हुवे ते सामी भी इरियाचहि छै। पिण ते कार्य से प्राध्ययत्वि

नहीं तिम नदी रा कार्य रो प्रायश्चिस नहीं। प तो भगवान कहा ते रीति उतरणी त आयो हुवे ते खामी रो प्रायश्चित छै। आगे अनन्ता साधु नदी उतरतां मोक्ष गया छै। जो पाप लागे तो मोक्ष किम जाय। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

# इति ३ बोलसंपूर्ण ।

चली कोई कहे—जिहां जीव री घात छै तिहां जिन आझा नहीं ते सुपा-चादी छै। प तो प्रत्यक्ष नदी में जीव घात छै, तिहां भगवन्त आझा दीधी छै। ते पाठ लिखिये छै।

से भिक्खू वा (२) गामा गुगामं दूइजमाणे अंतरा से जंघा संतारिमे उदए सिया से पुट्वामेव से सीसोवरियं कायं पादेय पमडजेजा से पुट्वामेव पमडजेता एगं पायं जले किचा. एगं पायं थले किचा तस्रो संजया मेव जंघा संता-रिमे उदए आहारियं रियेजा॥६॥ से भिक्खू वा (२) जंघा संतारिमे उद्गे आहारियं रीयमाणे गो हत्थेण वा हत्थं, पादेण वापादं, काएण वा कायं, आगाएजा से अगासा-दए अगासादमाणे. तस्रो संजया मेव जंघा संतारिमें उद्ग् आहारियं रियेजा॥१०॥

(ब्याचाराङ्ग धु०२ घ०३ उ०२

मैं है. भि नाध् माध्यी. ब्राव्यामानुबाम प्रते. हुव विदार करती धकां इस आणे तिव विचापे. जेव जहा मन्तारिम. उव पाणी हैं सेव माध्य. पव पहिलां. सव सएतक काव गरीर पाव पा लगे शरीर. ने पुव पहिलां. पव प्रमार्जी ने . ब्लाव यावत एव एक प्रा पा जाने करी. एव एक पा स्थाने करीं एतावना चालता जिस पाणी दुहलाई नहीं तिस चालयों. सव निवारे पहें सेव नपद्मा महिन तिव जैवा सन्तारिम. उव उदक ने निषे भी जगन्नाये जिस ईसां सही तिम रीति चाले ॥६॥ हिने बली विशेष फरे हैं में बेते सा० साधु साध्यो. ज० जहा प्रमाण उतरवा उ० उदक पाणी. श्वा॰ जिस श्रो ज ान्ताये ईशो कही हैं तिम चालतो थको. गो॰ नहीं हाथ मू ह० हाथ. प० पा मू पा. का॰ काथा सू काथा श्व० श्व द्वोपाद्व महोमाही श्वरा फर- सतो बक्तो. त॰ तिशोर पहें स० जयणा सहित. जं॰ जंघा प्रमाण उतरे. उ० उदक नें विषे श्वा॰ जिम जगन्नाथे ईशों कहो तिम चाले

अथ इहा विण काया. पग. नें पूंजो एक पग जल में एक स्थले में पग ते ऊंचो उपाड़ो इम जहां ने पिण्डो प्रमाण नहीं उत्तरवीं कहीं। इहां तो प्रत्यक्ष नदी उत्तरवा री आजा दीश्री छैं। इहा नावा नों घणो विस्तार कहां। छैं। ते नावा नी विण आजा दोत्रा छैं। तो जिन आजा में प.प किम कहिये। इहां गदी तथा नावा उतला जीव री घात हुवे, विण जिन आहां छै ते माटे पाप नहीं। डाहा हुवे सो विचारि जोइजो।

# इति ४ बोल सम्पूर्ण।

चली अनेक ठामें जीव री घात छै ते कार्य री जिन याहा छै, तिहां पाप महीं। ते पाठ लिखिये छै।

निगांथे निगांथी सेयंसित्रा पंकंसित्रा वणगंसित्राः उद्यंसित्रा स्रोक सप्ताणित्रा स्रोबुज्य माणिता गेरहमाणे वा स्रवलंबमाणित्रा नाइक्सइ ॥ १० ॥

( दृश्तकार र• ६ )

ि मापुः निः माध्वी नै . मैं व्याको सहित जे सादी तिहां वृहती प्रजल रहित कादा ने विंग प्राते पर अनेरा दाम नों कादी प्राव्यों वासको ते दीको अध्या ने क्ष्य कृत्यः कर नहीं प्रमुप ना पायों माहि . उ॰ उद्दे वायों माहि ते वायोंने करी तायों तो अर्था ने कि क्ष्यों माहि ते वायोंने करी तायों तो अर्था ने कि क्ष्यों मार्थ पूर्व क्षा प्राचार देशों महां नार भावा प्रतिक्रें नहीं.

अथ अटे कहाो—साध्वी पाणी में डूवती नें साधु वाहिरे काढे तो माहा उल्लंघ नहीं। जे पाणी में डूवती साध्वी नें पिण साधु वाहिरे काढे तेहमें एक तो पाणी ना जीव मरे. वीजो साध्वो रो पिण :संघटो. प विहूं में जिन आहा छै ते माटे तिण में पाप नहीं। प तिम नदी उतरे तिहां ज़ीव री धात छै, पिण जिन आहा छै ने माटे:पाप नहीं। अनें जे नदी में पाप कहे तिण रे लेखे नदी में डूवती साध्वी नें पाणी माहि थी वाहिरे काढे तिण में पिण पाप कहिणो। अनें साध्वी पाणो माहि:थी वाहिरे काढ्यां पाप नहीं तो नदी उत्तर्सां पिण पाप नहीं छै। अनें पाणी माहि थी साध्वी नें वाहिरे काढे अनें नदी उत्तरां पिण पाप नहीं छै। अनें पाणी माहि थी साध्वी नें वाहिरे काढे अनें नदी उत्तरां पिण पाप नहीं छिकाने जीव नी घात छै, अनें विहं ठिकाणे जिन आहा छै। ते माटे विहं ठिकाणे पाप नहीं। हाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

# इति ५ वोल सम्पूर्गा।

तथा वली वृहत्करूप उ० १ कहाो ते पाठ लिखिये छै।

नो कष्पइ निगांथस्स एगाणियस्स राष्ट्रोवा वियाले वा विद्या वियार भूमिं वा विहार भूमिं वा निक्खिसत्तग्दा पवितित्तए वा कष्पइ से अप्यविद्यस्य वा अप्य तईयस्स वा राष्ट्रोवा वियाले वा विह्या वियाद भूमिं वा विहार सूमिं वा निक्खिमत्तए वा। पविसित्तए वा।। १७॥

। वृहत्कल्प उ०१)

नो॰ न कर्ल्य नि॰ निर्धन्य माधु ने ए॰ एक्नो उठवो जायवो रा॰ राम्रि ने' विषे प॰ पाहिर वि॰ स्थितिक भूमिका ने विषे वि॰ स्वाध्याय भूमिका ने विषे नि॰ स्थानक भी पाहर निरस्त्रों स्वाध्याय प्रमुख करवा प॰ पेसवो. ए॰ कर्ल्य से॰ ते. साधु ने' प॰ पोना महित पोनो पः॰ पोना महित तीजो. रा॰ राम्रि ने विषे वि॰ सरस्या ने' विषे व॰ वाहिर वि॰ स्थडिने जाइवो वि॰ स्वाध्याय करिवा नी भूमिका ने विषे जायवो पा॰ पेमवो

थय अठे पिण कहाो—राति तथा विकाले "विकाल ते सन्ध्यादिक फेत-लीक वेला तार्ड विकाल किहं ) न कल्पे पकला साधु ने स्थानक वाहिरे दिशा जाइयो तथा स्थानक वाहिरे स्वाध्याय करवा जाइयो । अनं आप सहित ये जणा ने तथा तीन जणा ने स्थानक वाहिरे दिशा जाइ वी तथा स्वाध्याय करवा जायवो कल्पे। इहा पिण रात्रिने विषे स्थानक वाहिरे दिशा जावारी तथा स्वाध्यायकरवारी आग्रा दीधी। तिहां रात्रिमें अपकाय वर्षे ते माटे इहां पिण जीवरी घात छै। जो नदी उतस्या जीव मरे तिण रो पाप कहें ती रात्रिमें स्थानक वाहिरे दिशा जावे तथा स्वाध्याय करवा जावे तिहां पिण तिण रे लेखे पाप कहिणी। अने रात्रिमें दिशा जाय तथा स्वाध्याय करवा जाय तिहां पाप नहीं तो नदी उतसां पिण पाप नहीं। तथा स्थानक वाहिरे दिशा जाय तथा स्वाध्याय करवा जाय तिहां पाप नहीं तो नदी उतसां पिण पाप नहीं। तथा स्थानक वाहिरे दिशा जाय तथा स्वाध्याय करवा जाय ए वहुं ठिकाणे जीव रो घात छै अने विह्टं ठिकाणे जिन आजा छै। जो इण कार्य में पाप हुवे तो उदेरी ने स्वाध्याय करवा क्यूं जाय, पिण इहां जिन आता छै ते माटे पाप नहीं। तिम नदी उतसा पिण पाप नहीं। जो वीतराग रो आजा में पाप हुवे तो किण री आजा में धर्म हुवे। अने जे कार्य में पाप हुवे तिण री केवली आजा किम देवे। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

# इति ६ बोल सम्पूर्गा।

इति स्राज्ञाऽधिकारः।

# अथ शीतल-स्राहाराऽधिकारः।

केतला एक कहे—वासी ठएडा आहार में हीन्द्रिय जीव छै। इम कहे ते स्त ना अजाण छै। अने भगवन्त तो ठाम २ स्त्र में ठएडो आहार लेणो कहाो छै। ते पाठ लिखिये छै।

पंतािण चेव सेवेजा सीय पिगडं पुराग क्रम्मासं। अदुवकसं पुलागं वा जवगाहाए निसेवए मंथुं॥१२॥

पं॰ निरस खशनादिक. से॰ भोगने सी॰ शीतल पिएड. श्वा॰ श्वाहार श्वणावर्ष नू जूनों धान हु॰ श्वभ्यन्तर नीरम. उढद. श्व॰ श्वथना व॰ मूग उढदादिक. ए॰ श्वसार वालचसादिक. ज॰ शरीर ने निवाह थावा ने श्वयें नि॰ भोगवे मे॰ वोरनू चूर्य

द्यय इहा पिण शीनल ठएडो आहार लेणो कहा। जे ठएडा आहार में हीन्द्रिय जीव हुवे तो भगवान् ठएडा आहार भोगवण री आहा क्यूं दीधी। साहा हुवे तो विचारि जोइजो।

#### इति १ वोल सम्पूर्गा।

रचा चरो थाचाराङ्ग में एछो—ने पार लिमिये है।

#### अविस्ह्रयं वा सुक्कंवा सीच पिंडं पुराण क्रम्मासं। अदु वुक्रसं पुलागं लप्ते पिंडे अलप्तए दविए ॥१३॥ (भाषाराष्ट्र ४१ ४० ६ ३० ४)

या॰ हीलो द्रव्य स॰ खासरा सरीक्यो स्तो सी॰ घीतल पि॰ खाहारः पु॰ जूना घणा दिगमना नीपवा. कु॰ उडदां नू भात ख॰ ग्रयवा. सु॰ जूना धान नो पु॰ वयणा नू धान लावे यो वि॰ खाहारः ख॰ खासलाचे थके. रागद्वे प रिता द॰ एहवो सको. मुक्ति नामी धाय.

व्यथ इहां पिण भगवन्त ओल्यो (ठएडो आहार विशेष) लीघो कहाो। वली शीतल पिएड ते वासी आहार पिण भगवान् लीघो पहचो कहाो। तिहां टीका में पिण "सीयपिएड" प पाठ नों अर्थ वासी भात कहाो। तिहां टीका लिसिये छै।

''शीत पिड वा पर्युपित भक्तवा तथा पुराण कुल्मापं वा वहुदिवस तिछ स्थित कुल्मापरा''

इर्। टीका में पिण कहाो—शीतल पिएड ते राहि नों रहाो वासी भात, तथा पुराणा उड़र नो भात, तथा घणा दिवस ना नीपना उड़र नों भात भगवार् लीघो. ते माटे टएडा वासी आहार में जीव नहीं। झाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

# इति २ बोल सम्पूर्गा ।

तथा अनुतरीबाई में फलो—धन्नै अणगार फखो अभिष्रह घासी, ते पाट लिखिने छैं।

तण्णं से घण्णे अण्गारं जंचेव दिवसे मुंडे भवित्ता जाव पव्दइयाए तं चेव दिवसेणं समणं भगवं महावीरं वंदइ नमं- सइ वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी एवं खलु इच्छामिणं भंते ! तुन्भेहिं अन्भणुणाए समाणे जाव जीवाए छट्टं छट्टेगं अणिखित्तेणं आयंविल परिगहिएणं तवो कम्मेणं अप्पाणं भाव माणस्स विहरित्तए छट्टस्स वियणं पारणयंसि कप्पइ, से आयंविलस्स पिडगाहित्तए णो चेवणं अणायं विलेतं पिय संसट्टं णो चेवणं असंसट्टं तं पिय णं उन्भिय धिम्मयणो चेवणं अणिज्भय धिम्मयं तं पिययणं अण्णे वहवे समणः माहणः अतिथीः किवण घणी मग्ग नाव कंखंति अहासुहं देवाणुष्पिया मा पिडवंधं करेह।

( भ्रनुत्तर टवाई )

त॰ तियारे. से० ते ध० धसो प्रण्णार. जे० जि० जिन दिन मुंडितहुवो प० दीक्षा दीधी तिया हो, स० अमण भगवान महाधीर ने व० वांदे नमम्कार करीने. ए० इम वोल्यो ए० इम निश्चय इ० माहरी इन्छा छै म० हे भगवन ! त० तुम्हारी घ० घाला हुइ यके जा० यावत जीव लगे छ० पेले २ पारणो. प्र० प्रांतरा रहित धा० घांचलिक रू प० पहवो घ्यामिन प्रहो करी ने त० तम कर्म ते १२ मेदे तिया सू ध० धापणी घातमा ने मा० भागतो थको विवरू छ० जिवारे पेला रो. पा० पारणो धावे तिवारे क० करने म० मुक्त ने धा० ध्यावित योग्य प्रोटनादिक प० पहवो ध्यामित्रह करू शो० नहीं. 'चे० निश्चय करी ने'. घा० ध्यावित योग्य प्रोटनादिक न हुइ ते न सेठं त० ते विण् सं० परद्या इस्तादिक लेस्यू ग्रो० नहीं चे० निश्चय करी ने प्र० ध्या एरह्यों न सेस्यू, तं० ते पिण उ० नात्यों तो घ्याहार लेस्यू घ० स्वभाय है. ग्रो० नहीं चे० निश्चय करी ने प्र० ध्यानापीतो प्राहार न लेस्यू घ० स्वभाय है. ग्रो० नहीं चे० निश्चय करी ने प्र० ध्यानापीतो प्राहार न लेस्यू घ० स्वभाय है. ग्रो० नहीं चे० निश्चय करी ने प्र० ध्यानापीतो प्राहार न लेस्यू घ० स्वभाय त० ते पिण प्र० धनेरा, य० धनीत स० समण् धाक्यादिक मा० माद्याणादिक ध० ध्यतिथि. कि इन्य दिदी व० बद्योमा रांक ते न बांठे ते लेस्यू (भगवान बोल्या) धा० जिम गुम्हा न एप्र हुई तिम परो दे० है देव जुणिय मा० ए तप करवा ने विपे डील मत करो

स्थ भड़े धन्ने अणगार अभिन्नह ठियो बेले २ पारणे आंबिल पारज्ये हाथे रेणो, ते पिण नापीयो आहार वणीमग भिष्यारी बांछे नहि तेहबी आहार लेणो कहारे । ते तो अत्यन्त नीरस ठएडो स्वाद रहित धणीमग रांफ बांछे नहिं ते लेणो कहारे । अने ठएडा में जीव हुवे तो किम लेवे । डाहा हुवे तो विचारि जोर्जो ।

# इति ३ वोल सम्पूर्ण ।

तथा प्रश्न ब्याकरण अ० १० में कहारे। ने पाठ लिखिये छै।

पुण्रिव जिन्धिंदिएण साइयरसाइ' अमणुग्ण पावगाइ किंते अरस विरस सीय लुक्ल निज्ञप्प पाण भोयणाइ' दोसीय वावग्ण कुहिय पृहिय अमणूग्ण विगृह सुय २ वहु दुन्भिंगंधाइ तित्तकडुअ कसाय अ'विल रस लिंद नी रसाइ' अग्रेगेसुय एव माइएसु अमणुग्ण पावएसु तेसु समग्रेण रू सियव्वं जाव चरेज धम्मं ॥ १=॥

( प्रभव्याकरस् 🖫 १० १० )

उ० वली जि॰ जिहा इन्द्रिये परी सा० अस्वादीय रस प्र० शमनोत पा० पाहु॰ पारम प्रम्यादी पारिगया ने हूं य न आजिवों कि॰ ते फेहनों पा० गुललक्याहिक हूर्या पापर रहित रम रहित वि० पुराना गांगे करी विगतस्य सी० नावा मेह यही गरीन नी याप नी म पाइ एवायना निर्वल रस. भोजा राणा एह्या पाछी ने दो॰ वासी आजिदिक, य० विनष्ट स० वहाँ पु० पार्यात प्रमान मुखों प्र० पानीत. वि० विग्रहारम य० वद्या दु० हुर्गर्थ ति० नीय गरीकों क॰ मृद्र मिर्च मरीकों, क॰ व्यापनों यहुँदा मरीकों प्र० प्रवित्र रम वद्य सरीकों जि॰ ग्रेवान सरीकों नी॰ पुराना पाद्यों मरीकों. नीरम रम सहित. एहची रम प्रास्त्राद हुँच म प्राप्तियों प्र० प्रवेश. इत्योदिक रमने दिवे प्र० अमनोहा पा० वावृत्रा तेहने विरे. प्र० तिसकों नहीं सा० इत्यादिक पूर्ववृत्र के विकास पारित्र सत्यव्य रूप निरक्तिवार प०में, श्रीयों भारता सही

अय अटे पिण जीतल आहार लेणो कहा। वली "दोसीण" कहितां वासी अन्नादिक वावण कहितां विमए कहां अत्यन्त अमनोन विणटो रस पहवो आहार भोगवी चारितया ने देव न आणवो कहां। ते माटे ठएडा आहार में विणस्यां पुद्गल कहीं ने। पिण जीव न कहीं ने। जे किणहिक काल में ठएडो आहार नीलण फूलण सहित देखे ते तो लेवो नहीं। तथा उन्हाला में १२ मुहर्च नी रात्न अने १८ मुहर्च नो दिन हुवे जो सन्ध्या नी कीधी रोटी प्रभाते न लेवे वासी में जीव ध्रद्धे ते माटे। तो तिण में वीचमें मुहर्च १२ वीत्या जीव ध्रद्धे तो जे प्रभात री कीधी रोटी ते आथण रा किम लेवी। तिण वीच में तो १७-१८ मुहर्च वीत्या तिण में जीव उपना क्यूं न थ्रद्धे। अने रात्नि में जीव उपने दिन में जीव न उपने, पर्वो तो स्त्र में चाल्यो नहीं। अने जे प्रभात री कीधी रोटी में आपण रा जीव श्रद्धे न कहे तो सन्ध्या नी कीधी रोटी में पिण प्रभाते जीव न कहिणा। सहा हुवे तो विचारि जोइजो।

#### इति ४ बोल सम्पूर्गा।

# इति शीतल-स्राहाराऽधिकारः।



### स्रथ सूत्रपठनाऽधिकारः।

---

केनला एक कि — गृहस्थ सूत भणे तेहनी जिन आहा छै। ते सूत्र मा षाजाण छै अने भगवन्त नी आजा तो साधु ने इज्जु छै। पिण स्त भणरा री गृहस्थ ने आका दीश्री न थी। जे प्रश्न व्याकरण अ० ७ कहा ते पाठ लिकिये छै।

#### महारिसीगाय समयप्य दिगणं देविंद नरिंद भायियत्थ।

( प्रश्न व्याक्स्या भ्रः ७ )

म॰ महर्षि उत्तम साधु तेहने स॰ संयम भिष्णि खिदान्त तेणे परी. प॰ दीधी श्री धीतरांगं दीधो सिद्धान्त साधु होता भणी यत्य बचन जाणे भाषे पृथो खदारे हम तािश्योत धी धीतरांगं दीधों सिद्धान्त साधु होता भणी यत्य बचन जाणे भाषे पृथों खदारे हम तािश्योत धी धीतरांगं नी खाजाह विद्धान्त भिष्णिंगं कांधु होज ने हैं बीजा गृहस्थ ने दीधों हम ग बद्धा । से भणी वली गीतार्थ कहे ते प्रमाण दे॰ देव सीधमं इन्द्रादि ने ने नोस्त्र राजादिक तेहने । भा॰ भाष्या प॰ पस्प्या प्राप्त जेहना प्रनावता नरेन्द्र देवेन्द्राविक विद्धान्तार्थ सांभनी मन्य प्राप्त जागों.

अथ इता पत्ती—उत्तम महर्षि साधु ने इज सून भणवा रा आधा दीयो।
ते साथु निकान्त भणी ने सत्य वचन जाणे भाषे। अने देवेन्द्र नरेन्द्रादिक ने
भाष्या धर्ष ने सांभनी सत्य वचन जाणे। ए तो प्रत्यक्ष साधु ने इव सून भणवा
रा साधा नही। पिण मृहस्य ने सून भणवा री आधा गर्हा। ने मादे आवक्ष
सून भणे ने आप रे छाई पिण जिन आक्ष गर्हा। दाहा हुवे तो विजारि जोइता।

#### इति १ बोल सम्पूर्गा ।

तथा व्यवहार उद्देश्य १० जे साधु सूत्र भणे तेहनी विण मर्यादा कही है। ते वाठ लिखिये है।

तिवास परियाए समणस्स निगंथस्स कप्पति आयार कप्पे नामं अन्मयणे उद्दिसित्तए वा चउवास परियाए समण णिगंथस्स कप्पति सुयगड णामं अंगं उद्दिसित्तए वा। पंचवास परियायस्स समणस्स निग्गंथस्स कप्पति दसाकप्प-ववहार नामं अन्मयणे उद्दिसित्तएवा। अट्टवास परियागस्स समण्रस्स निग्गंथस्स कप्पति ठाण समवाए णामं अङ्ग उद्दि-सित्तए। दसवास परियागस्स समणस्स णिग्गंथस्स कप्पति विवाहे नाम अंगे उद्दिसित्तए।

( व्यवहार-१० उ० )

तिः ३ वर्ष नी प्रव्रज्या ना धर्मा ने. स० श्रमण नि॰ निर्धन्यने श्रा० श्राचार. कल्प.
नाम श्र० श्रध्ययन, उ० भण्यो च० ४ वर्ष नी प्रव्रज्या ना धर्मा ने स० श्रमण्. नि० निर्धन्य
ने स० श्रमण् नि० निर्धन्य ने क० कट्ने स० स्पादाङ्ग उ० भण्यो पं० ४ वर्ष नी प्रव्रज्याः
ना धर्मा ने. स० श्रमण् नि० निर्धन्य ने द० द्गाश्रुत एकन्य व० वृहत्कल्प. व० वयवहार
नामे श्रध्ययन उ० भण्यो. श्र० भाउ वर्ष नी प्रप्रज्या ना धर्मा ने स० श्रमण् नि० निर्धन्य ने:
द० कल्पे टा० टाण्डांग श्रमे. समवायाङ्ग. उ० भण्यो १० वर्ष नी प्रमण्या ना धर्मा ने' स०
श्रमण् नि० निर्धन्य ने क० कल्पे वि० विवाह प्रमृत्ति नाम श्रमा. उ० भण्यो.

सथ अडे कहाो—तीन वर्ष दीक्षा लिया ने धया ते साधु ने आचार. पटा ते निशीध. स्त भणवो कल्पे। च्यार वर्ष दीक्षा लियां साधु ने कल्पे स्य-गहात् भणियो। ५ वर्ष दीक्षा लिया साधु ने कल्पे दणाश्रुतस्त्रंथ. वृहत्कल्पः अने वयहार स्त्र भणवो। शर्ने आड वर्ष दीक्षा लियां साधु ने कल्पे टाणाह्न सम-यायाह्न भणवो। १० वर्ष दीक्षा लिया साधु ने कल्पे भगवती स्त्र भणियो। प्रसाधु ने पिण मर्यादा स्त भणवा री कही। के ३ वर्ष दीक्षा लियां पछे निशीध स्त्र भगवो कर्षे। अर् ३ वर्ष दीक्षा ित्रां पहिला तो साधु ने पिण् निर्णाण स्त्र भगवा न फर्षे। अनं ३ वर्ष पिहलां साधु निर्णाण सूत्र भणे तेहनी जिन आज्ञा नहीं। तो गुरुख सूत्र भणे तेहनी आजा किन देवे। जे ३ वर्षा पिहलां साधु सूत्र भणे ते पिण आज्ञा वाहिरे छै तो जे गुरुख सूत्र भणे ते तो प्रत्यक्ष वाहिरे छै। जे ध्रावक निर्णाण आदि दे सूत्र भणे ते जिन आज्ञा में छै तो जे साधु ने ३ वर्षा पहिलां निर्णाण भणवा री आजा क्यूं न दीधी। अर्ने साधु ने पिण ३ वर्ष पहिलां ध्रावा न देवे तो ध्रावक सूत्र भणे तेहनें आज्ञा किम देवे। ए तो प्रत्यक्ष ध्रावक कालिक उत्कालिक सूत्र भणे ते आज्ञा चाहिरे छै। पोता ने छांदे भणे छै तेहमें धर्म नहीं। डाह्य हुवे तो धिचारि जोहजो।

# इति २ वोल सम्पूर्ण।

तथा निशीथ उ० १६ फहाी —ते पाठ लिखिये छै।

जे भिक्खू अण उत्थियंवा गारित्थयं वा वायितवायं तं वा साइजइ ।। २७॥

(निग्रीध ड० १६)

जै॰ ने कोई माधु माध्यी अ॰ अन्यनीधी ने . मा॰ मृहम्य ने . वा॰ बांचवी दे वा॰ बाववी देता ने चतुनीदे ताँ पूर्वम् प्रायक्षित वक्षी.

अय रहां कयो—अन्यतीधीं ने तथा गृहत्य ने साधु पाचणी देथे सधा पाचणी देता ने धनुमोदे तो प्रायश्चित्त आये। ने मादे साधु धाचणी देवे नहीं पाचणी देता में धनुमोदे गहीं तो एएका सूत्र नचे नेहनें धर्म किया हुये। से धाचक में सूत तो पाचणी देता न साधु अयुनादता करें तो विण चौतासी उण्ड मारे तो गृहस्थ आचरे मते सूत नी वांचणी मांहो माहि देवे तेह में धर्म किम हुवे हुवे। डाहा हुचे तो विचारि जोइजो।

#### इति ३ बोल सम्पूर्गा ।

वली तिण हीज ठामे निशीथ उ० १६ कह्यो—ते पाठ लिखिये छैं।

जे भिक्खू आयरिय उवज्माएहिं अविदिन्नं गिरं आइ-यइ आइयंतं वा साइजइ. ॥ २६॥

(निगीय उ० १६)

जे॰ जे कोई साधु साध्वी खा॰ खाचार्य. उ॰ उपाध्याय नी घा॰ छाण्टीधी गि॰ वाण्री खा॰ खाचे भणे वांचे आ॰ खाचरतां ने वांचता ने खनुमोरे तो पूर्ववत् प्रायश्चित्त

अथ अटे इम कालो—जे आचार्य उपाध्याय नी अण दीधो वाचणी आचरें तथा आचरतानें अनुमोदे तो चीमासी दंड आवे। ते गृहस्य आपरे मते सूत्र भणे ते तो आचार्य री अण दीधी बाचणी छे। तेहनीं अनुमोदना किया चीमासी दंड भावे तो जे अणदीधां वाचणी गृहस्य आचरे तेहनें धर्म किम कहिये। आवफ सूत्र भणे नेहनी अनुमोदना करण वाला नें धर्म नहिं तो आवक सूत्र भणे तेहनें धर्म किम किंद्रे। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

#### इति ४ बोल सम्पूर्ण।

तथा राणाङ्ग राणे ३ उ० ४ ऋद्यो—ते लिखिये हैं।

#### तउ अवायिण्जि। प० तं०—आविणीए विगइ पडिवर्छे अविओ सियया हुडे।

( ठाणांग ठा० ३ उ० ४ )

त० त्रिण प्रकारे बाचना ने अयोग्य प० परूप्या त० ते कहे हैं अ० सूत्रार्थना देणहार ने बंदना न करे ते स्रविनीत वि० धृतादिक रस ने विषे गृद्ध श्र० क्रोध जेगो उपरामान्यो नथी. समावी ने वली २ उदेरे

इहां कहा।— ए ३ वांचणी देवा योग्य नहीं। अविनीत १ विघे ना लोलुपी २ कोधी रवमावी वली २ उदेरे ३ ए तीन साधु ने पिण वाचणी देणी नहीं तो गृहस्थ तो कोधी. मानी. पिण हुवे अविनीत पिण हुवे। विवे नों गृध स्त्री आदिक नो गृध पिण हुवे। ते माटे श्रावक ने दाचणी देणी नहीं। अने साधां री आझा विना कोई गृहस्थ सूत्र वांचे तो पोता नो छांदो छै। तेहनें साधु अनुमोदे पिण नहीं, तो गृहस्थ सूत्र वांचे तेहनें धर्म किम हुवे। झाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

### इति ५ बोल सम्पूर्गा।

तथा उवाई प्रश्न २० श्रावकां रे अधिकारे पहवो कह्यो । ते पाठ लिखिये छैं।

निगांथे पावयणे निस्तंकिया णिक्कंखिया निव्विति-गिच्छा लद्धहुा गहियहुा पुच्छियहुा अभिगयहा विणिच्छियहुा स्रिहिमिंज पेमाणु रागरत्ता ॥ ६७ ॥

( उचाई प्रभ २० )

नि॰ नियथ श्री भगवन्त नों भाष्यों, पा॰ श्री जिन धर्म जिन शामन ना भाव मेद नें विषे, वि॰ शंका रहित, नि॰ निरन्तर श्रतिग्रय सू कांजा श्रानेरा धर्म नी बांछा रहित, शि॰ नि- गृहस्य बाचर मते सूत नी वांचणी मांहो माहि देवे तेह में धर्म किम हुवे हुवे। डाहा

### इति ३ बोल सम्पूर्गा ।

वली तिण हीज ठामे निशीथ उ० १६ कहाी—ते पाठ लिखिये छै।

जे भिक्खू आयरिय उवज्माएहिं अविदिन्नं गिरं आइ-यइ आइयंतं वा साइजज्ञ. ॥ २६॥

(निग्रीथ उ० १६)

जे॰ ने कोई साधु. साध्वी खाः खाचार्य. उ॰ उपाध्याय नी खा खणदीधी गि॰ वाणी धाः खाचरे भणे वांचे खाः खाचरतां ने बांचता ने खनुमोदे तो पूर्ववत् प्रायश्चित्त

अथ अठे इम कहाो—ते आचार्य उपाध्याय नी अण दीधो वाचणी आचरें तथा आधरतानें अनुमोदे तो चीमासी दड आवे। ते गृहस्य आपरे मते सूत भणे ते तो आचार्य री अण दीधी वाचणी छे। तेहनीं अनुमोदना कियां चीमासी वृंष्ठ भावे तो जे अणदीधां वाचणी गृहस्य आचरें तेहनें धर्म किम कहिये। श्रांवक सूत्र भणे तेहनी अनुमोदना करण वाला नें धर्म निहं तो श्रांवक सूत्र भणे तेहनें धर्म किम किएये। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

#### इति ४ वोल सम्पूर्गा।

तथा डाणाह्न डाणे ३ ड० ४ क्लो—ते लिखिये छै।

#### तउ अवायिण्जि। प० तं०—आविणीए विगइ पडिवर्छे अविओ सियया हुडे।

( ठाणांग ठा० ३ उ० ४ )

त० त्रिण प्रकारे बाचना ने भ्रयोग्य प० परूप्या तं० ते कहे हैं भ्र० सूत्रार्थना देणहार ने वदना न करे ते भ्रविनीत वि० वृतादिक रस ने विषे गृत्व भ्र० क्रोध जेगो उपगमान्यो नयी. समावी ने वली २ उदेरे

इहां कहाो— ए ३ वांचणी देवा योग्य नहीं। अविनीत १ विघे ना लोलुपी २ कोधी रवमावी वली २ उदेरे ३ ए तीन साधु ने पिण वाचणी देणी नहीं तो गृहस्य तो कोधी. मानी. पिण हुवे अविनीत पिण हुवे। विघे नों गृध ली आदिक नों गृध पिण हुवे। ते माटे श्रावक ने वाचणी देणी नहीं। अने साधां री आज्ञा विना कोई गृहस्य सूत्र वांचे तो पोता नो छांदो छै। तेहनें साधु अनुमोदे पिण नहीं, तो गृहस्य सूत्र वांचे तेहनें धर्म किम हुवे। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

# इति ५ बोल सम्पूर्गा ।

तथा उवाई प्रश्न २० श्रावकां रे अधिकारे पहवो कहा। ते पाठ लिखिये छै।

निगांथे पावयणे निस्संकिया णिक्कंखिया निव्विति-गिच्छा लद्धट्टा गहियट्टा पुच्छियट्टा स्रिमिगयट्टा विणिच्छियट्टा स्रिट्टिमंज पेमाणु रागरत्ता ॥ ६७ ॥

( उवाई प्रभ २० )

निः निषय श्री भगवन्त नों भाष्यो. पाः श्री जिन धर्म जिन शासन ना भाव भेद में षिषे, विः गंका रहित. निः निरन्तर श्रतिचय सू कांचा श्रानेरा धर्म नी घांछा रहित, श्रिः नि- रन्तर धातिगय पू तिगिच्छा धर्म ना फल नों सदेह तियों रहित छ० लाखा है सूत्र ना श्वर्य वार वार सांभलवा थकी प्र० ग्रहण बुद्धि ग्रह्मा है मन नें विषे धारवा है पु० पूछा छ धर्य सगय करने. वार २ पूद्रवा थकी. घ्र० वार २ पूद्रवां थकां भ्रतिग्रय सू पाम्या ध्यर्य निर्याय करी धारवा ध्य० नेहनी भ्रस्थि मींजी विषा प्रेमानुराग रक्त है धर्म ने विषे.

वय इहां कहाो—अर्थ लाघा छै. अर्थ प्रश्रा छै. अर्थ प्रश्रा छै अर्थ जाण्या छै. इहा श्रावकां नें अर्था रा जाण कहा। पिण इम न कहाो "लद्धासुत्ता" जे़ लाघा भण्या छै सूत इम न कहाो ते माटे सिद्धान्त भणवा नी आज्ञा साधु नें इज छै। पिण श्रावक नें नहीं। डाहा हुवे तो विचारि जोहजो।

# इति ६ बोल सम्पूर्ण।

तथा वली सूयगडाङ्ग में श्रावकौ रे अधिकारे पहची कहा ते पाठ लिखिये छै।

इणमं निग्गंथे पावयणे निस्सेकिया णिक्कं लिया निन्ति-तिगिच्छा लद्धहा गहियहा पुच्छिट्टा विणिच्छियट्ठा अभिग-गयट्ठा छट्ठिमंज पेमाणु रागरत्ता।

(स्पगहांग घा० १८)

इ० एइ० नि० निर्मन्य भी भगायन मीं भाष्यो. पा० भी जिन धर्म जिन ग्रासन ना भार भेर ने दिने नि० ये हा रहित नि० निरन्तर धातियन सू कांन्ता धानेरा धर्म नी बांद्धा रहित. खि० निरन्तर धातियन सू तिनिज्द्वा धर्म ना फल नो सदह तिथे रहित स० साधा छै स्वाना धर्म पार पार सांमनया थको. ग० ग्रहण संदिद ग्रह्मा छै. मन ने विषे धारहा छ पु० एका छै पार्थ संस्था उपने वार ० पूछ्या थको धा० धार ० पूछ्यां थको धालिशय पू पास्या पार्थ निक्षय करी धारणा धा० जेहनी धारिश सीजी पिया प्रेमानुराग रक्त स्था में विषे. इहां पिण निर्यन्थ ना प्रवचन ने सिद्धान्त कह्या । जे सिद्धान्त भणवारी आज्ञा साधु ने इज छै। ते माटे निर्यन्थ ना प्रवचन कह्या । सप्रन्थ ना प्रवचन न कह्या । साह्य हुवे तो विचारि जोडजो ।

#### इति ७ बोल सम्पूर्गा

तथा सूयगडाङ्ग भु० १ अ० ११ में कह्यो । ते पाठ लिखिये छै।

श्रायगुत्ते सयादंत्ते छिन्न सोए श्रणासवे। ते धम्म सुधम्मक्खाइं पडिपुण मणे लिसं॥२४॥

(स्यगडाङ्ग भ्र०१ ग्र०११ गा० २४)

धा॰ मन वचन कायाइं करी जेइनो खात्मा गुप्त है ते खात्मा गुप्त है सदा इ कालं इन्द्रिय नों दमगाहार छि॰ छेदा के मसार स्रोत जेगो छ॰ धना अवगा प्रागातिपातादिक कर्म प्रवेश हार रूप राल्या ते खाअव रहित ते जेहवो शुद्ध धर्म कहे ते धर्म केहवो ई. प॰ प्रतिपूर्ण सर्य बति रूप. म॰ निरुपम छन्य दर्शन ने विधे किहाइ नथी

तथा इहां कहाो—जे आत्मा गुप्त साधु इज शुद्ध धर्म मीं परूपणहार छै। डाहा हुचे तो विचारि जोडजो।

#### इति ८ बोल सम्पूर्गा

तथा सूर्य प्रज़ित में कहाी—ने पाठ लिखिये हैं।

सद्धाद्रिइ उट्ठागुच्छाह कम्म वल वीरिए पुरिस कारे-हिं। जो सिकिव उवसंतो अभायणे पिक्विवेज्ञाहिं॥ ३॥

# सोप वयण कुल संघवाहि रो नाण विणय परिहीणा। हन्त थेर गणहर मइ फिरहोंति बालिंगो ॥ ४॥

जे काई. श्रद्धाः एति. उत्थान उत्साह की वल. श्रीर्थः पुरुषकार (पराष्ट्र अभाजन स्त्रज्ञान ने देशी तो देन वालां ने हानि होसी. ॥ ६॥ इस प्रकारे अभाव देखवाला साधु प्रवचन. कुल. गर्या. संघ. सु. वाहिर जास्वा गर्याथरां री मर्यादा ना उल्लंघन हार जास्वा ॥ ४॥

हानादिक रहित कहा। अरिहन्त. गणधर, स्थविर, नी मयोह ना ने कहा। जो साधु अभाजन ने पिण न सिखावणो तो गृहस्थ तो प्रत् आश्रव नो सेवणहार अभाजन इज छै। तेहन सिखाया धर्म किम हुवे। अनेक ठामे सूत्र भणवा री आहा साधु न इज छै। तिवारे कोई कहें भणवारी आहा श्रावकां ने नहीं तो जिम नन्दी नथा समवायांगे साधा ने परिग्गहियां कहा। तिम हिज श्रावकां ने पिण "सुयपिग्गहियां" कहा। ति

जो सात्रां ने सूत्र मणवो करपे तो श्रावकां ने किम न करपे विहं दिकाणे । सरीयो छै, पहची कुगुक्ति स्माची श्रावकां ने सत्र भणवो धापे नेहनों उस

अध इहां कहाो—ए सूत्र अभाजन ने सिखावे ने कुल. गण.

जे नन्दी समवायांगे साधां ने "सुयपरिगाहिया" कहा। ने तो व धनें अर्थ श्रुन विष्ट्रंना ग्रहण करवा धकी कहा। छै। अने श्रावकां ने 'सुर हिया' कहा। ने वर्ध श्रुन ना हिज ग्रहण करणहार मारे जाणवा। उवार्र त गडांग आदि अनेक सत्रां में श्रावकां ने अर्थ ना जाण कहा। पिण स्त्र न किहा ही काण नथी। अने केई वाल अज्ञानी 'सुय परिगाहिया" नें। ना

श्रावकों में सत्र भणवो श्रापे ने जिनागम ना अनिमग्न जाणवा । सुय शस्त्र श्रुत छै विण सत्र न श्री । डाहा हुवे तो विचारि जोर्र जो ।

### इति ६ वोल सम्पूर्गा

नियार कोई करें जे "सुय" शब्द मीं अर्थ श्रुत छे सूत्र न थी नी श्रुत न गान नो छै। अर्ने तमें सूत्र श्रुत अने अर्थ श्रुत ए वे मेद फरी छो ते किण अनुसार थी करो छो। इम कहे तेहनो उत्तर—ठाणाङ्गठाणे २ उद्देश्ये १ कहाो ते पाठ लिखिये छै।

दुविहे धरमे पराण्ते तं जहा—सुझ धरमे चेवः चरित्त धरमे चेवः । सुझ धरमे दुबिहे पराण्ते तं०---सुत्त सुझधरमे चेव अत्थ सुझ धरमे चेवः । चरित्त धरमे दुविहे पराण्ते तं०---आगार चरित्त धरमे चेवः झणगार चरित्त धरमे चेव ।

( ठाणाङ्ग ठा० २ ड० १)

दु० वे प्रकारे घ० धम प० परूप्यों तं० ते कहे हो। स० श्रुतधर्म चे० तिश्चय श्चने च० चारित्र धर्म च० निश्चय.। स० श्रुतधर्म दु० वे प्रकारे. प० परूप्यों तं० ते वहे हो. स० सूत्र ध्र्त धर्म. चे० निश्चय घ० श्चर्थ श्रुतधर्म। चे० निश्चय च० चारित्र धर्म दु० वे प्रकारे प० परूप्यों तं० ते कहे ही स्था० स्थागार चारित्र धर्म ते वारह व्रत रुप स्थनें चे० निश्चय. स्थ० स्थागार चारित्र धर्म ते पाच महाव्रत रूप चे० निश्चय

अथ इहां श्रुत धर्म्म ना वे भेद कहाा—एक तो सूत्र श्रुत धर्म वीज़ो अर्थ श्रुत धर्म ते अर्थ श्रुत धर्म ना जाण श्रावक हुवे तेणे कारणे श्रावकां ने 'सुवपिर-गाहिया" कहा। पिण सूत्र आश्री वहाो न थी। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

# इति १० बोल सम्पूर्गा

तथा वली भगवनी श० ८ उ० ८ अर्थ ने धुत कह्यो ते पाठ लिखिये छैं।

सुयं पडुच तत्रो पडिणीया प० तं०—सुत्त पडिणीया अत्थ पडिणीया तदुभय तदुभय पडिणीया।

(भगवती ग्र॰ द द॰ द)

सुव शुत् ने पर भाश्री तर त्रिणा. पर प्रत्यनीक पर परुष्या. तं कहे हे से सर सूत्र ना प्रत्यनीक प्रश्न ग्रर्थ ना प्रत्यनीक खोटा ग्रर्थ नू भणवू इत्यादिक तर सूत्र प्राने भार्थ ते विह्ना प्रत्यनीक वैरी.

अथ इहां पिण श्रुत आश्री तीन प्रत्यनीक कहा। सूत ना १ अर्थना २ अने चिहंना ३। तिण में अर्थ ना प्रत्यनीक नें श्रुत प्रत्यनीक कहाो तथा ठाणाडू ठाणे ३ पिण इम हिज श्रुत आश्री तीन प्रत्यनीक कहाा तिहां पिण अर्थ ने श्रुत कहाो इत्यादिक अनेक ठामे अर्थ ने श्रुत कहाो छे। तेणे कारणे अर्थ ना जाण होवा माटे श्रावक नें "श्रुत परिष्रहीता" कहाो पिण "सूत्र परिष्रहीता" किहां ही कहाो न थी। डाहा हुवे तो विचारि जोईजो।

# इति ११ बोल सम्पूर्गा

तथा वली पन्तरूणा पृद २३ उ॰ २ पंचेन्द्रिय ना उपयोग ने श्रुत कह्यों छैं ते पाठ लिखिये छैं।

> केरिसए वंधति गो सागारे संकिल के

उक्कोस <sup>क</sup> णी पी ो वड ेसि ्र यं गागावरिएजं वाहिं पजती हिं-दिही कु

4.1

वांचे.

ेय कर्म जागतो श्रुतोयपुक्त पचेन्द्रिय ना टपयोगवन्त मि॰ मिथ्या दृष्टि क॰ कृष्ण लेखावन्त उ॰ उत्कृष्ट याकार संक्षिप्ट परिणामवन्त इ॰ प्रथवा लिगारेक मध्यम परिणाम वन्त ए॰ एहवो थको गो॰ है गोतम । गो॰ नारकी उ॰ उत्कृष्ट काल नी स्थिति नू॰ ज्ञाना दरणीय कर्म व॰ बांधे

अथ इहां कहाो—जे सन्नी पंचेन्द्रिय 'पर्याप्ती जागरे सुत्ती वडते" किहतां जागती थको श्रुतोपयुक्त अर्थात् उपयोगवन्त ते मिथ्या दृष्टि कृष्ण लेश्यी उत्कृष्ट संिक्तिष्ट परिणाम ना धनी तथा किञ्चित मध्यम परिणाम ना धणी उत्कृष्ट स्थित मों श्राना वरणीय कर्म यांधे। इहां पंचेन्द्रिय ना अर्थना उपवोग ने श्रुत कह्यो ते श्रुत नाम अनेक ठिकाणे अर्थनो छै। ते अर्थ ना जाण श्रावक होवा थी "सुय परिगाहिया"कह्या छै। डाहा हुवे तो विचारि जोई जो।

# इति १२ बोल सम्पूर्गा

तथा वली भावरयक सूत्र मा भर्ष ने आगम कहा। अने अनुयोग हार मा भावश्रुत ना दरा नाम परूपा तिहां आगम नाम श्रुत नो कहा। छै ते पाठ लिखिए छै।

सेतं भाव सुयं तस्तगं इमे एगद्दिया गागा घोसा गागा वंजणा नाम धेजा भवंति तं जहा—

सुयं सुत्तं गंथं सिद्धंति सासणं आणित वयण उव-एसो । परणवणे आगमेऽविय एगट्टा पज्जवासुत्ते । से तं सुयं ॥ ४२ ॥

( श्रनुयोगद्वार )

से॰ ते भा॰ भावजुत कहिए त॰ ते भावश्रुत ने इ॰ एप्रत्यत्त ए॰ एकार्थक ना॰ जुदा श्रुदा घोष उदात्तादिक. ना॰ जुदा जुदा व्यजनात्तर गा॰ नाम पर्याय प॰ परुष्या त॰ ते कहे छे— ए॰ श्रुद ए॰ सूत्र. ग॰ यत्य मि॰ सिद्धान्त सा॰ शानन श्राः श्राःता य॰ प्रवचन॰ उ॰ उपदेश प॰ प्रज्ञापन श्राः भागम ए॰ एकार्थ प॰ पर्याय नाम मूत्र ने विवे मे॰ ते स॰ सूत्र कहिहैं। सुर धुत ने पर भाश्री तर त्रिणा. पर प्रत्यनीक पर परुष्या. तर —ते कहे हे सर सूत्र ना प्रत्यनोक. प्रश्चिम प्रत्यनीक खोटा ध्यर्थ नू भण्य हत्यादिक तर सूत्र प्राने प्रार्थ ते, विहुंना प्रत्यनीक वैरी.

अय इहां पिण श्रुत आश्री तीन प्रत्यनीक कहा। सूत ना १ अर्थना २ अने चिहूंना ३। तिण में अर्थ ना प्रत्यनीक नें श्रुत प्रत्यनीक कहाो तथा ठाणाडू ठाणे ३ पिण इम हिज श्रुत आश्री तोन प्रत्यनीक कहाा तिहां पिण अर्थ ने श्रुत कहाो इत्यादिक अनेक ठामे अर्थ ने श्रुत कहाो छे। तेणे कारणे अर्थ ना जाण होवा माटे श्रावक नें "श्रुत परिग्रहीता" कहाो पिण "सूत्र परिग्रहीता" किहां ही कहाो न थी। डाहा हुने तो विचारि जोईजो।

### इति ११ बोल सम्पूर्गा

तथा चली पन्नवणा पट २३ उ॰ २ पंचेन्द्रिय ना उपयोग नें श्रुत कहाों छैं ते पाठ लिखिये छैं।

केरिसएणं नेरइये उक्कोस कार्लाट्टतीयं णाणावरणिजं कम्म वंधित गोयमा ! संगणी पंचिंदिए सद्वाहिं पजती हिं-पजत्ते सागारे जागरे सूत्तो वडते मिच्छादिट्टी कगह लेसे उक्कोस संकिलिट्ट परिणामे ईसि मिड्सिम परिणामे वा एरिस एगां गोयमा ! णेरइए उक्कोस काल ट्वितीयं गाणा वरिणाजं कम्मं वंधित ॥ २५॥

( पत्रवणा पद २३ ठ० २ )

के फेहमों भन्नों यों नास्की उर उत्षृष्ट काल स्थिति नू. यार झाना नरसीय कर्म बीचे. गों दे गोंतम! सर्मझी पचेन्द्रिय सर मर्थ पर्यासो. माकारोप योगवन्त जार जागतो निज्ञा रिक्स नास्की ने दिया क्लिंगिक निज्ञा नो ग्राहुभा हुई ते काटे जामृत बद्द्यों सर श्रुसीयपुक्त पचेन्द्रिय ना उपयोगवन्त भि॰ मिथ्या दृष्टि क॰ कृष्ण लेश्यावन्त उ॰ उत्कृष्ट आकार संक्षिन्ट परिणामवन्त इ॰ प्रथवा लिगारेक मध्यम परिणाम वन्त ए॰ एहवो थको गो॰ हे गोतम । ये॰ नारकी उ॰ उत्कृष्ट काल नी स्थिति नू॰ ज्ञाना दरणीय कर्म ब॰ बांधे

अथ इहां कहाो—जे सन्नी पंचेन्द्रिय 'पर्याप्ती जागरे सुत्ती वडते" किहतां जागती थकी श्रुतोपयुक्त अर्थात् उपयोगवन्त ते मिथ्या दृष्टि कृष्ण लेश्यी उत्कृष्ट संिक्ष्टि परिणाम ना धनी तथा किञ्चित मध्यम परिणाम ना धणी उत्कृष्ट स्थिति नों झाना वरणीय कर्म बांधे। इहां पंचेन्द्रिय ना अर्थना उपयोग ने श्रुत कहाी ते श्रुत नाम अनेक ठिकाणे अर्थनो छै। ते अर्थ ना जाण श्रावक होवा थी "सुय परिगाहिया"कहाा छै। डाहा हुवे तो विचारि जोई जो।

# इति १२ बोल सम्पूर्ण

तथा वली आवश्यक सूत्र मा अर्थ ने आगम कह्यो अने अनुयोग द्वार मा भावश्रुत ना दश नाम परूप्या तिहां आगम नाम श्रुत नो कह्यो छै ते पाठ लिखिए छै।

सेतं भाव सुयं तस्तगं इमे एगद्विया गागा घोसा गागा वंजगा नाम धेजा भवंति तं जहा—

सुयं सुत्तं गंथं सिद्धंति सासणं आण्ति वयण उव-एसो । परणवणे आगमेऽविय एगट्टा पज्जवासुत्ते । से तं सुयं ॥ ४२ ॥

( घनुयोगद्वार ।

से॰ ते भा॰ भावश्रुत कहिए त॰ ते भावश्रुत ने इ॰ एवत्यत्त ए॰ एकार्थक ना॰ जुदा खदा घोष उदात्तादिक, ना॰ जुदा जुटा व्यवनात्तर, गा॰ नाम पर्याय प॰ परूव्या त॰ ते कहे छै— छ॰ श्रुत छ॰ स्त्र, ग॰ प्रत्य सि॰ सिद्धान्त सा॰ ग्रास्त प्रा॰ ग्राह्या य॰ प्रवचन॰ उ॰ उपदेगः प॰ प्रतापन भ्रा॰ भ्रागम ए॰ एकार्थ प॰ पर्याय नाम स्त्र ने विवे से॰ ते स॰ सृत्र कहिह । इहां श्रुत ना दश नाम कहा। तिण मे आगम नाम श्रुत नो कहा। अने अनुयोग द्वार मा अर्थ ने आगम कहा। ते कहे छै। "तिविहे आगमे प० तं०—सुत्तानमें अत्यागमें तदुभयागमें" ए अर्थ रूप आगम कहा। भावे अर्थ रूप श्रुत कहो आगम नाम श्रुत नो हीज छै। इत्यादिक अनेक ठामे अर्थ ने श्रुत कहा। ते माटे श्रावकां ने अर्थ रूप श्रुत ना जाण कहीजे।

तिवारे कोई कहें—जे तमें कहों छो श्रावकां ने सूत्र भणवो नहीं तो आवश्यक अ० ४ श्रावक पिण तीन आगम ना चवदे अतीचार आलोवे तो जं श्रावक सूत्र भणे इज नहीं तो अतीचार किण रा आलोवे तेहनो उत्तर—ए सूत्र हप आगम तो श्रावक रे आवश्यक सूत अर्थात् प्रतिक्रमण सूत्र आश्रयों छैं। तिवारे कोई कहें-जो श्रावक ने सूत्र मणवो इज नहीं तो शावश्यक अर्थात् प्रतिक्रमण क्यूं करें तहनों उत्तर—आवश्यक सूत्र भणवारी तो श्रावक ने अनुयोग हार सूत्र मं भगवान नी आहा छै। ते पाठ कहे छैं।

"समणे णं सायएणय अवस्सं कायन्त्रे ह्यड जम्हा अन्तो अहो निस-स्साय तम्हा आव वस्सयं नाम॰" साधु तथा आवक ने वेहूं टंक अयश्य करवो तेह् थी आवश्यक नाम कहिए। तेणे कारणे आवस्यक स्त आश्रयी स्तागम ना अतीचार आलोवें पिण अनरा स्त्र आश्रयी न थी। तथा अनेग स्त्र पाठना रसा कसा वैगग्य रूप केई एक गाथा श्रायक भणे तो पिण आहा चाहिर जणाना न थी। ते किम नेह नो न्याय कहे छै। साधु ने अकाल में स्त्र नहीं बांचचो पिण गसा कसा रूप एक दोय तीन गाथा बांचचारी आहा निशीध उद्देश्ये १६ दीनी छै। निम श्रायक पिण रसा कसा रूप स्त्र नी गांथा तथा बोल बाचे तो आहा बाहिर दीसे नहीं। तथा द्वान ना चवडे अतीचार मा कह्यो "अकाले कशो सिज्काओ काले न कथो सिज्काओ" ने पिण श्रायण्यक स्त्र आश्रयी जणाय छै।

तिवारे कोई कोई कहें — श्रायक न सूत्र नहीं भणयों तो राजमती ने बहु-श्रुति पर्यू नाजी जर्ने पालित आवक ने पण्डित क्यूं कहारे इस कहे नेहनो उत्तर-प्र पिण अर्थ कप श्रुन आश्रयी बहुश्रुनि तथा पण्डित कहारे दासि छै। पिण सुत्र आश्रयी कहारे हीसे नहीं। प्रयू कि कालिक उटकालिक सूत्र अनुक्रम भणयों तो माधु ने हीज कहारे छै पिण श्रायक ने कहारे न थीं। अने गोतमादिक साधा में कोई सबदे पूर्व भण्यो कोई इंग्यार अडू भण्यो एहवा अनेक ठामे पाठ छै। पिण अमुक श्रावक एनला सूत्र भण्यो एहवो पाठ किहां ही चाल्यो न थी। ते माटे सिद्धान्त भणवारी आज्ञा साधु ने हीज छै। पिण अनेरा गृहस्थ पासत्थादिक नें सिद्धान्त भणवार आज्ञा श्री वीतराग नी न थी। डाहा हुवे तो विचारि जोई जो।

# इति १३ बोल सम्पूर्गा

# इति सूत्र पठनाऽधिकारः



# अथ निरवद्य क्रियाधिकारः।

केतला एक अजाण आज्ञा वाहिरली करणी थी पुण्य वंत्रती कहें। ते सूत ना जाणणहार नहीं। अगवन्त तो ठाम २ अज्ञा माहिली करणी थी पुण्य वंत्रतों कहों। ते निर्जरा री करणी करनां नाम कर्म उद्य थी शुभ योग प्रवर्चे तिहां इज पुण्य वंधे हैं। ते करणी शुद्ध निरवद्य आज्ञा माहिली छै। पुण्य वंधे तिहां निर्जरा री नियमा छै। ते सक्षेप मात स्त्र पाट लिखिये छै।

कहणणं भंते ! जीवाणं कलाण कम्मा कड्जंति कालो-दाई ! से जहा नामए केंद्र पुरिसे मणुणणं थाली पाप सुद्धं अट्टारस वंजणा उलं ओसह मिस्सं भोयणं भुंज्जेजा तस्सणं भोयणस्स आवाए नो भहए भवद् त्रओपच्छा परि-णम माणे २ सुरुवत्ताए सुवणणत्ताए जाव सुहत्ताए नो दुक्ख-ताए भुजो भुजो परिणमइ एवामेव कालोदाई ! जीवाणं पाणाइ वाय वेरमणे जाव परिगाह वेरमणे कोह विवेगे जाव मिच्छा दंसण सल्ल विवेगे तस्सणं आवाए नो भइए भवइ त्रओपच्छा परिणममाणे २ सुरुवत्ताए जाव नो दुक्खताए भुजो २ परिणमइ. एवंखलु कालोदाई जीवाणं कलाण कम्मा जाव कड्जंति । कि किम भे भगवन्त! जी जीव ने के कल्याण फल विपाक सेंयुक्त, के कर्म के हुइ का है कालोदायी! से ते यथानामें यथा हण्टांते. के कोइक पुरुष, में मनोहा था हां हली पाके करी शुद्ध निर्दोष, ध्रा १८ मेंद व्यञ्जन गाक तकादिक तेणों करी सुक्त उठ भौष्य महातिक ध्रतादिक तिणों मिश्र भो भो जन प्रति. भोगवे ते भो जन नो. ध्रा ध्रापात कहितां प्रथम ते रुदू न लागे. ते तिवारे पद्धे ध्रोषय परिण्यमता हते सरूष पणे से सवर्ण पणे याद्य. से सह पणे गो नहीं. दु हु . ख पणे. सु वार र परिण्यमे ते वे पर ध्रोषय मिश्रित भो जन नी परे का कालोदाई जी जीव ने पा ध्राणातिपात वे वेरमण थकी जा यावत. पण्परिग्रह वेरमण थकी. को को घ्राघ विनेक थकी यावत. मि मिश्यादर्णन शल्य विनेक थकी. ते तेहनें प्रथम न हुइ सेख ने ध्रथें इन्द्रिय ने प्रतिकृत पणा थी ते तिवारे पद्धे प्राणातिपात. वेरमण थी उपनू जे प्रयय दर्म ते परिण्यमते हते शु सरूप पणे जा यावत. गां कि हिं दु . ख रणे परिण्यमे प इम दिश्चय का वाले हाई. जी जीव ने कि व व स्थाण पल जा यावत. का वावत. कि हुइ

अथ इहां कहाो १८ पाप न सेव्यां क्ट्याणकारी कर्म वेश्री। पाछले आला-वे १८ पाप सेव्या पाप कर्म नो वन्ध कहाो। ते पाप नों प्रतिपक्ष पुरुष कहो भावे कट्याणकारी कर्म कहो। ते १८ पाप न सेव्यां पुण्य वंधतो कहाो। ते माटे १८ पाप न सेवे ते करणी निरवद्य आज्ञा माहिली छै ते करणी सूं इज पुरुष रो वन्ध कहाो। तथा समवायाङ्ग ५ में समवाये कहाो।

"पश्च निज्ञरट्ठाणाः प० पाणाइवायात्रो वेरमणं मुसावायात्रो अदिल्ला दाणात्रो, मेहुणन्नो वेरमणं परिगा-हात्रो वेरमणं"

उहां ५ आश्रव थी निवर्त्त ते निर्जरा स्थानक व ह्या। जे त्याग विनाइ पांच आश्रव टाले ते निर्जरा स्थानक ते निर्जरा शे करणी छै। अने भगवान् पिण कालोदाई ने इण निर्जरा री करणी थी पुण्य वंघतो कह्यो छै। पिण सावध आश्रा वाहिर ली करणी थी पुण्य वंघतो न कह्यो। डाहा हुंचे तो विचारि जोइजो।

### इति १ वोल सम्पूर्गा

# ऋथ निरवद्य क्रियाधिकारः।

केतला एक अजाण आज्ञा चाहिरली करणी थो पुण्य वंयतो कहे। ते सूत्र ना जाणणहार नहीं। भगवन्त तो ठाम २ अज्ञा माहिली करणी थी पुण्य वंधतो कह्यो। ते निर्जरा री करणी करतां नाम कर्म उदय थी शुभ योग प्रवर्ते तिहां इज पुण्य वंधे छै। ते करणी शुद्ध निरवद्य आज्ञा माहिलो छै। पुण्य वंधे तिहां निर्जरा री नियमा छै। ते सक्षेप मात सूत्र पाठ लिखिये छै।

कहराणं भंते ! जीवाणं कलाण कम्मा कडजंति कालो-दाई ! से जहा नामए केंद्र पुरिसे मणुराणं थाली पाप सुद्धं अट्टारस वंजणा उलं ओसह मिस्सं भोयणं भुंज्जेजा तस्सणं भोयणस्स आवाए नो भद्दए भवद् तओपच्छा परि-णम माणे २ सुरूवत्ताए सुवरणत्ताए जाव सुहत्ताए नो दुक्ख-ताए भुजो भुजो परिणमइ एवामेव कालोदाई ! जीवाणं पाणाइ वाय वेरमणे जाव परिगाह वेरमणे कोह विवेगे जाव मिच्छा दंसण सल्ल विवेगे तस्सणं आवाए नो भद्दए भवद् तओपच्छा परिणममाणे २ सुरूवत्ताए जाव नो दुक्खताए भुजो २ परिणममाणे २ सुरूवताए जाव नो दुक्खताए कि कि भागवन्त! जी जीव में का कल्याण फल विपाक सेंयुक्त. का कर्म का हुइ का है कालोदायी! से ते यथानामे यथा हण्टांते. की कोहक पुरुष. मा मनोशा था। हांडली पाके करी शुद्ध निर्दोष धा १८ भेद व्यञ्जन शाक तकादिक तेणों करी शुक्त उठ भीषध महातिक धृतादिक तिणों मिश्र भो भो भो जन प्रति. भोग ने ते भो जन नो. धा धापात कहितां प्रथम ते रूडू न लागे. ता तिवारे पछे ध्योप य परिण्यमता छने सरूप पणे सा स्वर्ण पणे या ब्रह्म सा पणे गांवि हुं सु पणे भी वा निर्देश को नहीं. हुं हुं सु पणे. भुं वार २ परिण्यमे ते ० ए० ध्योप धिक्र भो जन नी परे का कालोदाई जी जीव ने पा प्राणातिपात वे वेरमण् धकी जा व्यावत्. पण्परिग्रह वेरमण् थकी. को को ब्रोच विनेक धकी यावत् मि मिश्रा मा सहस्य विनेक धकी. ता ते तहने प्रथम न हुं हुं सु ले खा ध्ये इन्द्रिय ने प्रतिकृत पणा थी ता तिवारे पछे प्राणातिपात. वेरमण् थी टपनू जे पुण्य वर्म ते परिण्यमते छते शु सरूप पणे जा यावत्. गणे नहीं हुं स्व पणे परिण्योमे पण्ड मा निर्द्ध वा वाले हुं हैं. जी जीव ने का व वयाण पल जा थावत्. का हुं हुं सु

अथ इहां कहाो १८ पाप न सेव्यां क्ल्याणकारी कर्म वेश्व । पाछले आला-चे १८ पाप सेव्यां पाप कर्म नो वन्य कहाो । ते पाप नों प्रतिपक्ष पुण्य कहो. भावे कल्याणकारी कर्म कहो । ते १८ पाप न सेव्यां पुण्य चंत्रतो कहाो । ते माटे १८ पाप न सेवे ते करणी निरवद्य आहा मांहिली छै ते करणी सूं इज पुण्य रो वन्य कहाो । तथा समवायाङ्ग ५ मे समवाये कहाो ।

"पश्च निज्ञरट्टाणाः प० पाणाइवायात्रो वेरमणं मुसावायात्रो ऋदिन्ना दाणात्रो, मेहुणक्रो वेरमणं परिगा-हात्रो वेरमणं"

इहा ५ आश्रव थी निवर्त्त ते निर्जरा स्थानक व ह्या। जे त्याग विनार पांच आश्रव टाले ते निर्जरा स्थानक ने निर्जरा श करणी छै। अने भगवान् पिण कालोदाई ने रण निर्जरा री करणी थी पुण्य वंधतो कहाो छै। पिण सावद्य आसा वाहिर ली करणी थी पुण्य वंधतो न कहाो। डाहा हुँचे तो विचारि जोइजो।

#### इति १ वोल सम्पूर्ण

तथा उत्तराध्ययन २० २६ कह्यो ते पाठ लिखिये छै।

वंद्रण एगां अंते ! जीवे किं जगायइ वंद्रणएगां नीया-गोयं कम्मं खवेइ उच्चागोरां कम्मं निवंधइ, सोहगांच गां अप-डिह्यं आगा फलं गिवत्तेइ दाहिगा भावं चगां जगायइ॥१०॥

व शुरु ने वन्दना कर्ये करी. भं हे पूज्य ! जी जीव कि किसी फल उपार्ने इस शिष्य पूद्यां थकां शुरु वह छे वे शुरु ने बदना वरवे करी करी ने नी जीचा गोल नीचा कुल पामवाना कर्म ख दापावे उठ उचा कुल पामवाना वर्म प्रि वांधे. [सौभाव्य प्राने प्राठ तिथा री. श्राप्रतिहत श्राठ श्राज्ञा रो एल नि प्रवर्ते दाठ टाजिएय भाव उपार्ने

अथ इहां कहा। चन्द्रना हं करी नीच गोत्र कर्म खपावे ए तो निर्जरा कही अने ऊंच गीत्र कर्म वंधे, ए पुण्य नो दन्ध कहा। ते पिण आहा माहिली निर्जरा री करणी सूं पुण्य नो वन्ध कहा। डाहा हुचे तो विचार जोडजी।

### इति २ बोल सम्पूर्गा

तथा उत्तराध्ययन अ० २६ बो० २३ कहारे। ते पाट लिखिये हैं।

धम्म कहाएगां भंते । जावे किं जगायइ. धम्म कहा-एगां निज्ञरं जगायइ. धम्म कहाएगां प यगां पभावेइ. पवयगां पभावे गां जीवे ज्ञागमेसस्स भहत्ताए कम्मं निवंधइ. ॥२३॥

(उत्तराध्ययन ग्रा० २६)

धर धर्म कथा कहिये करो अब दे अगवन ! जीत किसोफल जब उपानें. इस शिष्य पृष्टे इते गुर कहे हैं घर धर्म कथा कहिते वसी. निर्शानिंग वस्ता भी विधि उपानें धर धर्म कथा कहवे करी सि॰ सिद्धांत नो प्रभावना करे. सिद्धांत ना गुण दिशवे मिद्धांत ना गुण दिशवे करी जो॰ जीव. धा॰ धागले भ॰ कल्याण पणे गुभ पणे क॰ कर्म बांधे

अथ इहां पिण धर्म कथाई करी शुभ कर्म नों वन्त्र कहा। ए धर्म कथा पिण निर्जरा ना भेदा में तिहां जे शुभ कर्म नों वंध छै। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

# इति ३ बोल सम्पूर्ण ।

तथा उत्तराध्ययन २० २६ कहा। ते पाठ लिखिये छै।

#### वेयावच्चेगां भंते ! जीवे किं जगाइयः वेयावच्चेगां तित्थयर णाम गोत्तं कम्मं निवंधइ ॥४३॥

( उत्तराध्ययन घा० २६ )

धे॰ खाचार्यादिक नो धैयावन करने करी भ० हे पूज्य ! जी॰ जीन कि॰ किसो ज॰ फज उपानें इस यिज्य पूत्रे छते गुरु कहे छैं धे॰ खाचार्यादिक नी वैयानन करने करी ति॰ तीर्थ कर नाम गोत्र कर्म नि॰ चांधे

अंध इहां गुठ नी न्यावच कियां तीर्थं ड्रूर नाम गीत्र कर्म नीं वन्ध कहाो। ए न्यावच निर्जरा ना १२ भेदां माहि छै। तेह थी तीर्थं ड्रूर गोत्र पुण्य बंधे कहाो, ए पिण भाषा माहिली करणी छै। डाहा हुवे तो विचारि जोडजो।

#### इति ४ बोल सम्पूर्ण।

तथा भगवनी श॰ ५ उ॰ ६ कत्तों ते पाठ लिखिये छैं। ४८ कहणं भंते ! जीवा सुभ दीहाउ यत्ताए कम्मं पकरंति गोयमा ! नो पाणे अइवाएता नो मुसं वइत्ता तहा रूवं समणं वा माहणं वा वंदित्ता जाव पञ्जुवासेता अगणयरेणं मणुण्णणं पीइकारएणं असणं पाणं खाइमं साइमं पडिला-भित्ता एवं खलु जीवा जाव पकरंति ॥४४॥

(भगवती ग्र० ४ उ० ६)

कः किम. जीव जीव. मार भगान् ! शुरु शुभ दीर्घ घाषुषा नों कम बांधे गोर है गौतम ! योव नहीं जीव प्रति हतो. योव नहीं स्था प्रति बोले तव तथा रूप सव श्रमणप्रति. साव माह्या प्रति बंव बांदी ने बाउत पर सेवा करी ने प्रव प्रनेरो सव मनोज. पीव प्रीति बारी ह भने भाने करी. प्रव प्रयान पान खादिम स्वादिमें करी ने प्रतिलामें. एव हम. निश्रय जीन यावत शुभ टीघांयुरो बांधे

शय इहा जीव न हण्या. भूठ न चोल्यां. तथा रूप श्रमण माहण, नें चन्द्-नाटिक करी अरानादिक दिया शुभ दीर्घ आयुपा नों वन्त्र कहाो। शुभ दीर्घ आयुपो ने तीन बोन्ट निरवरा थी धंघनो कहाो। तथा ठाणाङ्ग ठा० ६ साधु नें अञ्चादिक टिया पुण्य कहाो। अनें भगवती घा० ८ उ० ई साधु नें दीर्घां निर्जरा कही। ने शाहा माहिलो करणी छै। डाहा हुए तो विचारि जोहजो।

### इति ५ वोल सम्पूर्गा ।

तथा डाणाह डा० १० वोल दश करी ने कन्याणकारी कर्म नों वस्य कहारी। ने पाड निरिये है।

दसहिं टाणेहिं जीवा आगमेसि भइत्ताए कम्मं पग-रंति तं० अति दाणयाए दिट्टि संपन्नयाए. जोग वहिययाए. खंति खमण्याए. जीइंदियाए. श्रमाइल्लयाए. श्रपासत्थयाए. सुसामन्नयाए. पवयण वच्छल्लयाए. पवयण उन्भावण-याए॥११४॥

( डाणांग ठा० १० )

धागमीइ भवांतरे रूढू देव पणो तदनतर रूढू मनुष्य पण् पामवू द० दग स्थानके करी जीन धने मोन ने पामवे कल्याण है तेहने एगो धर्ये. क० कर्म शुभ प्रकृति रूप प० वांधे तं० ते कहे छे ए दग्र वोल भट्ट कर्म जोडवू. ध० छेदे जेंगो करी धानन्द सिहत मोन फलवर्ती ज्ञानादिक नी धाराधना रूप लता, देनेन्द्रादिक नी स्पृद्धि नू प्रार्थवा रूप ध्रध्यवसाय ते रूप कृहाडे करी ते नियाण ते नथी जेहने ते ध्रनिदान तेगों करी १ सम्यक्त्य दृष्टि पणों करी २ जो सिद्धान्त ना योग ने वहिन ध्रथवा सगले । उद्धरङ्ग पणा रहित जे समाधि योग तेहने करने करी ख० समाइ करी परिषह समन्ने करी जमानु प्रहण्ण कहिउ ते ध्रममर्थ पणों खमवा नू निषेध भणों समर्थ पणों समे इ० इन्द्रिय ने निम्नहने करी. ध० मायावी पणा रहित ध० ज्ञानादिक ने देश धकी सर्न धकी वाहिर तिष्ठे ते पार्ग्वस्थ देश धकी ते शब्यातर पिग्रड ध्रमिह्र नित्यपिग्रड ध्रमिग्रड निकारणों भोगने स० पार्थस्थादिक ने दोप ने वर्ज वे करी शोभन ध्रमण पण्ण तेणों करी भद्र प० पत्रयण प्रकृष्ट ध्रयवा प्रगल्त वचन ध्रागम ते प्रवचन हाद्याङ्गी ध्रथवा तेहनों ध्राधार सह तेहनों वात्सरण स्वारत पणों करी प्रत्यनीक पण्ण टालिबू तेणों करी भद्र प० हाद्रगांगी नू प्रभाव वूं ते० धर्म कथावाद नी लिव्य करी ध्रम्नू उपजािव वूं. तेणों करी भद्र कर्म करे. ए भद्र वस्याण कर्म करणहार ने

अथ अटे १० प्रकारे कल्याणकारी कर्म बंधता कह्या—ते द्सुंड होल निरवद्य छै। आज्ञा माहि छै। पिण सावद्य करणी आज्ञा वाहिर ली करणी थी पुण्य बंध कह्यों न थी। डाह्य हुवे तो विचारि जोइजो।

#### इति ६ बोल सम्पूर्गा ।

तथा भगवती श० ९ उ० ६ अडारह पाप सेव्यां कर्कश वेदनी यंधे, वर्ने १८ पाप न सेव्यां अकर्कश वेद नी यंधे इस करारे। ते पाठ लिसिये छै।

कहराएं भंते ! जीवारां कक्कस वेयिएजा कम्मा कडजंति गोयमा ! पारगाइवाए एां जाव मिच्छा दंसरा सल्लेगां एवं खलु गोयमा जीवारां कक्कस वेयिएजा कम्मा कडजंति ।

( भगवती ११० ७ उ० ६् )

कः किम भ े हे भगवन् ! जीव जीव कः कर्कश वेदनीय वर्म प्रति उपाजें हैं हे गोवम ! पा॰ प्रायातिपाते करी यावत् सि॰ मिथ्या दर्शन शस्ये करी ने १८ पाप स्थानके पु॰ इस निश्चय गो॰ हे गोतम ! जीव ने कर्कश वेदनी कर्म हुवे दि.

अथ इहां १८ पाप सेन्यां कर्कश चेद नी कर्म नों वन्ध कहाो। ते करणी सावद्य आजा वाहिर ली छै। डाहा हुवे तो विचारि जोडजो।

# इति ७ वोल सम्पूर्ण।

तया अर्कका वेदनी आजा माहि ली करणी थी वंधे इम कहा। ते पाठ लिलिये छैं।

कहराणं भंते ! जीवाणं श्रकक्कस वेयिणिज्ञा कम्मा कज्ञन्ति गोयमा ! पाणाइवाय वेरमणेणं जाव परिश्रह वेरम-गोणं कोइ विवेगेणं जाव मिच्छा दंसण सञ्च विवेगेणं एवं खलु गोयमा ! जीवोणं श्रकक्कस वेयिणिज्ञा कस्मा कज्ञन्ति ।

षः विस भः भगवन्त । तीय पार्जाण नैहनी नर्स श्रति उपार्वे ही. गो॰ है गोतम ! पार प्रायातिकान पेरस्यों करी ने संयगद वसी यावन् परिग्रह वैरमणे परी ने होच ने वेरसणे करी में. जाः पावत् मिष्या दर्शन ग्रस्य वेरमरो करी में १८ पाप स्थानक वर्शने करी प्रष् निष्य गोर हे गोनम ! जीव में: प्रश्न प्रक्किंग वेदनीय कर्म उपने हैं.

वय इहां १८ पाप न सेत्र्यां सक्केश वेद नी पुण्य कर्म नों दन्य नहीं। ते करणी निरवय काम्रा माहि ली छैं। पिण सावय काहा वाहर ली खूं पुण्य नों इन्य न नहों। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

# इति = बोलः सम्पूर्णः ।

तथा २० वोलं करी तीर्थंड्रर गोत वंघतो कहा। ते पाठ लिकिये छै।

इमे हियागां वीसाहिय कारगोहिं अत्तविय वहुलीक-एहिं तित्थयर गामगोयं कम्मं निव्वतेसु तंजहा—

अरिहंत सिद्ध पवयणः गुरु थेरे बहुस्सुए तवस्तीसु । वच्छ्रलयाय तेसिं, अभिक्ष गाणोवश्रोगेह ॥ १ ॥ दंसण विणय भावस्तएय, सीलव्वए यणिरवङ्यारे । खण्लव तवच्चियाए, वेयावच्चे समाहीयं ॥ २ ॥ अपुरुवणाणा गहणे, सुयभत्ती पवयणोप्यभावणया । एएहिं कारणेहिं, तिल्ययर तं लहइ जीवो ॥ ३ ॥

( हाता घः = ,

इन ए प्रत्यक्ष काराते वीन बीस ने मेदी करी ने, ते मेद केहवा हैं. घान कालेहिन है, मजीत करी ने एक बार करवा पक्षी सेव्या हैं वन घड़ी बार करवा पन्नी घड़ी वार नेव्या वीम स्पादक, नेटी करी, तीर्थ कर नाम गीव कर्म, दिन उपानंत को, बांधे ते महादन छड़-गार नेव्या ते स्पानक केहवा हैं घन प्रारहित्य नी घारावना ने सेवा सक्ति को मिन मिल्लना प्याराधना ते गुण्याम करवा प० प्रवचन छ० श्रुत ज्ञान सिद्धान्त नों यलाण्वो. गु० धर्मोपरेश गुरु नों विनय करे थि० स्थिवरां नों विनय करे बहुश्रुति घणा प्रागम नों भणनहार.
एक २ ध्रपेत्राय करी नें जाण्वो. त० तपस्त्री एक उपवास ध्रादि देई घणा तप सिहत हाधु
तेहनी सेवा भक्ति व० ध्रारिहन्त सिद्ध प्रवचन गुरु. स्थिवर बहुश्रुति तपस्त्री ए सात पटानो यत्सलता पणे. भक्ति करी ने ध्रमे जे ध्रनुरागो छतां ज्ञान नों उपयोग हुन्तो तीर्थ कर कर्म
वांथे. द० दर्गन ते सम्यक्त्व निर्मली पालतो, ज्ञान नो विनय. भा० ध्रावश्यक नों करवो
पटफमणो करवो नि० निरतिचार पणे करिये सी० मूल गुण् उत्तर गुण् नें निरतिचार पालतों
थको तीर्थकर नाम कर्म यांथे. प० ज्ञीणलवादिक काल ने विषे सम्येग भाव ना ध्यान रा सेवा
थको यंघ. त० तप एक उपवासादिक. तप मू रक्त पणा करी. चि० साधु ने शुद्ध दान देई ने वे०
१० विघ दपावच करतो थको गु० गुकदिक ना कार्य करके गुरु ने सन्तोष उपजावे करी ने तीर्थ ,
कर नाम गोत्र बांधे. घ० ध्यपूर्य ज्ञान भणतो थको जीव तीर्थकर नाम गोत्र बाधे ए० सूत्र ना
भिक्त सिद्धान्त नी भक्ति करतो थको तीर्थकर नाम कर्म बांधे प० यथायक्ति साधु मार्ग ने देखाढोने करी. प्रत्यन नी प्रभावना तीर्थकर ना मार्ग ने दीपावे करी. ए तीर्थकर पणा ना कारण्
थकी २० भेदी यंधवो कहों

अय अडे चीसुंह चोलां नों विचार जर लेवो । तीर्थद्वर नाम कर्म ए पुण्य छै। ए पिण शुभ योग प्रवर्त्ततां वंधे छै। ए वीसुंह चोल सेवण री भगवन्त नी आमा छै। शहा हुवे तो विचारि जोइजो।

### इति ६ बोल सम्पूर्गा ।

तथा विषाक सूत्र में सुमुख गाथा पित साधु नें दान देई प्रति संसार करी मनुष्य नें बागुपो बांध्यो कहाो छै। ते करणी बाजा महिली छै। इस दर्मुंद लणा मनुष्य नें बागुपो बांध्यो कहाो छै। ते करणी बाजा महिली छै। इस दर्मुंद लणा मनुष्य नो बागुपो चाध्यो ते करणी निर-पा छै। सायद्य करणी थी पुष्य वधे नहीं। नथा भगवती श० ७ उ० ६ प्राण. भूत जीव. सत्व. नें दुःष न दियां साता चेद नी रो वन्ध्र कहाो। ते पाट लिक्ये छै।

अत्थिएं भंते ! जीवाएं सायावेयिएजा कम्मा कज्जंति, हंता अत्थि। कहरणां भंते । साया वेयणिजा कम्मा क-ज्जंति, गोयमा । पाणाणुकंपयाए. भूयाणुकंपयाए जीवा-णुकंपयाएः सत्तागुकंपयाए. बहूगां पागागां जाव सत्तागां **अदुक्लगायाए असोयगायाए. अजूरगायाए अतिप्पगायाए** अपिष्टणयाषः अपरियावणयाष. एवं खलु गोयमा । जीवार्णा साया वेयि शिजा कम्मा कज्जंति एवं नेरइया शवि जाव वेमा-कज्जंति, हंता अस्थि। कह्यां भंते । जीवायां असायावेय-णिजा कम्मा कजन्ति, गोयमा । परदुंक्खणयाए परसोयण-याए. परजूरण्याएः परतिष्पर्याए. परपिष्टण्याए परपरि-तावणयाए, वहूगां पाणागां भूयागां जीवागां. सत्तागां. दु-क्लणयाए सोयणयाए जाव परियावणयाए, एवं खलु गोयमा । जीवागं असाया वेयगिजा कम्मा कज्जन्ति. एवं नेरइ्षाण्विः जाव वेमाणियाणं ॥ १०॥

(भगवती श०७ उ०६)

ध्य० ग्रहो भगवन् । जीव साता घेदनीय कर्म करे हैं ह० हां गोतम ! जीव साता घेदनीय कर्म करे हैं क० किम भ० भगवन् । जीव सा० साता घेदनीय कर्म वांधे (भगवान् कहें) गो० हे गोतम ! पा० प्राणी नी ध्यनुकम्पा करी ने . भू० भूत नी श्रनुकम्पा करी जी० जीवनी श्रनुकम्पा करी. स० सत्व नी ध्यनुकम्पा करी व० घणा प्राणी भूत जीव सत्य ने दु ख न करवे करी ध्य० योक न उपजावे ध्य० भुरावे नहीं ध्य० ध्यांस्पात न करावे ध्य० ताहुना न करे ध्य० पर धरीर ने ताप न उपजावे दु ख न देवे इम निश्चय गो० हे गोतम । जी० जीव साता चेदनी कर्म उपजावे ए० एगो प्रकार नारकी सू वैमानिक पर्यन्त चौवीसुइ द्यडक जाण्या. ध्य० ध्यहो भ० भगवन् ! जी० जीव श्रसाता वेदनी कर्म उपाजें हैं ह० (भगवान् वोल्या) हां उपाजें क०

किस म० भगवन् । जी० जीव श्रसंता वेदनी कर्स उपजाने गो० गोतस ! प० पर ने दुःत करी प० परने शोक करी प० पर ने मुराने करी प० परने प्रश्नुपात करावे करी प० परने पीटण करी पर ने परिताप ना उपजाने करी. व० घया प्राश्ची ने यावत् स० सत्व ने दु ए उपजाने करी. सो० शोक उपजाने करी. जीव ने परिताप ना उपजाने करी. ए० इम निश्चय करी ने गो० भोतम ! जीव श्रसाता वेदनी कर्म उपजाने हैं. ए० इमज नारकी ने पिया यावत् वैमानिक संगे

अध इहां कहा।—साता चेदनी पुण्य छै ते प्राणी नी अनुकस्पा फरी. भूतं नी अनुकर्पा करी. जीव नी सत्व नी अनुकर्पा करी. घणा प्राणी भूत. जीव सत्व ने दुःख न देवे करी इत्यादिक निरवद्य करणी सूं नीपजे छै। ते निरवद्य करणी आज्ञा माहिली इज छै। अनें असाता चेदनी कही ते पर नें दुःख देवे करी. इत्या-दिक सावद्य करणी सूं नीपजे छै। ते आजा चाहिर जाणवी। ते मादे पुण्य नीं फरणी आज्ञा माहिली छै। साहा हुवे तो विचारि जोइजो।

### इति १० वोल सम्पूर्गा ।

्र चली आठों इ फर्म पंथवा री करणी रे अधिकारे पहचा पाठ छै। ते पाठ लिगिये छै।

कम्मा श्रीरणद्योग वंधेणं भंते ! कइविहे पण्णते गोयमा ! छट्ट विहे पण्णत्ते तं जहा—नाणा वरण्जि कम्मा श्रीरण्यद्योग वंधे जाव, श्रंतराइयं कम्मा श्रीरण्यद्योग वंधे । णाणा वरण्जि कम्मा सरीर प्यद्योग वंधे णं भंते ! कस्स कम्मस्स उदण्णं गोयमा ! नाण् पडिणीययाण् नाण् निग्ह वगयाण् नागंतराण्णं नाण्णदोसेणं गाण्ण्यासाय एगं नाण् विसंवादणा जोगेणं नाणावरणिज कस्मा सरीण्णद्योग नामाए कम्मस्त उदएगं नाणावरिक्त कम्मा सरीरप्यश्रोग वंधे ॥ ३७॥ दरिसणा वरिणिक्त कम्मा सरीरप्यश्रोग वंधेणं भंते । कस्त कम्मस्त उदएगं गोयमा । दंसण पिड-णीययाए एवं जहा नाणावरिणिक्तं नवरं दंसण नाम धेयव्वं जाव दंसण विसंवायणा जोगेणं दंसणावरिणिक कम्मा सरीरप्यश्रोगणामाए कम्मस उदएगं जावण्यश्रोग वंधे॥३८॥

साया वेयिणिज कम्मा सरीरप्यश्रोग बंधेणं भंते ! कस्स कम्मस्स उद्देषणं गोयमा ! पाणाणुकंपयाए भूयाणु कंप्याए एवं जहा सत्तमसए दुस्समाउद्देसए जाव अपरि-यावणयाए । सायावेयिणिज कम्मा सरीरप्यश्रोग नामाए कम्मस्स उद्देषणं साया वेयिणिज जाव बंधे । असाया वेय-णिज पुच्छा गोयमा । पर दुःखणयाए परसोयणयाए जहा सत्तमसए दुस्समाउद्देसए जाव परितापणयाए असाया वेय-णिज कम्मा जावपश्रोग बंधे ॥ ३६-॥

मोहिण्जि कम्मा सरीर पुच्छा गोयमा । तिव्व कोह-धाए तिव्वमाण्याए. तिव्वमाययाए. तिव्वलोहयोए. ति-व्वदंसण मोहिण्जियाए तिव्वचरित्तमोहिण्जियाए. मोहिण्जि कम्मा सरीरप्यञ्जोग जाप्यञ्जोग बंधे ॥ ४०॥

णेरइया उयकम्मा सरीरप्यश्रोग बंधेणं भंते ! पुच्छा गोयमा ! महारंभयाएः महा परिगहियाएः पंचिदिय बहेणं कुणिमाहारेणं. णेरइया उयकम्मा सरीरप्यश्रोग णामाए कम्मस्स उदएणं खेरइया उपकम्मा सरीरप्त्रश्लोग जाव वंधे। तिरिवल जोणिया उयकम्मा सरीरपुच्छा गोयमा।
माइल्लयाएः निविद्विद्यापः अलियवयणेणं कूड तुल्ल कूड
माणेणं तिरिवल जोणियाउय कम्मा जावप्य छोग वंधे।
मणुस्ता उयं कम्मा सरीर पुच्छा गोयमा! पगइ भद्याए
पगइ विणीययाएः साणुकोसण्याएः अमच्छरियत्ताएः मणुस्ता उयकम्मा जावप्यञ्जोग वंधे। देवा उयकम्मा सरीर
पुच्छा गोयमा! सराग संजमेणं संजमासंजमेणं वालतवो
कम्मणं अकाम णिजराए देवाउय कम्मा सरीर जावप्य
छोग वंधे॥ ४१॥

सुभ नाम कम्मा सरीर पुच्छा गीयमा ! काउज्जुययाए भावुज्जुययाए भासुज्जुययाए अविसंवादणा जोगेणं सुभ णाम कम्मा सरीर जावप्यश्रोग वंधे श्रसुभ नाम कम्मा सरीर पुच्छा गोयमा ! काय श्रणजुययाए जाव विसंवादणा जोगेणं श्रसुभणाम कम्मा सरीर जावष्य श्रोग वंधे ॥ ४२ ॥

उद्या गोय कम्मा सरीर पुच्छा गोयमा! जाति श्रम-देणं कुल श्रमदेणं वल श्रमदेणं रूव श्रमदेणं, तव श्रमदेणं लाभ श्रमदेणं सुश्र श्रमदेणं, इस्तरिय श्रमदेणं, उद्या गोय कम्मा सरीर जावप्यश्रोग वंधे गीगा गोय कम्मा सरीर पुच्छा गोयमा! जाति मदेणं, कुल मदेणं, वल मदेणं, जाव इस्तरिय मदेणं, गीयागाय कम्मा सरीर-जावप्यश्रोग वंधे॥ ४३॥

अंतराइय कम्मा सरीर पुच्छा गोयमा ! दागांतराएगां.

लाभंतराएगां. भोगंतराएगां. उवभोगंतराएगां. वीरियंत राएगां अन्तराइय कम्मा सरीरप्यश्रोग गामाए. कम्मस्स उदएगां अन्तराइय कम्मा सरीरप्यश्रोग बंधे॥ ४४॥

( भगवती श॰ ८ उ० ६ )

हिवें कार्मेग्य ग्ररीर प्रयोग बन्ध अधिकारे करी कहे क० कार्मेग्य ग्ररीर प्रयोगयन्व मं े हे भगवन्त ! केतला प्रकारे प० परूप्यो गो० हे गौतम ! घ्र० छाठ प्रकारे कहाो । ना० ज्ञानावरस्थीय कर्म शरीर प्रयोग व धे जाव० यावतू. घ० घन्तराय कर्म शरीर प्रयोग करी बांधे उपार्जे। गा० ज्ञानावरगायि कर्म गरीर प्रयोग ब धे भ ० भगवन्! क० क्रण कर्म ना उदय थी गो॰ हे गौतम! गा॰ ज्ञान तथा ज्ञानवन्त सूत्र प्रतिकृत तिणे करी ज्ञान नो गोपवी ते निववो गा॰ शान भागतो होय तेहने अतराय करे तथा शानवन्त सु होष करे शान अधा झानक्त की असातना करी ने गा॰ झान तथा झानवत ना. वि॰ धवर्णवाद तेगो करी ने झानावरणीय कर्म शरीर प्रयोगवन्ध नाम कर्म ने उदय करी. शाल झानावरशीय २ कर्म शरीर प्रयोग यथे। द॰ दर्शना वरगाीय कर्म शरीर प्रयोग वंधे. भ ० हे भगवन्त! कुण कर्म ने उदय करी. गो॰ हे गोतम! द॰ दर्शन ते द॰ ज्ञाना वरगी नी परे जागावी। न॰ एतलो विशेष द॰ दर्शन एहवो नाम की ने जागावो. जा॰ यावत ज्ञाना वरगी नी परे. द॰ दर्शन ना वि॰ विसम्वाद योगेकरी द॰ दर्शना वर्षाय कर्म शरीर प्रयोग बधे ॥३८॥ सा॰ साता वेदनी कर्म बधे शरीर प्रयोग वधे भ० भगवन्त ! कुण कर्म ने उदय थी। गो० है गोतम ! पा० प्रायो नी प्रानुकरूपा करी. भुः भूत नी दया करी. ए॰ इस जिम सातमे शतके दुःसम नामा छठे उद्देश्ये कह्यो तिम जागावी. जा॰ यावत भ्रा॰ भ्रापरितामे करी नें सा॰ साता वेदनी कर्म ग्ररीर प्रयोग कर्म ना उदय थी सा॰ साता वेदनी कर्म. जा॰ यावतू. व॰ वंधे । ग्र॰ ग्रसाता वेदनी कर्म नी पृच्छा प॰ पर ने दु ख पमडावे करी. प० पर ने शोक पमाढवे करी ज० जिम सातमे शतके दशम उद्देश्ये कछो तिमज जागावी जा॰ यावत पर ने परिचाप दपजावे तिवारे घा॰ श्रसाता वेदनी कर्म नो यावत प्रयोग बध हुते ॥३६॥ मो॰ मोह नी कर्म शरीर प्रयोग नी प्रच्छा. गा॰ हे गोतम ! ति॰ तीय लाभे करी ति॰ तीम दर्शन मोहनोय करी. ति॰ लीम चारित्र मोहनी धनें नौ कवाय नों सन्ताम इहां चारित्र मोहनी कर्म भारीर प्रयोग बन्ध होय. ॥४०॥ ने० नारकी नों भायुवी कर्म शरीर प्रयोग वन्ध किम'होय प्रच्छा गो० है गोतम! म० महा आरम्भ कर्मादिक करी स० महा परिप्रहवन्त तृष्णा तेले करी. प० पंचेन्द्रिय नी घाताकरी ने . कु० मांस नों सज्जा करवे करी ने॰ नारकी नों छायुवी कर्म शरीर प्रयोग बन्ध नाम कर्म ने उदय करी नारकी नों छाय कर्म ग्रीर प्रयोग बन्ध होय । ति० तिर्यञ्च योनि मर्म शरीर नी एच्छा गो० हे गोतम ! मा०

माया कपटाई करी नं. नि॰ पर ने वश्ववे करी गृढ़ माया करी अ। मुठा वचन त्रोलवे करी कु॰ मूदा तोना कड़ा सापा करी ने . ति॰ तिर्यन्च नो भ्रायु कर्म बन्ध होय. स॰ सनुष्य नो श्रायु कर्म नी पुच्छा गो॰ हे गोतम! प॰ प्रकृति भद्रीक प॰ प्रकृति नो विनीत सा॰ दाया ना परि-यामे करी. घ० घाणुमत्सरता करी ने म० मनुष्य नो घायुपी. जा० यावत कर्म प्रयोग वर्षे । रे० देवता ना छायु कर्म शरीर नी पुच्छा गो॰ हे गोतम ! स॰ संयम ते सराग सयमे करी संयमा संयम ते आवक पढ़ा करी बाल तप करी तापसादिक. घा श्रकाम निर्जरा करी, दे देवता नों थायु कर्म ना शरीर प्रयोग वधे ॥४१॥ 🐯 शुभ नाम कर्म पृच्छा. गो० है गोतम ! का० काया हा सरल पर्यों करी भाव भावत्या सरल पर्यों करी भाव भाषा नो सरल पत्यों आव गीतार्य कहे तेह्वो करवो श्रविसम्बाद कह्यो तेणे करी. छ॰ ग्रुम नाम कर्म शरीर जा॰ यावत प्रयोग वधे थ्र प्रशुभ नाम कर्म री. पुर पुच्छा. गोर हे गौतम! कार काया नो वक प्रश्रो. भार भाव रो वक पर्यो भार भाषा रो वक पर्यो विश् विसम्वाद ते विपरीत करवो आ अग्रुभ नाम कर्मा जा॰ यावत प्रयोग वधे ॥४२॥ ♦० उच गोत्र कमं शरीर नी पुच्छा. गो॰ गोतम ! जा॰ जाति नों मद नहीं करे कु: कुल नों मट नहीं करे. थ बलनों मद नहीं करे. त तप नों मद नहीं करे ड॰ सुत्र नों सद न करे ६० ईश्चर सद ते ठकुराई नों सद न करे. गा० ज्ञान ते भगवा नों सद नहीं करे. द्यः एतला बोले करी अब गोत्र बधे. नी० नीच गोत्र कर्म ग्ररीर. जा० यावतू प० प्रयोग वर्षे ॥४३॥ भ्रं श्रन्तराय कर्म नी पुच्छा गो० हे गोतम! दा० दान नी भ्रन्तराय करी ला० लाभ मी चन्तराय करी. भो॰ भोग नी **भन्तराय करी । उ॰ उपमोग नी धन्तराय करी । वी**॰ वीर्य धान्तराय करो. धा धान्तराय कर्ना शरीर प्रयोग नाम कर्म में, ड० उदय करी धा धान्तराय कर्मा घरीर प्रयोग वर्षे ॥४४॥

श्रय सहे आहुं इ कर्म निपजावा री करणी सर्व जुदी २ कही छै। तिणमें क्षानावरणीय. दर्शनावरणीय. मोहनी. अन्तराय. ४ ए कर्म तो घण घातिया छै. एकान्त पाप छै। अने एकान्त सावद्य करणी थी निपजे छै। तिण करणी री तीर्थेट्कर नी आहा नहीं। असाता वेदनी. अशुभ आयुपो. अशुभ नाम. नीच गोत्र. ए ४ कर्म पिण एकान्त पाप छै. ए पिण एकान्त सावद्य करणी सूं निपजे छै। ते सर्व पाप कर्म जाणवा। ते तो १८ पाप स्थानकसेव्यां छागे छै। अने साता वेदनी. शुभायुपो. शुभ नाम ऊंच गोत. ए ४ कर्म पुणय छै। शुभ योग प्रवर्त्यां छागे छै। ते करणी निर्जरा री छै। जे करतां पाप करे तिण करणी नें तो शुभ योग निर्जरा कहींजे। ते शुभ योग प्रवर्त्तां नाम कर्म रा उदय सूं सहजे जोरी दावे पुणय वंधे छे। जिम गेट्टं निपजतां साखलो सहजे निपजे छै। तिम दयादिक भर्टा करणां फरतां शुभ योग प्रवर्त्तां पाय सहजेइ लागे छै। तिम निर्जरा री करणी

करतां कर्म कटे अने पुणय वधे। पिण सावध करणी करतां पुणय निपजे नहीं। टाम २ सूत्र में निरवध करणी सम्वर. निर्जरा नी कही छै। पुणय तो जोरी दावे विना वाड्या लागे छै। ते किम शुद्ध साधु ने अन्नादिक वीधो तिवारे अन्नत माहि सूं काढ्यो व्रत में घाल्यो। तेहथी न्नत नीपन्यो. शुमयोग प्रवर्त्या. तिण सूं निर्जरा हुवे। अने शुभयोग प्रवर्त्त तटे पुणय आपेही लागे छै। तिण सूं आठ कर्म अने ८ कर्म नी करणी उत्तम हुवे। ते ओलख ने निर्णय करे। सून्न में अनेक टामे निर्जरा सूं इज पुणय रो वन्ध कह्यो ते करणी निरवध आज्ञा माहि छै। पिण सावध आज्ञा वाहिर ली करणी थी पुणय बंधतो किहां इज कह्यो नथी। जे धन्नो अणगार विकट तप करी सर्वार्थ सिद्ध ऊपन्यो। पतला पुणय उपाया। प पुणय मली करणी थी वंध्या के आज्ञा वाहिर ली करणी थी वंध्या। आहा हुवे तो विचारि जोहजो।

#### इति ११ बोल सम्पूर्गा।

कितला एक आज्ञा वाहिरे धर्म ना धापणहार कहे जो आज्ञा वाहिरे धरम न हुवे तो धर्म रुचि नें गुरां तो कडुवो तुम्बो परठण री आज्ञा दीधी। अनें धर्म-रुचि पीगया। ए आज्ञा वाहिर लो काम कीधो तो पिण सर्वार्ध सिद्ध गया आरा-धक थया, ते माटे आज्ञा वाहिरे पिण धर्म छै। तत्नोत्तरम्—

धर्म रुचि तो ,आज्ञा लोपी नहीं. ते आज्ञा माहिज छै। ते किम् गुरां कहाो प तुम्बो पीधो तो अकाले मरण पामसी। ते माटे पकान्त परहो इम मरवा मों भय बनायो।पिण इम न कहाो। जे तुम्बो पीधो तो विराधक धास्यो। इम तो कहाो नहीं। गुरां तो मरवा मों कारण कही परहण री आज्ञा दीधी छै। ते पाठ लिखिये छै।

ततेणं धम्मघोसे थेरे तस्त सालतियस्त ग्रेहाव-गाढस्स गंधेणं अभि भूय समाणा ततो सालाइयातो गोहावगाढाओ एकग विंदुयं गहाय करयलंसि आसादेइ तित्तगं खारं कडुयं अखड्जं अभोड्जं विस् भूतिं जाणिता धम्मरुइं अणगारं एवं वयासी—जतिणं तुमं देवाणुष्पिया ! एयं सालतियं जाव गोहावगाढं आहारेसि तेणं तुमं अकाले चेव जीवियाओ ववरो विज्ञिस, तंमाणं तुमं देवाणुष्पिया ! इमं सालइयं जाव आहारेसि माणं तुमं अकाले चेव जीवि-याओ ववरो विज्ञिस तं गच्छहणं तुमं देवाणुष्पिया ! इमं सालातियं एगंत मणवाते अचित्ते थंडिले परिहुवेति २ अण्णं फासुयं एसणिङ्जं असणं ४ पडिगाहेत्ता आहारं आहारेति ॥ १५॥

(ज्ञाता य० १६)

त० ति । रे ध० धर्म घोष थे० स्थिवर. स० ते सा० ग्राक गो० स्नेह छै मिल्यो थको जेहनें विषे. तिग्रारी. ग० गधे करी. घ० पराभूत हुवो थको. ति० तिग्रा सा० ग्राक नों गो. स्नेह छै मिल्यो थको जेहनें विषे. तिग्रा सू प० एक विन्दु ग० ग्रहो ने . क० हाथ नें विषे. घ्रा० घ्रास्वादन कोधो ति० तिक्तक ज्ञार क० कडुवो घ० घ्रालाच घ० घ्राभोज्य वि० विष भूत पृह्वो जा० जाग्रा नें. घ० धर्मरुचि ग्रागार नें प० इम कहे ज० जो हे धर्म रुचि साधु देवातु- प्रिय! ए० ए ज्ञार रस युक्त वघारघो वीगरघो घ्राहार जीमसी तो तो० तू घ० घ्रकालेज जीव- तन्य थी रहित थासी त० ते माठे मा० रखे तूहे देवानुप्रिय इग्रा ग्राक नों घ्राहार करसी मा० रखे प्राक्तं जीवितन्य थी रहित थासी ते मोटे ज० जाउ तु० तुम्ह देवानु प्रिय! ए० ए ज्ञार रसयुक्त व्यास्त्रत कोई नी दृष्टि पडे नहीं ए हवे निर्जीव स्थंदिले परिद्यो २ घ्र० घ्रान्य फा० प्रागुक ए० एकान्त कोई नी दृष्टि पडे नहीं ए हवे निर्जीव स्थंदिले परिद्यो २ घ्र० घ्रान्य फा० प्रागुक ए० एपग्रीय घ्रा० घ्राहार प्राग्रा नें. घ्राहार करो.

भथ अठे तो मरवा रो कारण कही परठण री आज्ञा दीधी छै। अते'
तुम्वो खावो वर्झो ते पिण मरण रा मय माटे वर्झो छै। पिण विराधक रे कारण वर्झों न थी। जे गुरा तो मरण रो कारण कही तुम्वो पीणो वर्झों। अनें धर्म रुचि पंडित मरण आरे करी नें विशेष निर्जरा जाणो नें पी गया। निण सूं आजा मांहिज है। पतो उत्कृष्टा ई की थी है। पिण आज्ञा को पी नही। अने जो आज्ञा वाहिरे प कार्य हुवे तो विराधक कहिता अविनीत, कहिता अने गुरां तो धर्म रुचि ने विनीत कह्यो। ते पाठ लिखिये छै।

ततेणं धम्मघोषा थेरा पुट्यणए उवस्रोगं गच्छति उवस्रोगं गच्छिता समयो णिग्गंथे णिग्गंथीस्रोय सदावेति २ ता एवं वयासी—एवं खलु स्रज्जो मम स्रंतेवासी धम्मरुई णामं स्रणगारे पगइ भद्दए जाव विणीए मासं मासेण स्रणिक्खत्तेणं तवो कम्मेणं जाव नागिसरीए माहणीए गिहे स्रणुपविहे । ततेणं सा नागिसरी माहणी जाव णिसिरइ । तएणं धम्मरुई स्रणगारे सहपजत्तमितिकडु जाव कालं स्रणवक्तंषमाणा विहरति । सेणं धम्मरुई स्रणगारे वहूणि वासाणि सामयण परियागं पाउणित्ता । स्रालोइय पिडकंते समाहिपत्ते कालमासे कालं किचा उड्ढंजाव. सन्बहु सिद्धि महा विमाणो देवताए उववण्णे ।

(ज्ञाता २४० १६)

तिवारे ते ध० धर्म घोप स्थिवर पू० चढरे पूव माहे उपयोग दीधो ज्ञाने करी जातयो. स० श्रमण नि० निर्धन्थ ने साधवीया ने स० तेहावे तेहावी ने प० हम कहे ख० निश्चय हे श्राय्यों माहरो शिष्य श्रंतेवासी. धर्म रुचि नामे साधु श्च० श्चर्णगार प० प्रकृति स्वभावे करी. भ० भद्रीक. प० परिणाम नों धणी जा० यावत् तपस्वो. वि० विजयवन्त मा० मास ज्ञमण् निर्न्तर तप करतो त० तप करी ने जा० यावत् वा० नागश्री शाह्यणी रे घरे श्चाहारार्थ. श्च० गयो. त० तिवारे. ना० नागश्री शाह्यणो श्चाहारा श्चाहार श्चाप्यों जा० यावत् ग्रही में निसरे त० तिवारे ध० धर्म रुचि श्चर्णगार. श्च० श्चथ पर्यास जाणी ने यावत् का० काल की श्चपंता रहित विहलो ध० धर्म रुचि श्चर्णगार व० बहु वर्ष पर्यन्त माधु पणो. पाली ने श्चा० श्चालोचना प्रतिक्रमण् करी ने समाधि सहित. काल ना श्चवसर ने विषे. काल करके (सृत्यु पामी ने ) उ० ऊर्ध्व स्वार्थ सिद्ध विमान ने विषे देवता पणो अपणो

अय इहां धर्म घोष स्थविर धर्मरुचि नें भद्रीक अनें विनीत कहा। छै। इण न्याय धर्मरुचि तुम्बो पीधो ते आक्षा माहि छै, पिण बाहिर नहीं। श्वाहा हुचै तों विचारि जोइजो।

# इति १२ बोल सम्पूर्गा ।

इमहिज सर्वानुभृति सुनक्षत ने बीलवी बज्यों। ते पिण बीलवी रा कारणं मादे अने दोनूं साधु पंडित मरण आरे कर लीधो ते माटे आज्ञा माहि छै। जब कीई कहे—वालवा रो कारण तो कहां। नथी तो वालवा रो करण किम जाणियें इम कहे तेहनों उत्तर—जिवारे आनन्द खिवर गोचरी गया अने गोशाले वांणियां रो हुण्टान्त देई आनन्द स्थविर ने कहां। तूं वीर में जाय ने कहीजे जे म्हारी बात करसी ते हूं बाल ना जस्यूं। अने तूं जाय वीर ने कहिसी तो तोनें वालूं नहीं। तिवारे भानन्द स्थविर वीर ने आवी कहां। भगवान कहां हे आनन्द! गौतमा- दिक साधां ने जाय ने कहो। गोशाला सूं धर्मचोयणा कोई कीजो मती गोशालें साधां सूं मिथ्यात्व पश्चिवज्ञो छै। ने भणी तिवारे आनन्द गौतमादिक साधां में कहां। जे गोशाले कहां। म्हारी बात कीधी, तो बाल नाखस्यूं। ते भणी भगवान् कहां। छै। गोशाला थी धर्मचोयणा करज्यो मती। गोशाले साधां सूं मिथ्यात्व पश्चिवज्ञो छै। गोशाला करज्यो मती। गोशाले साधां सूं मिथ्यात्व पश्चिवज्ञो छै। गोशाला थी धर्मचोयणा करज्यो मती। गोशाले साधां सूं मिथ्यात्व पश्चिवज्ञो छै। गोशाला था धर्मचोयणा करज्यो मती। गोशाले साधां सूं मिथ्यात्व पश्चिवज्ञो छै ते माटे हतां गोशाले कह्यूं हूं वाल नाखस्यूं। ते वालवा रा कारण माटे भगवान् वर्ज्यो छै। पछे गोशालो आयो लेश्या थी खाली ध्यो पछे वलवा रो भय मिट गयो। तिवारे भगवान् साधां ने पहचो कहां छै। ते पाट लिखिये छै।

एवामेव गोशाला वि मंखलिपुत्ते ममं वहाए सरीरगंसि गेयं णिसिरित्ता हततेये जाव विण्डु तेये तच्छंदेगां अजी-लुट्से गोसालं मंखलिपुत्तं धिम्मयाए पिड्चोयणाए पिड-चोएह ।

(भगवती ग्रं॰ १४)

या० इया पूर्वले दृष्टांते गी० गोषाली मै० मंखलिएश्र मं० माहरा व० वघ ने प्रथें स० शरीर ने विपे ते० तेजू लेश्या प्रति मूंकी नें. इं० इत तेज थयो. जा० योवतं. वि० विनर्ष्ट तेज थयो त० ते भया है। हाँ० हाँदे स्वामिप्राय करी ने थयेच्छा है करी ने तुं० हिंग्हें. गो० गोर्थाली में० मंखलीएज प्रति. घं० घर्मचीयंगां तियों करी ने प० पंडिचीयया। थो।

अथ इंद्रां भगवान् साधां ने कहाी—जे गोशाले मोने हणवा ने तेजू लेश्या शरीर थी काढ़ी. ते मांटे हिंचे तेजूं लेश्या रहित धयों छैं। तिणं सूं तुमारे छांदे छैं। हे साधो ! गोशालां सूं धर्मचोयणा करों तेंजू लेश्या री भय मिट्यो । जद्ध धर्म चोयणा रो उदेरी ने कहाों। अने पहिलां वर्ज्यां ते वाल्या रा कारण माटे। पिण गोशाला सूं बोल्यां विराधक धास्यो इम कहाो नहीं। ते मांटे सर्वानुभूति सुनक्षत्र पिण पंडित मरण आरे करी नें बोल्या छै। अने जो आज्ञा वाहिरे हुवे तो भगवान् तो पहिलां जाणता हुन्ता, जे हूं वरजूं छूं। पिण प तो वोलसी तो आज्ञा बाहिरे धासी, इम बोल्यां आज्ञा वाहिरे जाणे तो भगवान् वोलवा रो ना क्यां नें कहें। जो आज्ञा वाहिरे हुन्ता जाणे, तो भगवान् साधां नें आज्ञा वाहिरे क्यूं कीधा। तथा वली बोल्यां पंछे निर्पधर्ता। जे म्हारी आज्ञां वाहिरे वोल्या. इसो काम कोई साधु करज्यो मती। इम कहिता, इम पिण कह्यो नहीं। भगवन्त तो अपूरा दोनूं सीधा ने सराया विनीत कह्या छै। ते पाठ लिखिये छै।

एवं खलु गायमा। ममं श्रंतेवासी पाईण जाणवए सञ्जाणुमूई णामं श्रणगारे पगइ भद्दए जाव विणीए सेगां तदा गोसालेगां मंखलिपुत्तेगां भासरासी करेमागो उड्ढं चंदिम सूरिय जाव वंभलंतग महा सुक्के कप्पे वीई वइता सहस्सारे कप्पे देवत्ताए उववग्णे।

( अगवती श्रं हर्ष्ट )

प्रम ख॰ निश्चय गो॰ हे गौतम ! म॰माहरो घं॰ घ्रन्तेवासी ( शिप्य ) प्राचीन जानपदी स॰ सर्वानुभूति नामे घ्राण्यार प॰ प्रकृति भद्रीक. जा॰ यावत् वि॰ विनीत से॰ ते त॰ तिवारे गोशाला मखलि पुत्रे करी. भ॰ सस्म हुवो थको उ॰ ऊर्ध्व चन्द्र. सूर्य यावत् घ्राः संतग महाशुक्र विमान नें. वी॰ उल्लंघी में छ॰ सहस्सार कल्प देवता नें विषे उ॰ उत्पद्म हुनो.

इहां भगवन्ते सर्वानुभूति नें प्रशंस्यो घणो विनीत कहाो । यली इमज सुनक्षत्र मुनि नें पिण विनीत कहाो । अनें जो आहा याहिरे हुवे तो अविमीत कहिता । डाहा हुवे तो विन्वारि जोइजो ।

### इति १३ वोल सम्पूर्ण।

तथा उत्तराध्ययन में आज्ञा प्रमाणे कार्य करे ते शिष्य ने विनीत कह्यो । सने आज्ञा लोपे तेहने अविनीत कह्यो । ते पाठ लिखिये छै ।

त्र्याणा निद्देश करे गुरूण मुनवाय कारए। इंगियागार संपर्णो से विग्णीएत्ति वृच्चइ ॥ (उत्तराध्ययन प्र०१ गा०२)

भा॰ गुरू नी भ्राज्ञा नि॰ प्रमाया नूं करण्हार गु॰ गुरू नी दृष्टि वचन तेहने' विर्षे, रहिवा एहवा कार्य नू करण्हार हं॰ सूच्म भ्राष्ट्र ममुरादिक, भ्रवलोकना चेष्टा ना जाण्पण्या सहित एहव, हुइ तेहने विनीत कहिंथे

अथ इहां गुरु नी आज्ञा प्रमाणे कार्य करे गुरु नी अङ्ग चेण्टा प्रमाणे वर्त्ते ते विनीत कहिये। प विनीत रा लक्षण कह्या। अने सर्वानुभूति सुक्षत्र मुनि ने भगवन्त चिनीत कहा। ते माटे ए वोल्या ते आज्ञा माहिज छै। आज्ञा लोपी ने न बोल्या। आज्ञा लोपी ने वोल्या हुचे तो चिनीत न कहिता। साहा हुचे तो चिन्चारि जोइजो।

# इति १४ बोल सम्पूर्गा।

# इति निखच क्रियाऽधिकारः।



## ऋथ निर्ग्रन्थाऽऽहाराधिकारः।

केतला एक अजाण जीव—साधु आहार. उपकरणादिक भोगवे तेहमें प्रमाद तथा अव्रत कहे छै। पाप लागो श्रद्धे छै। अने साधु. आंहार. उपकरण. आदिक भोगवे ते सूत्र में तो निर्जरा धर्म कहाो छै। भगवती श०१ उ०६ कहाो। ते पाठ लिखिये छै।

फासु एसणिज्जं भंते ! भुंजमाणे किं वंधइ. जाव उविचिणाइ. गोयमा ! फासु एसणिज्जं भुंजमाणे आड्य वजाओ सत्तकम्म पगडीओ धिणयवंधन वद्धाओ । सिढिल वंधण वद्धाओ पकरेइ. जहां से स्वुडेणं णवरं आउयं चणं कम्मंसि वन्धइ. सिय नो वन्धइ. सेसं तहेव जाव वीई वयइ॥

(भगवती ग्र॰ १ उ० ६)

फा॰ प्रामुक ए॰ एपणीय निर्दोष. भं॰ हे भगवन्! शु॰ घाहार करतो थको स्यृं बांघ जा॰ यावत् स्यू उ॰ सचय करे गो॰ हे गोतम! फा॰ प्रामुक एपणी भोगवतो घाहार करतो. चा॰ ग्रामुषा वर्जित ७ कर्म नी प्रकृति घ॰ गाढा बन्धन बांधी होह ते सि॰ शिथिल बन्ध ने करी करे. ज॰ जिम सम्बृत घणगार नों. प्राधिकार तिमज जाणवो न॰ एतलो विशेष. धा॰ प्रामुषों कर्म बांधे कदाचित् मि॰ कदाचित् न बांधे से॰ शेष तिमज जाणवो जा॰ यावत् संसार थी हटे मोज लावे अध इहां साधु प्राशुक्त. एपणीक आहार भोगवतो ७ कर्म गाढा वंध्या हुवे तो ढीळा करे। संसार नें अतिक्रमी मोक्ष जाय. कहाो। पिण पाप न कहाो। ढाहा हुवे तो विचारि जोइजो

#### इति १ बोल सम्पूर्गा।

तथा शाता अ० २ कहाो ते पाठ लिखिये छै।

एतामेव जंवू ! जेगां अम्हं गिगांथो वा गिगांथी वा जाव पव्वति ते समागो ववगय गहाण भहण पुष्फगंध मल्लालं-कारे विभूसे इमस्स श्रोरालियस्स सरीरस्स नो वन्न हेउंवा रूवं हेउंवा विसय हेउंवा तं विपुलं श्रसणं गागां खाइसं साइमं श्राहार माहारेति, नन्नत्थ गागा दंसण चरित्ताणं वहगाद्वयाए।

(ज्ञाता घ०२)

प्रणी प्रकारे. पूर्व के दृष्टान्त. जि हे जम्बु ! घर महारा खि लाख खि लाखी. जार यावत् पर प्रवन्या वही नें. वर त्याखो है वहार हनान सर्वन पुष्प गन्ध सालय व्यल्ह्वार विभूषा जेहने पृदवा थका. इर पृद्व घौदारिक शरीर नें. नोर नहीं. वर्ण निमित्ते कर नहीं रूप निमित्ते विश्व निमित्ते विश्व घणी प्राणन पान खादिम. स्वादिम प्राहार देवे हैं तर केवल शान दर्गन चारित्र पासवा ने काजे घाहार करे हैं

अथ इहां वर्ण रूप. ने अर्थे आहार न करिवो, ज्ञान. दर्शन. चारित्र वह-घानें अर्थे आहार करणो कहाो। ते ज्ञानादिक वहण रो उपाय ते निरवद्य निर्जरा री करणी छै। पिण सावद्य पाप नों हेतु नहीं। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

#### इति २ बोल सम्पूर्ण।

#### तथा ज्ञाता अं० १८ कह्यो । ते पाठ लिखिये छै ।

एवामेव समणाउसो अम्ह णिग्गंथी वा इमस्स ओरा-लिय सरीरस्स वंतासवस्स पित्तासवस्स सुकासवस्स शोणिया-सवस्स जाव अवस्स विष्प जिह्यस्स णो वण्ण हेउंवा णो रूव हेउंवा णो वल हेउं वा णो विसय हेउंवा आहारं आहा-रेति नन्नत्थ एगाए सिन्धिगमणं संपावणहाए।

(ज्ञाता श्र॰ १८)

ए० प्राा प्रकारे पूर्वते हराते स० हे चायुव्यवत असगा ! घ० महारा गि० साधु गि० साध्वी ह० एह भौदारिक शरीर ने . बन्ताश्रव पिताश्रव शुक्राश्रव शोगिताश्रव एहवा ने . जा० यावत् धा० भवश्य त्यागवा योग्य ने गो० नहीं वर्ण निमित्ते गो० नहीं क्र निमित्ते गो० नहीं वर्ण विभित्ते गो० नहीं वर्ण निमित्ते गो० नहीं वर्ण किसते प्राप्त निमित्ते गो० नहीं वि० विपय निमित्ते धा। वर्ष के के क्र प० पक सि० मोज प्राप्ति निमित्ते देवे हैं

भथ इहाँ कहा।—जे वर्ण. कप. वल. विषय. हेते आहार न करियो। एक सिद्धि ते मोक्ष जावा नें अर्थे आहार करियो। जो साधु रे आहार कियां में प्रमाद. पाप. अत्रत. हुवे तो मोक्ष क्यूं कही। प तो कार्य निरवद्य छै. शुभ योग निर्जरा नी करणों छै। ते माटे मुक्ति जावा अर्थे आहार करियों कहाो। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

#### इति ३ बोल सम्पूर्ण ।

तथा दश बैकालिक अ० ४ कहारे । ने पाउ लिकिये हैं।

#### जयंचरे जयं चिह्ने जयमासे जयंसए। जयं भुज्जंती भासंतो पाव कम्मं न बंधइ॥

( दशवैकालिक अ० ४ गा० ८)

हिने गुरु थिप्य प्रते कहे छै जे॰ जयगाइ च॰ चाले ज॰ जयगाइ उसो रहे. ज॰ जयगाइ वेसे ज॰ जयगाइ सुने. ज॰ जयगाइ जीमे. ज॰ जयगाइ भा॰ बोले तो. पा॰ पाप कर्म न

अथ इहां जयणा सूं भोजन करे तो पाप कर्म न बंधे पहवूं कहाो तो आहार कियां प्रमाद अब्रत. किम कहिए। प्रमाद थी तो पाप बंधे अने साधु आहार कियां पाप न बंधे कहाों ते माटे। डाहा हुए तो विचारि जोइजो।

#### इति ४ बोल सम्पूर्गा।

तथा दश वैकालिक अ॰ ५ कहाो. ते लिखिये छै।

अहो जिगोहिं असावजा वित्ती साहूग देसिया। मोक्ख साह्या हेउस्स साहु देहस्स धारणा॥ (दग्रवैकालिक अ० ५ उ० १ गा० ६२)

था भीर्यहूर भ्रासावध ते पाप रहित वि॰ वृत्ति प्राजीविका सा॰ साधु ने देखाडी कहे इ मो॰ मोज साधवा ने निमित्ते स॰ साधु नी देह री धारणा है

अथ इहा कहा।—साधु नी आहार नी वृत्ति असावद्य मोक्ष साधवा नी हेतु श्री जिनेश्वर कही। ते असावद्य मोक्ष ना हेतु ने पाप किम कहिए। ए आहार नी वृत्ति निरवद्य छै। ते माटे असावद्य मोक्ष नी हेतु कही छै। खाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

#### इति ५ बोल सम्पूर्गा।

तथा दश वैकालिक स्व ५ ४० ६ कहा। ते पाठ लिखिये छै।

#### दुल्लहात्रो मुहादाई मुहाजीवीवि दुल्लहा । मुहादाई मुहाजीवीं दोवि गच्छंतिसुग्गइं ॥१००॥

(दग्रवेकालिक घ० ४ उ० १ गा० १००)

हु॰ दुर्लम निर्दोष भाहार ना दातार मु॰ निर्दोष भाहारे करी जीवे ते पिण साधु दुर्लभ मु॰ निर्दोष भाहार ना दातार मु॰ भने निर्दोष भाहार ना भोका ए दोनू. ग॰ जावे हैं छ॰ मोज ने विषे

अथ इहां कहाो—निर्दोष आहार ना लेणहार अने निर्दोष आहार ना दातार, ए दोनूं मरी शुद्ध गित ने विषे जावे छै। निर्दोष झाहार ना भोगवण वाला ने सद्गति कही, ते माटे साधुं नों ऑहार पांप में नहीं। पर मोक्ष नों मार्ग छै। पाप नों फल तो कडुवा हुवे छै। अने इहां निर्दोप आहार भोगव्यां सद्गति कही, ते माटे निर्जरा री करणी निरवय आहा माहि छै। हाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

## इति ६ बोल सम्पूर्गा।

तथा ठाणाङ्ग ठा॰ ६ कहाी ते पाठ लिखिये 🕏 ।

छिं ठागोहिं समगो निगांथे आहार माहारेमाणे णाइ-इसइ तं० वेयण वेयावच्चे इरियद्वाए, य संजमद्वाए. तह-पाणवित्तयाए, छद्वं पुण धम्म चिंत्ताए.

( ठाणांग ठा० ६ उ० १)

छ० ई स्थान के करी ने स० धमण नि० निर्माथ ग्रा० ग्राहार प्रते मा० करकी थकी. सा॰ ग्राहा ग्रातिक्रमे नींह. तं॰ ते स्थानक कहें, हैं में नेवनी री बांति रे निमित्त, में० मैयावस निमित्त इ० 'ईयोधमित निमित्त स० सयम निमित्ता त० प्राया रज्ञो निमित्ता छ० छठो। धर्म चितवना निमित्त

अर्थ इहां कहा। ६ स्थानके करी श्रंमणं निर्श्रन्य शाहार करतो आज्ञा स्रतिकमे नहीं। तथा उत्तराध्ययन अ० ८ गा० ११-१२ में संयम यात्रा ने अर्थे. तथी शरीर निर्वाहवा ने अर्थे आहार भोगविवो कहाो। तथा आचाराङ्ग श्रु० १ अ० ३ उ० २ संयम याता निर्वाहवा आहार भोगविवो कह्यो। तथा प्रश्न व्याकरण अ० १० धर्म उपकरण अपरिव्रह कहा। पिण धर्म उपकरण ने परिव्रह में कहा। न थी। साधु उपकरण राखे, ते पिण ममता ने अभावे परिग्रह रहित कहा। तथा दश चैकालिक अ०६ गा० २१ वस्त्र पात्रादिक साधु राखे अच्छा रहित पणे, ते परिप्रह नहीं. पहवं कह्यो। तथा ठाणाङ्ग ठा० ४ उ० २ साधु ना उपकरण निष्परिष्रह कहा। च्यार अकिंचणया ने मन. चचन काया. अर्न उपकरण. कहा ते मारे। तथा ठाणाङ्ग ठा० ४ उ० १ च्यार सु प्रणिधान ते भला व्यापार कह्या। मन वचन. काया. सु प्रणिधान अर्ने उपकरण सु प्रणिधान ए ४ भला व्यापार साध ने इज फह्या। पिण अनेरा ने भला न कह्या। तथा उत्तराध्ययन अ० २४ साध आहार भोगवे ते एवणा तीजी सुमित कही। अने प्रमाद हुवे तो सुमित किम कहिये। इत्यादिक अनेक ठामे साधु उपकरण राखे तथा आहार भोगवे तेहनों धर्म कछो, पिण पाप न कहा। तिवारे कोई कहे जो आहार कियां धर्म छै तो आहार ना पचक्खान स्यूं करे। आहार कियां पाप जाणे छै। तिण सूं आहार मा धारा करे छै। इम कहे—तिण रे लेखे साधु काउसगा में चालवा रा निरवद्य बोलवारा त्याग करे तो प विणं पाप रा त्याग कहिणा। कोई साधु वोलवाराः वखाणराः शिष्य करणरा. साधु री व्यावच करणरा अने करावण रा कोई साधु ने आहार दे । रा. अने तिण कर्ने छेवारा त्याग करे तो ए पिण तिणरे छेखे पाप रा त्याग कहिणा। पिणं प पापं रा त्याग नही। प आहारादिक भोगवण रा त्याग करे ते विशेष निर्जरा ने अर्थे शुभ योग रा त्याग करे छै। कैवली पिण आहार करे छै। ह्याने तो पाप लागे इज नहीं। ते विण सन्थारो करे छै। भरत केवली आदि सन्यारा किया ते विशेष निर्जरा ने अर्थ, पिण पाप जाण ने आहार ना त्याग न कीधा। तथा कोई कहे आहार किया धर्म छै तो घणो खायां घणो धर्म होसी। इम कहे तेहनों उत्तर-साधु ने १ प्रहर तांई ऊ चे शब्दे पद्माण दियां धम छै

तो तिण रे लेखे आखी रात रो बखाण दियां धर्म कहिणो। तथा पिडलेलेहन कियां धर्म छै तो तिण रे लेखे आखोइ दिन पिडलेहन कियां धर्म कहिणो।
सो मर्यादा अमाण बखाण दियां तथा पिडलेहन कियां धर्म छै तो आहार पिण
मर्यादा सूं कियां धर्म छै। पिण मर्यादा उपरान्त आहार कियां धर्म नहीं। अने
साधु आहार कियां प्रमाद हुने तो दातार ने धर्म किम हुने। आहा हुने तो निचारि
जोहजो।

# इति ७ बोक्ष सम्पूर्गा ।

# इति निर्ग्रन्थाऽऽहाराधिकारः।



# स्रथ निर्मन्थ निदाऽघिकारः .

फेतला एक अज्ञामी—साधु नींद लेवे तिण नें प्रमाद कहे — आज्ञा बाहिरे कहें। तिण नें प्रमाद री ओलखणा नहीं। प्रमाद तो मोहनी कर्म रा उदय थी भाव निद्रा छै। ए द्रव्य निद्रा तो दर्शनावरणीय रा उदय थी छै। ते माटे प्रमाद नहीं प्रमाद तो आज्ञा बाहिर छै। अनें साधु निद्रा लेवे तेहनी घणे ठामे भगवन्त आज्ञा दीधी छै। दश वैकालिक अ० ४ गा० ८ में कहा। ते पाठ लिखिये छै।

#### जयं चरे जयं चिट्ठे जयमासे जयंसये। जयं भुज्जंतो भासंतो पाव कम्मं न बॅधइ॥ ८॥

(दश वैकालिक भा० ४ गा० ८)

ज॰ जयगाइ चाले ज॰ जयगाइ कभीरहे. ज॰ जयगाइ बेंटे ज॰ जयगाइ छने. ज॰ जयगाइ जोने. ज॰ जयगाइ बोले तो ते साधु ने पाप कर्म न मधे.

अध इहां जयणा थी स्तां पाप कर्म न वंधे इम कहाो। ए द्रव्य निद्रा प्रमाद हुवे तो सोवण री आहा किम दीधी। अने पाप न वंधे इम क्यूं कहाो। इहा हुवे तो विचारि जोइजो।

#### इति १ बोल सम्पूर्ण।

तिवारे कोई कहे ए तो सोवण री आज्ञा दीघी पिण निद्रा रो नाम न कहाो तेहनों उत्तर—प स्ता कहो भावे द्रव्य निद्रा कहो पकहिज छै। दशबैकालिक अ० ४ कहाो ते पाठ लिखिये है।

से भिक्खू वा भिक्खुणी वा संजय विरय पिडहिय पव-क्खए पावकम्मे दिया वा राद्यो वा एगद्रो वा परिसागत्रो वा सुत्ते वा जागरमाणो वा ।

(दश वैकालिक घ० ४)

से तं पूर्व कद्धा x महामत सहित भि० साधु श्रथवा भि० साध्यो स० संयमवन्त्र वि० निवत्यों है सर्व सावद्य थकी प० पचक्खायों करी पाप कर्म श्रावता रोक्या है दि० दिवस ने विषे रात्रि ने विषे श्रथवा. ए० एकाकी थको. श्रथवा प० पर्षद् माही बैटो थको श्रथवा. इ० रात्रि ने विषे सूतो थको. जा० जागतो थको.

थथ इहां "सुत्ते" ते निद्रालेता. "जागरमाणे" ते जागता कहा। ते माटे "सुत्ते" नाम निद्राचन्त नों छै। साधु निद्रा लेवे ते आहा माहि छै। ते माटे पाप नहीं। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

## इति २ बोल सम्पूर्गा ।

तथा भगवती श॰ १६ उ० ६ कहा। ते पाठ लिखिये छै।

सुत्तेणं भंते ! सुविणं पासइ जागरे सुविणं पासइ सुत्त-जागरे सुविणं पासइ गोयमा ! णो सुत्ते सुविणं पासइ णो जागरे सुविणं पासइ सुत्त जागरे सुविणं पासइ ॥ २॥

(भगवती ग० १६ उ० ६)

स्ट सत्तों भ व हे भगवन् ! स्ट स्वम पाव देखें जाव जागतो स्वमों देखें स्ट प्राय प्र काई सुनों कोई जीगती स्वमों देखें गोव हैं गोतम ! स्वाव नहीं सुनों स्वम देखें स्वोव नहीं जीगतों स्पम देखें सब काइक सुनो काइक जागतों स्वम देखें. अथ इहाँ कहाो—स्तो खप्तो न देखे जागतो विण न देखे। कांद्रक स्तो कांद्रक जागतो स्वप्नो देखतो कहाो। ते "सुत्ते" नाम निद्रा नों "जागरे" नाम नाम जागता नों छै। पिण भाव निद्रा नी अपेक्षाय ए "सुत्ते" न कहाो। द्रव्य निद्रा नी अपेक्षाय इज कहाो छै। तेहनी टीका में विण इम कहाो ते टीका लिखिये छै।

''नाति सुप्तो नाति जायदित्यर्थः । इह सुप्तो जागरश्च द्रव्यभावाभ्या स्थात् तत्र द्रव्य निद्रापेच्चया भावतश्चा विरत्यपेच्चया । तत्र स्वम व्यतिकरो निद्रा-पेच उक्तः ।

इहां पिण द्रव्य निद्रा भाव निद्रा कही छैं। ते भाव निद्रा थी पाप लागे पिण द्रव्य निद्रा थी पाप न लागे। अनेक ठामे स्वणो ते निद्रा नी नाम कहाो छैं। ते माटे जयणा थी स्ता पाप न लागे, स्वण री आहा छै ते माटे। हाहा हुने तो विचारि जोइजो।

## इति ३ बोल सम्पूर्ण।

तथा उत्तराध्ययन अ० २६ फह्यो-ते पाठ हिखिये छै।

पढ़मं पोरिसि सज्भायं वीतियं भागं भियायई। तइयाए निद्दमोक्खंतु चउत्थी भुजो वि सज्भायं॥

प॰ पहिली पौरिमी मे. स॰ स्वाध्याय करे. वि॰ बीजी पौरसी में ध्यान ध्यावे. स॰ सीजी पौरसी में. नि॰ निद्रा मुके च॰ चौथी पौरसी में मु॰ बली स॰ स्वाध्याय करे

, अय इहा अभिग्रह धारी सांधु पिण तीजी पौरसी में निद्रा मूके कहा। ते देशो भाषाइ करी किहांइ निद्रा काढे किहांइ निद्रा छेने कहे। किहांई निद्रा मूके इम कहे। प तीजी पौरसीइ' निद्रा नी आज्ञा अभित्रहघारी नें पिण दीघी। अनें प्रमाद नी तो एक समय मात पिण आज्ञा नहीं। "समयं गोयमा! मापमायए" पहवूं उत्तराध्ययने कह्यों ते माटे प द्रव्य निद्रा प्रमाद नहीं। परं आज्ञा माहि छै। इसहा हुने तो विचारि जोइजो।

## इति ४ बोल सम्पूर्ण।

तथा पृहत्कल्प उ० १ कहा। ते पाठ लिखिये छै ।

नो कपइ निगंथाणं वा निगंथीणं वा दगतीरंसी— चिद्धित्तएवाः निसीइत्तएवाः तुयदित्तएवाः निद्दाइत्तएवाः पयलाइत्तएवाः असणंवाः पाणंवाः खाइमंवाः साइमंवाः आहार माहारेत्तए, उचारंवाः पासवणंवाः खेलंवाः सिङ्घाणं वाः परिद्ववेत्तएः सङ्भायंवाः करेत्तएः भाणंवा भाइत्तए काउसग्गंवा द्वाणंवा द्वाइत्तए ॥ १८॥

( बुहत्करुप उ०१)

नो॰ नहीं करूपे नि॰ साधु में. तथा नि॰ साध्वी नें द॰ पाणी नें तीरे प्रथांत्र नदी सलाय प्रमुख नें तीरे अभी रहिवी. नि॰ अथवा वैसवो. तु॰ प्रथवा शयन करवोः प्रथवा. नि॰ थोड़ी निदा सेंबी प॰ प्रथवा विशेष निदा लेवी. प्रथ प्रश्नन पा॰ पान खा॰ खादिम सा॰ स्वादिम प्रा॰ प्राहार खावो उ॰ घड़ी नीत पा॰ छोटी नीत खे॰ खेल कहितां वलखादिक. नि॰ नासिका नों मल प॰ परिठवो न करूपे स० स्वाध्याय करवी न करूपे. का॰ ध्यान ध्यावो न करूपे. का॰ कायोरसर्ग करवो ठा॰ तिहां पाणी नें तीरे साधु साध्वी न रहे तिहां पाणी पीवा नां मन थाय तथा लोक इम जाणे जे पाणी पीवा वैंडो छै तथा जलचर जीव जल माहिला त्रास पामे तें साटे म करूपे

अथ इहां कहा।—पाणी ना तीरे ऊभी रहिवी, घैसवी निद्रादि लेवी स्वाध्याय ध्यानादिक न कर्ण। प सर्व पाणी ना तीरे वर्ज्या। पिण और जगां प वोल वर्ज्या नहीं। जिम अनेरी जगां स्वाध्याय. ध्यान. अशनादिक करणा कर्ण। तिम अनेरी जगां निद्रा पिण लेवी कर्ण। प तो सर्व बोलां री जिन माझा छै, तिण में प्रमाद नहीं। जिम स्वाध्याय. ध्यान. अशनादिक में पाप नहीं तो निद्रा में पाप किम कहिए। प सर्व बोलां री आझा छै से माटे तथा बृहत्करूप उ०३ कहा।। न कर्ण साधु ने साध्वी ने स्थानक विकट वेलाइ' स्वाध्यायादिक करवी. निद्रा लेवी. इम कहा।। पिण अनेरे ठामे स्वाध्याय निद्रादिक वर्जी नथी। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

#### इति ५ बोक्ष सम्पूर्गा ।

तथा बृहत्कल्प उ॰ ३ कहाो ते पाठ लिखिये छै ।

नो कप्पइ निगंथाएं वा निगंथीएं वा अंतरगिहंसि आसइत्तएवा चिट्ठित्तएवा निसीइत्तएवा तुयहित्तएवा निहा-इत्तएवा पयलाइत्तएवा अस्यांवा पाणंवा खाइमंवा साइमंवा आहार माहारित्तए उचारंवा पासवणंवा खेलंवा सिंघाएं वा परिट्ठवेत्तए सडकायंवा करेत्तए. काणंवा काइत्तए. काउ-सगंवा करित्तए ठाणं वा ठाइत्तए अहपुण एवं जाणेजा जरा-जुगगे वाहिए तवस्सी दुव्वले किलं ते मुच्छेजवा पवडेजवा एवं से कप्पइ अंतरागिहंसि आसइत्तएवा जाव ठाणंवा ठाइत्तए॥ २२॥

( मृहत्यस्य ४०३)

नो॰ न करणे नि॰ साधु ने तथा नि॰ साध्वी ने अ० गृहस्य ना श्रन्तर घर ने विषे. चि॰ उसी रहवो नि॰ वैठवो. तु॰ छयवो. नि॰ थोडी निद्रा करवी प० विशेष निद्रा करवी श्र॰ प्रश्नन, पान. जादिम स्वादिम. श्राहार खावो. तथा उ॰ वढी नीति पा॰ छोटी नीति खे॰ वलादादिक सि॰ नासिका नो मल परिठवो तथा। सा॰ स्वाध्याय करवो. मा॰ ध्यान ध्यावो का॰ कपोत्सर्ग करवो टा॰ स्थान ठावो न।करणे श्र॰ हिथे पु॰ वली ए॰ इम जागावा ज॰ जरा जीर्ण वा॰ रोतियो थे॰ वृद्ध. त॰ तपस्वी. दु॰ दुर्वल कि॰ छामना पाम्यो यको. मु॰मूच्छी पाम्यो प० पढतो थको. ए॰ एइवा में क॰ करणे श्रं॰ गृहस्य मा घर ने विधाले. श्रा॰ वैसवो छयवो जाव कहितां योवत स्थान ठायवो.

अथ इहां कहाो गृहस्थ ना अन्तर घर ने विषे साधु ने स्वाध्यायादिक निद्रा पिण न करि। जे अन्तर घर ने विषे न करि तो अन्तर घर विना अनेरा घर में विषे तो स्वाध्यायादिक निद्रादिक करि छै। ते मार्ट अन्तर गृह में प बोल धर्मा छे। जिम स्वाध्याय ध्यानादिक और जगां करि तिम निद्रा पिण करि छै। अने जे व्याधिवन्त. स्वविर (वृद्ध) तपस्वी छै, तेहने प सब बोल अन्तर घर ने विषे पिण करि छै। तिण में निद्रा पिण लेणी कही, तो जे निद्रा प्रमाद हुवे तो प्रमाद नी तो रोगी. तपस्वी, वृद्ध ने पिण आहा देवे नहीं। ते मार्ट ए द्रव्य निद्रा प्रमाद नहीं। अन्तर घर ते रसोढ़ादिक घर विचाले जगां ने कही छै। अन्तर शब्द मध्यवाची छै। ते घरे रोगियादिक ने पिण निद्रा लेवी कही। ते मार्ट ए द्रव्य निद्रा प्रमाद नहीं, प्रमाद तो साव निद्रा छै। बाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

#### इति ६ बोल सम्पूर्गा ।

तिवारे कोई कहे—द्रव्य निद्रा किहाँ कही तहनीं उत्तर—स्त्र पाठ धी

सुत्ता अमुणीसया। मुणिणो सया जागरंति॥१॥

: प्राचाराङ्ग **घ० ३ ट० १**)

छ॰ मिथ्यात्व श्रज्ञान रूप मोह निद्राह करी "छत्ता" ते श्र॰ मिथ्याद्दिण्ट जागावी भुग्। तत्व ज्ञान ना जागागहार मुक्ति मार्ग नी गतेपक. स॰ सदा निरन्तर जा॰ जागे हिस समाचरे श्रहित परिहरे यदिप बीजी पौरसी श्रादि निद्रा करे सथापि भाव निद्रा ने श्रभावे ते जागता हज कहिइं

षथ इहां कहा।— मिथ्यात्व अज्ञान रूप मोह निद्रा करी सुत्ता अमुणी मिथ्याहृष्टि कहा। अने साधु ने जागता कहा। ते निद्रा लेवे तो पिण भाव निद्रा ने अमावे जागता कहा। ते भाव निद्रा थी अहेत कहा।। पिण द्रेव्य निद्रा थी अहित न कहा।। ते माटे द्रव्य निद्रा थी अहित नथी। तथा भगवती श० १६- ४० ६ "सुत्ताजागरा" ने अधिकारे अर्थ में द्रव्य निद्रा भाव निद्रा कहा छै। तिहां भाव निद्रा थी तो पाप लागो छै। अने द्रव्य निद्रा थी तो जीव दवे छै। पिण पाप न लागे। एक मोहनी रा उद्य विना और कर्म रा उद्य थी पाप न लागे। निद्रा में स्वप्नो आवे ते मोहनी रा उद्य थी, ते भाव निद्रा छै, तेहथी पाप लागे। "थिणिद्ध" निद्रा तो दर्शनावरणी रे उद्य। अर्ब वासुदेव नों वल ते अन्तराय कर्म ना क्ष्योपशम थी, माठा कार्य करे ते मोहनी रा उद्य थी, जेतला मोह कर्म ना उद्य थी कार्य करे ते सर्व भाव निद्रा छै कर्म वन्ध नों कारण छै। पिण दुव्य निद्रा पाप नों कारण नथी। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

# इति ७ बोल संपूर्ण ।

## इति निर्जन्थ निद्राऽधिकारः।

#### श्रथ एकाकिसाधुत्र्यधिकारः।

केतला एक अज्ञानी कहें—कारण विना पिण साधु नें एकलो विचरणो कल्पे इम कहे ते स्त्र ना अज्ञाण छै। कारण विना एकलो फिरे तिण नें तो भगवन्त स्त्र में ठाम २ निपेध्यो छै। तथा व्यवहार उ० ६ कह्यो ते पाठ लिखिये छै।

से गामंसिवा जाव संनिवेसंसि वा अभिगिणवगडाए अभिगिण दुवाराए अभि णिक्खमण पेसवाए नोकप्पति बहु-सुयस्स वज्भागमस्स एगाणियस्स भिक्खुस्सवत्थए. किमं गपुण अप्पसुयस्स अप्पागमस्स ॥१४॥

(व्यवहार उ०६)

सै॰ ते ग्राम नें विषे जा॰ यावत्. सं॰ सिन्तिंग सराय प्रमुख नें विषे श्र॰ प्रत्येक कोट में वाढी वरडो हुवे श्र॰ ख़श्रा २ वारणा।हुह प्रत्येक जुदा २ निकलवा मा मार्ग छै, प॰ प्रवेश करवा मा मार्ग छै तिहां. नो॰ न कल्पे व॰ वहुश्रु ति नें व॰ घणा श्रागम ना जागा नें ए॰ एकाकी पर्यो भि॰ साधु ने व॰ रहिवो. जो यहुश्रु ति ने एकलो रहिवो तो कि॰ किस्यू कहिवो. पु॰ वली श्रल्प श्रागम ना जागा. भि॰ साधु।ने जे ग्रामादिके घणा जुदा २ वारणा जुदा २ टाम होग घणा फेर मा होय तिहां एककी वहुश्रु ति थको पिया पाप श्रनाचार सेवा लहे श्रने जो एक ठां हुई तो यहुश्रु ति तिहां बसतो थको पाप श्रनाचार लजाइ न सेवो सके.

अथ इहां कहाोे—जे प्रामादिक ना घणा निकाल पैसार हुने। तिहां बहुश्रुति घणा आगम ना जाण नें पिण पकाकी पणे न कल्पे तो किस्यूं किहनो अल्प आगम ना जाण नें इहां तो प्रत्यक्ष पकलो रहिनो वर्न्यों छै। ते माटे एकलो रहे तेहनें साधु किम किहरे। आहा हुने तो निचारि जोइजो।

इति १ वोल सम्पूर्गा।

तिवारे कोई कहे—प तो एक जगां स्थानक ना घणा निकाल पैसार हुवं तिहां प रहिवो वज्यों छै। तेहनों उत्तर—जे प्रामादिक ना घणा निकाल पैसार हुवे तिहां "अगड़सुया" साधु नें रहिवो न कल्पे। तिहां पिण पहवो इज कह्यो छै। ते पाठ लिखिये छै।

से गामंसिवा जाव सन्निवेसंसिवाः अभिगिणवगडाए अभिनिदुवाराए. अभिनिक्खमण प्यवेसणाए नोकप्पति बहुणं अगड सुयाणं एगयओवत्थए॥१३॥

( व्यवहार उ० ६ )

से॰ ते ग्राम ने विषे. जा॰ यावत् स॰ सन्निवेश सराय प्रमुख,ने विषे ग्र॰ प्रत्येक २ जुदा २ कोटादिक होइ जुदा २ परिचेष हुई स्थापना चणा निकलवा ना मार्ग है. घणा पेमवा मार्ग है तिहां. नो॰ व कल्पे. घणा ग्रगीतार्य ने एकला रहिवो

अथ इहां पिण व्रामादिक ना घणा दरवाजा हुवे, तिहां घणा अगड्सुया ते निशीध ना अजाण तेहनें न कहिं, इम कहा। तो तेहने छेखे प पिण एक जगां घणा वारणा किहवा। अनें जो व्रामादिक नां घणा वारणा छै। तिण व्रामादिक में अगडसुया नें न कहिं तो तिहाँ पकला वहुश्रुति नें पिण वर्ज्यों छै। ते माटे ते व्रामादिक ना घणा वारणा छै ते व्रामादिक में पहुश्रुति नें एकलो रहिवो नहीं। एक निकाल ते ब्रामादिक में पिण अगडसुया न वर्ज्यों छै। धनें वहुश्रुति एकला नें अहोराज सावधान पणे रहिवूं कहाो छै। ते ब्रामादिक साश्री छै। पिण स्थान आश्री नहीं। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

#### इति २ बोल सम्पूर्ण।

तथा वृहत्कल्प उ० १ कहाो—जे श्रामादिक ना एक निकाल तिहां साधु साध्यो में एकडा न रहिवा। अने घणा चारणा तिहां रहिचो कह्यो। ते पाठ लिपिये छै। से गामंसि वा जाव राय हाणिसिवा अभिनिवगडाए. अभिनिदुवाराए. अभिनिक्खमण पवेसाए. कप्पइ निगां-थाणय निगांथीणय एकत्तउवत्थए।

( बृहत्काल उ०१ वो०११ ) -

से॰ ते गा॰ ग्रामादिक ने विषे जा॰ ग्रावत्, पाछ्ला वोस सेवा, राजधानी, तिहां भ॰ जुदा ॰ गढ़ हुवे भ्र॰ जुदा २ वारणा हुवे जुदा २ निकलवा ना पेसवा ना मार्ग हुवे तिहां, कल्पे साधु ने साध्वी ने एकठा वसवा.

अथ इहां घणा वारणा ते प्रामादिक में साधु साध्वी नें रहिवा कहा। ते प्रामादिक ना घणा निकाल आश्री पिण स्थानक ना घणा वारणा आश्री नहीं। तिम बहुश्रुति एकला नें घणा वारणा निकाल पैसार हुवे ते प्रामादिक में नरहिवो। ए पिण प्राम ना घणा निकाल आश्री कहाा। पिण स्थानक आश्री नहीं। अनें जे एक स्थानक ना घणा वारणा हुवे तिहां एकल बहुश्रुति नें न रहिवूं इम कहें तिण रे लेखे एक स्थानक ना घणा निकाल हुवे ते स्थानक साधु साध्वी नें पिण भेलो रहिवूं। पिण ए तो प्रामादिक ना घणा दरवाजा तिहां बहुश्रुति नें एकलो रहिवूं वज्यों छै, तो अल्पश्रुति नें किम रहिवो। डाहा हुवे तो विचारि जोहजो।

#### इति ३ बोल सम्पूर्ण ।

तथा एकलो रहे तेहमें ८ अवगुण कह्या ते पाठ लिखिये छैं।

पासह एगे रूवेषु गिद्धे परिणिज्ञमाणे एत्थ फासे पुणो पुणो आवंतिकेआवंति लोयंसी आरंभजीवी ॥७॥ एएसु चेव आरंभजीवी एत्थविवाले परिपचमाणे रसति पावेहिं कम्महिं असरणं सरणंति मगणमाणे ॥二॥ इह मेगेसिं एग चिरया भवति । से बहु कोहे बहुमाणे बहुमाए बहुलोहेबहु-रए बहुननेड बहुसढे बहुसंकथ्ये आसव सकी पिल्झोछन्ने उद्विय वायं पवयमाणे "मा मेकेइ अदक्खू" अन्नाण पमाय दोसेणं सततं मृढे धम्मं णाभिजाणाति ॥६॥ अद्भापया माणव कम्मकोविया जे अणुवर या अविज्ञाए पिलमोक्खमाहु अव-'हमेव मणुपरियहंति त्तिवेमि ।

( भाचाराञ्ज शु० १ घर ५ उ० १)

पा॰ देखो ए॰ केतलाक. रू॰ रूप ने विषे बृद्ध प॰ परियामता थका ए॰ इहां. फ॰ स्पर्य पु॰ वारम्बार आ॰ जैतला के॰ ते माहि थकी केह लो॰ लोक मनुष्य लोक ने विषे. आ॰ सावध अनुष्ठाने करी जी॰ आजीविका करे ते दु ख भोगवे पतले गृहस्थ देखाट्या वली अनेरा ने देखाहे हैं. ए॰ ए सावद्य धारम्भ ने विषे प्रवर्त्ता गृहस्थ तेहने विषे शरीर निर्वाह ने काजे प्रवर्त्ततो. अन्य तीर्थी तथा पासत्यादिक दृष्य लिगी थई आरम्भ जीवी थाइ. सावय-प्रातु-ष्टाने वर्त्ते ते पिया पहवा द्वः ख पामे तथा। गृहस्थ पिया धेगला रही तीर्थिक भ्रमे दर्शनी ते पिशा वेगला रहो जे संसार समुद्र ने तीर सम्यक्त्व पामी वीर परिशाम लही कर्म ने उदय ते पिया सावद्य प्रानुष्ठान ने विषे प्रवर्तों तो धानेरा नों किस्यू कहिवो इस देखारे छै. ए० एयो श्चरिहन्त भाषित संयम ने विषे बा॰ बाल श्रज्ञानी राग हो द व्याकुल चित्त विषय तृष्णाह' पीडातो छतो र० रमे रति करे पा० पार कमें करी सावध अनुष्ठान ने स्यू जागतो छतो करे. ते कहे हैं। या जे जीवां ने दुर्गति पडतां शरया न थाह ते अमरयाक सावय अनुष्टान तेहिज. स॰ ग्ररण छल मू कारण. म॰ मानतो थको प्रानेक घेदना नारकादिक ने विषे भोगने वली एहिज नों विशेष कहे हैं. ह्या मनुष्य स्रोक ने विषे. एकएक विषय. कपाय निमित्ते. ए० एकाकी पर्यो असवो थाहं घणा परिवार माहि रहिता परिवार नी शंकाइ विषय सिवी न सके ते भणी पुकलो होंडे स्पेच्छाचारी थाइ कहवो हुवे ते कहे छै. से॰ ते विषय गृध पुकलो श्रमतो अकालचारी देखी लोके पराभवतो य॰ घणो क्रोध वर्त्ते व॰ ध्यणवादतो मानव है तू किस्यू बांटसी मुक्त ने घणाइ धांदे छ इम माने बत्ते व० तप अकरवे तप कहे तथा रोगा-दिक कारण विना इ कहि लाने घणी माया को. य॰ सर्व आहार गुद्ध अगुद्ध ने लेने यहलोम पहचो छतो व॰ बज़ पाप जाणाची तथा ३ घणा भारम्भ ने विषे रत न॰ नटनी परे भोग नो पार्थी पक्ती यह वेप घरे. व॰ वर्षो प्रकारे करी मूर्ल य॰ वर्षा मन ना प्रधवनसाय ने' विषे वर्ली एहतो हतो हिसाहिक आश्रव ने विषे मा आपक तथा पा कमें करी आच्छायो एहवो

पिण स्यू थोले ते कहे छै. छ॰ भाषण्ये धर्म भाचरण ने विषे उठ्यो उद्यमवन्त. इम वाद योलतो एतावता हुं "चरिन्नियो छू" एहवो बोलतो पर भागुछ वर्तो इम करतो भाजीविकाय नों विहतो किम प्रवर्तो ते कहे छै मा॰ मुभनें. के॰ केइ श्रकार्य करता देखे एह भणी छानों श्रकार्य करे श्र॰ श्रज्ञान प्रमाद नें दो॰ दोषे करी स॰ निरन्तर मू॰ मूढ़ मूर्ख मोद्यो छतो ध॰ धर्म न जाणे श्रधम्में प्रवर्तो श्र० विषय कषायादिक री भार्त न्याकुल एहवा थया जीव भा॰ भाहो मानव! क॰ ते कर्म श्रष्ट प्रकार बांधवा नें विषे को॰ पिएहत परं धम श्रनुष्ठान ने विषे पिएहत न थी. जे॰ पाप श्रनुष्ठान थकी श्रनिवृत्त श्र० ज्ञान चारित्र थको विपरीत मार्गे प॰ संसार नों उत्तरण मोत्त. मा॰ कहे ते पर सत्य धर्म न जाणे ते धर्म श्रनाण तो स्यू पामे. ते भाव कहे छै. श्रा॰ सतार तेहने विषे श्ररहट घटिका ने न्याय श्रणु तेणे नरकादि गति ते विषे वली २ श्रमण करे श्री हथर्मा स्वामी जम्नू स्वामी प्रति कहे छै

अथ इहां पिण पकलो रहे तिण में आठ दोष कहा। बहुकोधी. मानी. मायी. लोभी. कहा। घणो पाप करवे रक्त घणो नटनी परे वेष धरे. घणो धूर्त. पणो सङ्कल्य. क्लेश. घणो कहा। वली पाप कर्म वाँघण नें पिएडत कहा। कदाचित् कोई माहरो अकार्य देखे इम जाणो नें छाने २ अकार्य करे। इत्यादिक पकला में अनेक अवगुण कहा। ते माटे पकलो रहे तिण नें साधु किम कहिए। इहा हुवे तो विचारि जोइजो।

#### इति ४ बोल सम्पूर्ण।

तथा आचाराङ्ग श्रु० १ २० ५ मह्यो । ते पाउ लिंखिये छै ।

गामाणु गामं दूइज माण्स्स दुजातं दुष्परिक्कंतं भवति अवियत्तस्स भिक्खुणो ॥१॥ वयसावि एग चोइया कुष्पंति माण्वा उन्नय माण्ये एरे महता मोहेण मुज्कति संवाह वहवो भुजो दुरतिकमा अजाणतो अपासतो एयंते माउ होउ एयं कुसलस्स दंसणं ॥२॥ तिह्हीए तम्मुत्तीए तपुरकारे तस्सनी तन्नोवेसणे जयं विहारी चित्त णिवाति पंथ णि- उकाती विल वाहिरे पासिय पाणे गच्छेजा। से अभिक्रम-माणे संकुंच माणे पसारे माणे विणियद्द माणे संपिलमज माणे ॥३॥

( घाचारांद्र श्रु० १ श्र० ४ उ० ४)

गां॰ प्रामानुप्राम विचरतां एकाकी साधु ने . हु॰ दुष्ट मन थाइ जावतां प्रावतां प्रश्-भामतां उपसर्ग ते उपने धारहण्यक नी परे भली न थाइ तथा. दु॰ दुष्ट पराक्रम नों स्थानक. एकाएकी ने भ० थाइ एतावता एकाकी स्थानक न एामे स्थल भद्र वेग्या ने घरे गया माधु नी परे इस समस्त ने थाई किन्तु जेहवा न होई ते कहे हैं. अ॰ अन्यक्त साधु ने जे सूत्रे करी अन्यक्त सथा वय करी अन्यक्त सूत्रे करी अन्यक्त ते किहइ. जिया आचाराञ्च पूरी सुत्र थकी भगयो न हुवे गच्छ में रह्या साधु नौ स्थिति श्रनें गच्छ यकी निकरया ने नवमा पूर्व नी तीजी वत्य आगी न होह ते सुत्र श्रव्यक्त तथा वय करी अव्यक्त ते कहिये ने गच्छ माहि रहा १६ वर्ष में वर्ती अने गच्छ बाहिर ३० वर्ष माहि ते वय अन्यक हुइ . इहां भन्यक नी चडभङ्गी है सूत्र अने वये करी जे प्रान्यक्त तेहनें एकलो रहियो न करपे संयम प्रानें घात्मा नी विराधना थाइं ते भयी पहिलो भांगी थाह . तथा सूत्रे करी अन्यक्त वये करी न्यक्त ते हनें पिशा एकल पश्ची न कल्पे. आगीतार्थ पयो सयम अने आतमा नी विराधना थाइं. ए बीजो भांगो तथा सूत्रे करी व्यक्त अने वय करी अन्यक्त तेहनें पिया एकलो न कलपे वाल पया। ने भावे सर्व लोक पराभदवानों ठाम थाह तीजो भांगा तथा सूत्र अने वये करी व्यक्त एइने गुरु ने आदेशे एकलचर्या कल्पे. पिया आदेश विना न कल्पे जे भणी गुरु घाला बिना एन लो रहे तेहवा ने पिया घणा दोप उपजे. पर ते दोष गच्छ माहि रह्या ने न उपने गुरु ने खादेशे प्रवर्तातां बगा। गुगा उपने. तिगो दोष नहीं. भि॰ साथ ने वली कर्म वशी एक गुरु नों पिशा वचन न माने ते कहे हैं व॰ किशाहि एक तप सयम ने विषे सीदावता हुंता भी गुरु धर्मवचने. ए० एक श्रज्ञानी चोया प्रेर्गा हुंता. कु० कोध ने वशी हुवे. म० मनुष्य इम कहे हूं वणा एतला साधु माहि रहि न सकू काई में स्यू करस्यो भानेरा पिया सह इमज वर्नो है तेहने स्यून कहा पृथा परे ते उ० क्रासिमान ने भाषयापो मोटो मानतो न॰ मनुष्य मो॰ प्रवल मोहनीय ने उदय मूरफो कार्य प्रकार्य विषक विकल थाइ ते मोहे माहितो हतो मान पर्वते चढ्यो श्राति क्रोधे करी गच्छ थकी निकले तेहने ग्रामानु-ग्राम प्काको पर्यो हिस्ता जे हुइ ते कहे हैं। सं॰ जे अन्यक प्काकी हिस्ता ने बाधा पीड़ा ते उपसर्ग थकी अपनी घर्या थाइं मु॰ वली २ उस्लघता दोहिली. केहवा ने दुरतिकम किहय ए पार्थ अ॰ ते पीडा अहियासवा नों अयाजागाता अयादेखता ने पीडा लांचतां समता दोहिली होट पहची देवाजी भग बान् बली शिष्य प्रते कहे हैं - पुर एकला रहा ने आवाधा अतिकस्ततां

दुर्लभ पण्डो माहरे उपदेशे वर्तातां ते तुम ने मा॰ मा हुज्यो खागमानुसारे सदागच्छ मध्यवर्त्ती थाइ' श्री वर्धमान स्वामी कहे हैं ए पूर्वें कहारे ते. कु॰ श्री वर्द्धमान स्वामी नों दर्शन प्रभिप्राय जागावो एकस्रो विचरे तेहने घगा क्षेप इम जागी सदा आचार्य गुरु समीपे वत्ततां ने घगा गुण है हिने भाचार्य समीपे किम प्रवर्शे ते कहे है. त॰ ते श्रवार्य गुरु ने दृष्टि श्रमिप्राय चाले प्रवर्ती त॰ मुक्त सर्व संग विरति तेयो करी सदा यन्न करवो. एतावता लोभ रहित. त॰ ते आचार्य नों प्ररस्कार सर्व धर्मकार्य नें विषे आगिल स्थापवी पहनो छते प्रवर्त्त नो त० ते आ-चार्य नी सं अंको ज्ञान तेयो वर्ती मतु आपणी मति प्रवर्तावी ने कार्य करवी त० ते प्राचार्य नों स्थानक है जेहने एवावता गुरुकुल वासे वसिवी तिहां वसतो केहवों थाई ते कहे हैं ज॰ जयगाइ वि॰ विचरे. प्तावता जीव हिसा टालतो पिंदलेहगादि किया करे. वि॰ भ्राचार्य ना चित्ता ने श्रमिप्राये वर्ती तथा प॰ गुरु किहांइ पोहता हुइ तेहनों पन्य जोने तथा शयन करवा बांछतो जागी संथारो करे तथा चुधा जागी श्राहार गवेपे इत्यादिक गुरु नों धाराधक थाइ प॰ गुरु नी अवग्रह थकी कार्य बिना चाहिर न रहे. अवग्रह मांहि रहतां सदाइ वन्दना वेयावचादि कार्य विना वाहिर ग्रसातना थाह' इस्यो जागी ग्रवग्रह वाहिर न रहे पा॰ गुरु किहां ह मोकल्यो हुने तो भूसर प्रमागो पन्थ ने निषे. पा॰ प्राग्री जीव. पा॰ दप्ट जोवतो ग॰ नाइ पर विध्वस पयो न हींडे ईयांछमति सू चाले से॰ ते. ध्र॰ आवे प॰ जावे. स॰ सकोचन करे प॰ प्रसार करे, वि॰ निवर्त्ती प॰ प्रमार्जन करे.

वय इहां अन्यक्त दुए रहिवो स्थानक ने विषे अने दुए गमन विचरवों विण दुए कहा ते अन्यक्त मों अर्थ इम कहा है। जे १६ वर्ष मांहि ते वय अन्यक्त, अने निशीध मों अजाण ते सूत्र अन्यक्त, प तो गच्छ माहि रह्या नी स्थिति। अने गच्छ माहि थी निकल्या में ३० वर्ष माहि चय अन्यक्त अने नवमा पूर्व नी तीजी वत्यु भण्यो नहीं ते सूत्र अन्यक्त। ते न्यक्त अन्यक्त नींचो भंगी श्रुत अन्यक्त. अने स्थक्त. तेहनें पकलो रहिवो न कल्पे। तथा वयं अन्यक्त अनें सूत्र न्यक्त तेहनें पिण एकल पणो न कल्पे। तथा सूत्र अन्यक्त अनें वय अन्यक्त नें पिण एकल पणो न कल्पे। तथा सूत्र अन्यक्त अनें वय अन्यक्त नें पिण एकल पणो कल्पे। अनें सूत्र करी न्यक्त अनें वय करी न्यक्त गुरु ने आदेशे तेहनें एकल पणो कल्पे। इहां पिण नवमा पूर्व नी तीजी घत्यु भण्या विना अन्यक्त में एकल रहिवो यिचरघो वर्ज्यो। तो जे श्री वीतराग नी आजा लोपी नें एकल रहे त्यां नें साधु किम कहिये। डाहा हुवे तो विचारि जोडजो।

#### इति ५ बोल सम्पूर्गा।

तथा ठाणाङ्ग ठा० ८ कह्यो । से पाठ लिखिये छै ।

श्रद्धाहिं ठागोहिं सम्पन्ने श्रगागारे श्रिरहह एगल्ल विहार पिडमं उवसंपिजतागां विहरित्तए तं० सड्ढी पुरिस जाए, सच्चे पुरिसजाए मेहावी पुरिसजाए बहुस्सुए पुरिसजाए सित्तमं श्रप्पाहिगरगो धिइमं वीरिय संपन्ने ॥१॥

( डांगांगं ठा॰ ८ )

श्रेठ शाठ ठा० स्थानक गुण विशेष करी संयुक्त श्रेठ श्राग्रांगार श्र्व योग्य थाइ एं ध्रेक्तकी नू वि० ग्रामादिक ने विषे जानू ते. प० प्रतिमा श्राभ्यव ते प्रकाकी विद्यार प्रतिमा श्राथ्यवा जिन कलिएक ने प्रतिमा श्राथ्यवा मासादिक भिक्खू नी प्रतिमा पडिवजी ने. वि० ग्रामा-दिक ने विषे विचरता योग्य थाइ ते कहे छैं श्रद्धा तत्व श्रद्धवो श्रय्यवा श्रनुष्टान ने विषे श्रामिलाप ते सिहत ता कर्म इन्द्रादिक पिणा पाली न सके सम्यक्त्व चोर थकी, पुरुष जाति ते पुरुष प्रकार ए श्र्यं. स० सन्यवादी प्रतिज्ञा श्रुर पणा थकी. मेहावी श्रुत ग्रहवानी शक्ति सिहत श्रथ्या मर्योदावर्त्ती एहिज भणी व० सूत्र श्र्यं थकी श्राग्रम मामो है जेहने जवन्य तो नामा पूर्व नी त्रोजी वस्तु नों जाण उत्कृष्टो श्रयमम्पूर्ण दश्र पूर्वधर स० समर्थ ४ विषे तुलना कीधी तपं श्रुत. एकल पण् सत्वे करी श्रने ।शरीर नी समर्थाइ करी जिन कल्पो ने ए ४ प्रकार नी सुल्यता करवी था० कलहकारी नहीं चित्तना स्वास्थ पणा सहित श्ररति रित श्रनुक्षाम प्रतिन्तोम उपसर्ग नू सहग्रहार. श्राधिक उत्साह सहित इहां जे छेहला ४ श्रव्य ने पुरुष जाति शब्य नशी. पिण श्रुरला चौका ने विषे हैं, तेह भग्नी इहां पिणा जाण्यव,

अथ इहां आठ गुणा सहित ने एकल पेड़िमा योग्य कहा। में आठ गुण, श्रद्धा में लेंडो देव विनायो हिंगे नहीं, सत्यवादी, मेशावी ते मर्यादावान "वहु-स्छुए" नों अर्थ इम कहा।—जे जबन्य नवमा पूर्व नी तीजी वत्यु नों जाण जिति- वान, कलहकारी नहीं, धेर्यवन्त, उत्साह वीर्यवान, ए आठ गुणा में नवमी पूर्व नी तोजी वत्यु ना जाण ने सकल पिडमा योग्य रिहवो कहा। ते माटे नवमा पूर्व तोजी वत्यु भण्या विना एकल फिरे ने जिन आज्ञा वाहिरे छैं। तिवारे कोई ई गुणा ना धणी ने गण धारणो कहा। तिण में विण "वहुस्सुखवा" पाठ कहा। छै। ने माटे नवमा पूर्व नी तीजी वत्यु भण्या विना एकल पणो न कल्पे। तो नवमा पूर्व नी

तीजी वत्थु भण्या विना गण धारवा योग न कहाँ ते माटे टोलो करणो पिण न कर्षे। इम कहे तेहनीं उत्तर—छ गुणा सहित साधु ने गण घरवो कहा ते 'गर्ण गच्छं धारियतुं" ते गण गच्छ नों धारबो ते पालवो अर्थ कियो छै। ते गण गच्छ मों स्वामी ६ गुणा रा घणी ने कहारे। तिहां ६ गुणा में "बहुस्सुए" नो अर्थ घणा स्त्र नो जाग पहर्वू अर्थ कियो पिण नवमा पूर्व नों नाम न थी चाल्यो। अर्ने ८ गुण एकला ना कहा। तिण में "बहुस्सुए" नों अर्थ नवमा पूर्व नी तीजी वस्तु कही छै। ते माटे गच्छ ना स्वामी नें नवमा पूर्व नों नियम न थी। डाहा हुए तो विचारि जोहजो।

## इति ६ बोल सम्पूर्गा।

तिवारे कोई कहे-६ गुणामे अर्ने आठ गुणा में पाष्ठ तो एक सरीखो हैं। अर्ने अर्थ में ८ गुणा में तो नवमा पूर्व नों जाण ते बहुस्तए अर्ने ६ गुणा में घणा सूत्र नों जाण ते वहुस्सुए पिण पूर्व न कहा। पहची अर्थ में फेर क्यूं एक सरीखा पाठ नों अर्थ पिण एक सरीखो कहिणो। इम कहे तेइनों उंतर उवाई में प्रश्न २० २१ में साधु ने अने श्रावक ने पाठ एक सरीखा कहा। ते पाठ लिखिये।

धिमया धन्माणुया धिम्मद्वा धन्मक्लाई धन्मपलाइ घम्म पालज्ज्या धम्म समुदायरा धम्मेगां चेव वित्ति कप्पे-माणा सुसीला सुट्यया सुपडियाणंदा साहु ॥ ६४ ॥ ( खवाई प्रश्न २०-२१ ।

घ॰ धम श्रुत चारित्र रूप ना करणहार ध॰ धर्मश्रुन चारित्र रूप ने केंद्रे चाले हैं घ० धर्म्मिष्ट धर्म नी चेष्टा स्डी हैं ध॰ धर्मश्रुत चारित्र. रूप ने समलान ते धर्मरूपात कहिन् .ं ध॰ वर्मधूत चारित्र रूप ने ग्रहवा योग्य जाणी वार वार तिहां दृष्टि प्रवत्तीवे ६० धर्मश्रुत चारित्र न विषे प्रकर्षे सावधान है प्राथवा धर्म ने रागे रंगाया हैं ध॰ धर्म ने विषे प्रमाद रहित है व्याचार जेहनां. धः धर्मश्रुत चारित्र मे श्रावंड शालवे श्रुन ने भ्याराध्ये इत. वि॰ ग्राजीविकर

कल्पना करता थका. स॰ भला शील खाचार छै जेइनों स॰ भला मत दृब्य रूप जेहनों इ॰ खाइलाद हर्ष महित चित्त छै. साधु ने विषे जेहना सा॰ माधु श्रेष्ट इत्तिवन्त.

सथ इहाँ साधु, श्रावक विहं नें धर्म ना करणहार कहा। ते साधु सर्व धर्म ना करणहार अनें श्रावक देश धकी धर्म नों करणहार। वली साधु अनें श्रावक नें "सुन्वया" कहा। ते मला ब्रत ना धणी कहा। ते साधु सर्व ब्रती ते माटे सुब्रती, अनें श्रावक देश धकी ब्रती ते माटे सुब्रती. ए साधु श्रावक नो पाठ एक सरीखो पिण अर्थ एक सरीखो निहं तिम ६ गुणा में "बहुससुए" ते घणा सूत्र नों जाण अनें एकल ना ८ गुणा में "बहुससुए" ते नवमा पूर्व नी तीजी वत्थु नों जाण पहचो अर्थ कियो ने मानवा योग्य छै। ते माटे वीजा साधु छना नवमा पूर्व नी तीजी वत्थु भण्या विना एकल फिरे। ते चीतराग नी आहा वाहिर छै। द्वाहा हुवे तो विचारि जोंध्जो।

#### इति ७ बोल सम्पूर्गा।

नथा मृहत्करूप उ० १ कत्यो । ते पाठ लिखिये छै ।

नो कष्पइ निग्गंथस्स एगाणियस्स रात्रो वा वियाले वा बहिया वियार भूमिं वा विहार भूमिं वा निक्खिमत्तए वा पविसित्तएवा॥

( तृहम्कलप उ० १ बो० ४७ )

नः न करेपे. निः साधु ने . ए॰ एकलो उउयो जायवो रा॰ राग्नि ने विषे. वि॰ मूर्य छस्त पामते छते. सध्या ने विषे य॰ याहिर स्थिडिल भूमिका ने विषे. वि॰ स्त्राध्याय भूमि न विषे नि॰ स्थानक थकी याहिर निक्षत्रों स्वाध्याय प्रमुख करवा ने पेसवो न करेपे।

अध इहां पिण कहारे। घणा साधा में पिण रात्रि में तथा विकाल में निर्ध एकटा में दिशा न जाणों, तो जे एकटो इज रहें में किण ने साथे हैं जाने 1 ते माटे कारण विना एकलो रहिवो नहीं. पहवी आज्ञा छै। डाहा हुए तो विचारि जोइजो।

## इति 🗆 बोल सम्पूर्ण ।

तथा केतला एक उत्तराध्ययन अ० ३२ मा रो नाम लेई कहे, जे चेलो न मिले तो एकलो इज विचरणो, इम कहे ते गाथा लिखिये छै।

> त्र्याहार मिच्छे मियमेसिणिज्जं, सहाय मिच्छे निउग्रात्थे बुद्धि। निकेय मिच्छेज विवेक जोगां, समाहि कामे समग्रे तवस्सी ॥४॥

> न वा लभेज। निउगां सहायं,
> गुणाहियं वा गुणाञ्जो समंवा ।
> एगो विपावाइ विवज्जयंतो,
> विहरेज कामेसु असजमाणे ॥५॥

( उत्तराध्ययन ग्र० ३२ )

श्वा॰ ते साधु पहनो श्राहार मि॰ वांछे, साग्राइं मानोपेत ए० एपण्डिक ४२ दोष रिहत निर्दोप वली मध्यवसी द्वतो. स॰ सखाया ने वांछे केहना ने निषुण् भली है ठ० जी प्राटिक श्वर्थ ने विषे बुद्धि जेहनी एहना ने, चली ते साधु नि॰ उपाश्रय ने वांछे केहना ने स्वा संसगीदिक ना श्वमान नो योग्य एतले तेहना श्वातापाटिक ने श्वमम्भन करी केहनी हुन ते कहे ही म॰ ज्ञानादिक समाधि पामना नो कामी बांछ्क, म॰ श्रमण चारित्रियो त॰ नपस्त्री एहनो हतो।।।।।

न॰ खबता कराचन न पामे निपुण बुद्धियन्त म० सम्बाह्यो. बली केह्नो गु॰ ज्ञाना-दिक गुग करी खबिक बा॰ अधना पोता ना गुण आश्री स० सम तुल्य एह्नो एह्नो न पाउँ नो स्यू करिनो एकलो मन्नाइया रहित पिण पाउँ हेनु खनुष्टान ने बर्जनो परिहरनो. बि॰ दिनं रायम मारा न विषे केहनो काम भोग ने निषे प्रतिवन्ध ख्यास्टरतो

अथ अठे तो कह्यो। जे ज्ञानादिक ने अर्थ गुर्वादिक नी सेवा करे ते गच्छ मध्यवर्तीं साधु निपुण सखाइयो वाछै। ते सहाय नों देणहार सखाइयो मिलतो न जाणे तो पाप कर्म वर्जतो थको पकलोइ विचरे। इहां गच्छ मध्यवर्ची धको पहवो चेलो वांछै, इम कहारे। न मिले तो पकलो रहे। ते चेला ने अभावे एकलो कह्यो । परं गच्छ मध्य कह्यां माटे गुरु, गुरुभाई आदि समुदाय सहित जणाय छै। तिवारे कोई कहे गच्छ मध्यवर्ती ए तो अर्थ में कहाो, पिण पाठ में नहीं। इम कहे तेहनों उत्तर-ए अर्थ पाठ सूं निलतो छै। ते माटे मानवा योग्य छै। जिम आव-श्यक सूत्रे पाठ में तो कहा। छै "छप्पइ संघट्टणयाए" छप्पइ कहितां जूं तेहनों संघटो करणो नहीं, इहां पाठ में तो जूं नों संघटो किम न करे। अने एहनों अर्थ इम कियो जे जूं नों अविधे संघटो करणो नहीं। ए अविध रो नाम तो अर्थ में छै ते मिलतो छै। तिम ए पिण अर्थ मिलतो छै। तथा आवश्यक अ० ४ कहा। ''पडिक्रमामि पचिहं महव्वपिहं" इहां पञ्च महाव्रत थी निवर्त्तवो कहा। ते महाव्रत थी किम निवर्त्त । महाव्रत तो आदरवा योग्य छै। पहनों अर्थ पिण इम कियो छै। ते पंच महाब्रता मे अतीचारादिक दोप थी निवर्त्तवो । ए पिण अर्थ मिलतो छै। इत्यादिक अनेक अर्थ मिलता मानवा योग्य छै। पहनी ज अवचूरी में पहनी कह्यो। ते अव-चूरी लिखिये छै।

श्राहार मशनादिवम् श्रापे गीम्यत्वा दिच्छे दिमलपे दिपिमित मैपणीय
मेवा दान भोजने तद्वृरा पाम्ते. एवं विधाहार एवि श्रागुक्त ग्रुरु वृद्ध
सेवादिज्ञान कारणान्याराधियतु ज्ञमः । तथा सहाय सहचरिमच्छेद्गच्छान्तर्वर्ती
सन् शत गम्य । निपुणाः कुशलाः श्रथेषु जीवादिषु बुद्धि रस्येति निपुणार्थ
बुद्धिस्ते श्रतिहशोहि म यः स्वाच्छन्द्योपदेशादिना ज्ञानादि हेतु ग्रुरु वद्ध
सेवादि श्रशमेत्र कुर्यात् । निकेतनाश्रय मिच्डेत् । विवेकः स्त्यादि ससर्गामाव
म्तस्मेम योग्य मुचित तदा पाताद्य समवेन विवेक योग्य श्रविविक्ता श्रयोहि म्प्रयादि
ससर्गाणित्त विगुवोत्पत्तौ कुतो ग्रुरु वृद्ध सेवादि ज्ञानादि कारण् सभवः समाधिर्जानादीना परसार गवावनया वस्थानं तं कामयतेऽभिनपति समाधिकामो ज्ञानाद्या
वाष्त्र कार्य दरपर्थः श्रमण न्त्रणस्यी ।

- अथ इहा अवच्यूरी में पिण कहारे। निर्दोष मर्यादा सहित आहार वाछे। पहिंचे आहार लाधे छते गुरु वृद्ध नी सेवा झानादिक नों कारण छै। ते आराधवा समर्थ हुई। तथा गच्छ मध्ये रहारे छतो निपुण सखाइयो वाँछै। पहिंचो सखाइयो मिल्ये छते झानादिक ना हंतु गुरु वृद्ध नी सेवा छै। ते अति हो करणी आवे तथा, स्लयादिक संसर्ग रहित उपाश्रय वांछे जो स्लियादिक सहित उपाश्रये रहे तो तहनों संसर्ग चित्त ना विष्ठयंनी उत्पत्ति थकी गुरुवृद्ध नी सेवा झानादिक ना कारण किहां थकी निष्को। इहां गुरु वृद्ध नी सेवा ने अर्थ शिष्य सहाय नों दंणहार वाङ्णो कहारे। पत्रो गच्छ माही रहार साधु नी विधि कही। पिण गच्छ वाहिर निक्रलवा नी विधि कही न दीसे। अने पहचो शिष्य न मिले तो एकलो पाप रहित विचरणो कहारे। ते चेला ने अभावे गुरु गुरु भाई सहित ने विण एकलो कहारे। तथा राग होत ने अभावे एकलो कहारे। राग होत हम विज्ञा पक्ष में न वर्त्त ते घणा भी रहितो पिण एकलो कहिई।

तथा उत्तराध्ययन अ० ३२ वे गाथा कही, ने लिखिये छै।

नागस्स सब्बस पगासणाए,

ग्रन्नाग मोहस्स विवज्रगाए।

रागस्त दोसस्स य संखएगं,

एगंत सोक्खं समुवेइ मोक्खं॥२॥

तस्सेस मग्गा ग्रुरुविद्ध सेवा,

विवज्रगा वाल जरूस्स दूरा।

सज्भाय एगंत निसेवणाय,

मुतत्थ संचिणयाधि ईय ॥३॥

ना॰ मतिज्ञानादिक स॰ सर्व ज्ञान ने विषे प॰ निर्मल करने करो ने श्र॰ मित श्रज्ञान गादिक श्रमों मा॰ वर्षान मोहनी ने वि॰ निर्मेषे च॰ वर्जने करी, रा॰ राग श्रमें हो॰ होष् तहनें माने मन ज्ञय करो ने ए॰ एकान्सी खण सम्बक् प्रकार पामे सु॰ मोन ॥२॥ त॰ ते मोर्स पामवानों ए० धागिल किहरेंगे. मे० ते मार्ग गु० गुरु झानादिके के करी गुण बड़ा तेहनी से० सेवा करवी. वि० विर्जना करवी पासत्थादिक धाजानियानी दु० दूर थकी स० स्वाध्याय एकान्त स्थान के नि० करवी छ० सूत्र धाने स्वार्थ माचे मने करी चिन्तविनो एकाप्र चित्त पणे.

अथ अठे कहाो—क्षान: दर्शन. चारित्र. ए मोक्ष ना उपाय कहा। ते ज्ञानादिक पामचा नों मार्ग गुरु वृद्ध ते ज्ञान वृद्ध दीक्षा वृद्ध साधु नी सेवा करतो शुद्ध आहार जिण्य बांछतो कहा। ए गुरु वृद्ध घणा साधु नी समुदाय रूप गच्छ छे ते माहे रहाो थको ज निपुण सखायो बांछणो कहा।। पिण गच्छ वाहिरे निक्ष- स्वो न कहा।।

#### इति ६ बोल सम्पूर्गा।

तथा राग द्वेय ने अभावे एकलो तो घणे ठामें कह्यो ते केतला एक पाष्ट

माय चंडालियं कासी वहुयं माल श्रालवे। कालेग्गय श्रहिजित्ता तेश्रो भाइज एगश्रो॥१०॥

उत्ह.र।ध्ययन घा० १)

मा० कदाचित को पादिक ने बरे हिमादिक घोर कार्य न करियों ब॰ घणू २ स्त्री कथा-रिक न बोलवों का॰ प्रथम पौरसी प्रमुखे सिखान्त भणी ने गुरु मभीपे तियारे पछे धर्म ध्याना-रिक ध्यावों ए॰ एक्लो राग द्वेष रहिस हतो.

अथ अठे पिण एकलो ध्यान ध्याचे पगुरा समीपे ते पिण एकलो कह्यो ते भाव थी राग हेप ने भभाचे एकलो एह्यो अर्थ कियो। झाहा हुचे तो चिचारि जोइजो।

#### इति १० बोल सम्पूर्गा ।

तथा उत्तराध्ययन अ० १ कहा। ते पाठ लिखिये छै।

#### नाइदूर मणासन्ने नन्नेसिं चक्खु फासत्रो। एगो चिट्टेजा भत्तद्वा लंघित्ता तं नाइकम्मे ॥३३॥

( उत्तराध्ययन ग्रं० १ )

ना॰ भित्ताचर अभा हुइ तिहां स्रिति दूर अभो न रहें म॰ स्रिति समीप अभो न रहें जिहां गोचरी जाय तिहां न॰ नहीं अभो रहे भिखारी नो तथा गृहस्य नी दृष्टिगोचर द्यांव तिहां ए॰ एकलो राग द्वेष रहित चि॰ अभो रहे स्वयनादिक ने स्वर्थे ल॰ स्वनेरा भिखारी ने उछहीं में प्रवेश न करे ते दातार ने स्वप्रतीत दपजे ते भगी.

अध इहां पिण कहा। राग द्वेव ने अभावे एकलो अभी रहे पिण भिख्यासां ने उल्लंबी न जाय इम कहा। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

#### इति ११ बोल सम्पूर्गा।

सथा स्यगडाङ्ग श्रु॰ १ अ० ४ उ० १ कहा। ते पाठ लिखिये छै।

जे मायरं चे पियरं च विष्पजहा य पुव्व संयागं एगे सहिए चरिस्सामि आ्रारत मेहुगो विवित्तेसी ॥१॥

(स्यगडांग घ० ४ उ० १ गा० १)

जे मां हूं भाता ना विटा ना पूर्व संयोग छांडी नें ए॰ एक्लो ही राग होप रहिता हा।नादि सहित छाडवा है मैथन जैयो वि॰ श्ली पुरुष पड़ग पशु रहिन स्थान नो गवेपग्रहार अय इहां कहा।—जे हूं राग द्वेष ने अभावे ज्ञानादि सहित एकलो विचरस्यूं। इम विचारि दीक्षा ले इहां पिण राग द्वेप नो भाव नथी ते माटे एकलो कहाो। डाहा हुवे तो विचारि जोईजो।

## इति १२ बोल सम्पूर्गा ।

तथा उत्तराध्ययन अ० १५ पिण राग द्वेप नें अभावे एकलो विचरणो कहारे वे पाठ लिखिये छै ।

असिष्प जीवी अगिहे असित्ते, जिइंदिए सन्वत्रो विष्प मुक्तो। अगुकसाई लहुअष्प भक्तो, चिचागिहं एक चरे स भिक्ततू॥

( उत्तराध्ययन छ० १४)

ग्रा॰ चित्रकार नी कलाई न जीये गृध पणा रहित श्र॰ घग्नु मित्र नहीं ई जेहने पहने पको जि॰ जितेन्द्रिय स॰ सर्व वाहा श्राभ्यन्तर परिग्रह थी मुकाणा है श्र॰ थोड़ी कपाय श्राथवा उत्कर्ष रहित. लघु श्राहारी. चि॰ छांडी ने गृ॰ घर ए॰ एकलो राग होप रहित विचरे. भि॰ साधु

सथ इहां पिण कहाो—घर छांडी राग हेप नें अभावे एकलो दिचरे। इस्पादिक अनेक ठामे घणा साधां में रहिता पिण राग हेप नें अभावे भाव धी एकलो कहाो। चेला न मिले तो ते साधु चेलां नें अभावे तथा राग हेप नें अभावे एकलो विचरे पहवूं कहाो दीसे छै। पिण एकलो अन्यक्त रहे तिण नें साधु किय कहिए। निवारे कीई कहे—जे ३ मनोरथ में चिन्तवे जे किवारे हं एकलो धइ दश चिध यति धर्मधारी विचरस्यूं इम क्यूं कहाो। इम कहे तेहनों उत्तर—

इहां एकलो कह्यो ते एकल पड़िमा धारवा नी भावना भावे इम कह्यो ते पफल पड़िमा तो जघन्य नवमा पूर्व नी तीजी:वत्थु ना जाण ने कल्पे। इम ठाणाङ्ग टा • ८ कहाो छै ते पूर्व नों ज्ञान अने एकल पड़िमा बेहु हिवड़ां नथी। अने पूर्व मों ज्ञान विच्छेद अने पूर्व ना जाण विना एकल पड़िमा पिण विच्छेद छै। ए साधु ना ३ मनोरथ में प्रथम मनोरथ इम कहा। जे किवारे हूं थोड़ो घणो सूत्र भणसूं। दूजो मनोरथ जे किवारे हूं एकछ पहिमा अङ्गीकार करस्यूं। तीजो मनोरथ किवारे हूं सन्थारों करस्यूं। इहां प्रथम तो सिद्धान्त भणवा नी भावना आवे ते पिण मर्यादा व्यवहार सूत्रे कही ते रीते भणे पिण मर्यादा छोपी न भणे अने मर्यादा सहित सूत भणी नें पछे दूजो मनोरथ एकल विदार पड़िमा नी भावना कही। ते पिण ठाणाङ्ग ठा० ८ कही ते प्रमाणे पूर्व भणी ने एकल परिमा पिण अङ्गीकार फरे। जिम सुत्र भणवा नों मनोरथ कहा। विण १० वर्ष दीक्षा पाल्या पछे भग-वती सूत्र भणवो करंपे पहिलां न करंपे। इम अन्य सूत्र पिण मर्यादा प्रमाणे भणवो कल्पे। तिम एकल पड़िमा रो मनोरथ कह्यो। ते एकल पड़िमा पिण नवमा पूर्व नी तीजी वर्ध भण्या पछे करपे पहिलां न करपे। इम हिज आचारांग में पिण नवमा पूर्व नी तीजी वत्थु भण्या विना एकल पहिमा न कर्पे कहारे। ते माटे ३ मनोरथ रो नाम लेइ एकल पड़िमा थापे ते पिण न मिले जिम सूत्र भणवा ना मनो-रध नों नाम लेइ १० वर्ष पहिलां भगवती भणवो थापे तो न मिले तिम नवमा पूर्व नी तीजी बत्यु भणवा विना एकल पड़िमा थापे ते पिण न मिले। तथा कोई कहे द्रण चैकाळिक अ० ४ कह्यो । "से भिक्खू वा भिक्खुणीवा जाव एगोवा परिसाग-बोवा" इहाँ साधु ने एकलो म्यूं कहाो, इम कहे नेहनों उत्तर-इहां साधु ने साध्वी ने वेहं ने एकला कहा। छै। "भिक्खूवा भिक्खुणीवा" ए पाठ कहाँ माटे जो इम छै तो साध्वी एकली किम रहे। चली "एगोवा परिसागओवा" कह्यो छै। परिवदा में रहाो थको तथा परिवदा नें अभावे एकलो रह्यो थको इहां साधु साध्वी ने परिपदा ने अमाचे एकला कह्या छै। पिण एकल पणी विचरवो पाठ में कह्यो मथी। तिवारे कोई कहे और साधु मरनां २ एकलो रहि जाय तिण में साधु पणो हुवे फे नहीं। तथा और भागल हुवे ते माहि थी कोई न्यारी थई साधु पणी पाले तिण नें साधु किम न कहिए। इम कहे तेहनों उत्तर—

जिम मरताँ २ साध्वी एकली रहे तो स्यूं करे तथा घणा भागल माहि यी एकली साध्वी न्यारी हुवे तेहनें साधु पणी निपज्ञे के नहीं। इम पूछर्यों जवाक देवा असमर्थ जद अक्वक वोले पिण अन्यायी हुवे ते लीधी टेक छोडे नहीं। अने जे कारण पड्यां एकल पणे रहे तो जिम पोता नों संयम पले तिम करे। उत्तम जीव हुवे ते थोड़ा दिन में आत्मा नों कार्य सवारे पिण किञ्चित् दोप लगावे नहीं। तिवारे कोई कहे-कारण पढ्यां तो पकला में पिण साधु पणी पान छै तो पकल रहे ते भ्रष्ट पहची परूपणा किम करो छो। इस कहे तेहनों उत्तर-पूरुस नें घरे वैसे तेहनें म्रष्ट कहीजे। मास चीमास उपरान्त रहे तिण नें भ्रष्ट कहीजे। पहिला प्रहर रो आण्यो आहार छेहले प्रहर भोगवे तेहनें विण भ्रष्ट कहीजे। मर्दन करे तेहनें विण भ्रष्ट कहीते। इत्यादिक अनेक दोव सेवे तिण नें भ्रष्ट कह्यो। अनें फारण पट्याँ पाछे कह्या ते बोल सेवणा कह्या तिण में दोव नहीं तो पिण घोक मार्ग में पहला तो ए बोल न सेवण री ज करे, कारणे सेवे तो ए बोला री धाप धोक मार्ग में नहीं। धोक मार्ग में तो ते वोल सेव्यां दोप इन कहे। कारण री पूछे जव कारण रो जवाच देवे मर्दन कियां अनाचारी दशवैकालिक में कहाो। स्रतें वृहत्कल्प में कारणे मर्दन करणो कहा। ते तो वात न्यारी, पिण मर्दन कियां अनाचारी प परुपणा तो विगरे नहीं तिम सकल पणे विचरे तिण ने भ्रष्ट कहीजे। प धोक मार्ग में परूपणा छै। अने कारण में एकल पणे रह्यां ते परूपणा उठे नहीं। एकली साध्वी विचरे तिण नें भ्रष्ट कहीजे। एकली गोचरी तथा दिशा जाय ते विण भ्रष्ट. एकलो साधु स्थानक बाहिरे राति दिशा जाय ते पिण भ्रष्ट कहीजे। अने कारणे ए सर्व एकल पणे संयम निर्वहें तो धोक मार्ग में तहनी धाप नहीं। ते माटे परूपणा में दोव नहीं। तिम एकल ने धोक मार्ग में सूप कही जे। अने कारण री वात न्यारी छै। कारण पडवां भगवन्त कह्यो ते प्रमाणे विचन्नां दोष महीं। अर्ने केतला एक एकल अपलन्दा कहे छै ते साधु एकल विचलां दोप नही । पदवी परूपणा करे छै ते सिद्धान्त ना अजाण छै। सिद्धान्त में तो एकल एणे विचरवो घणे ठामे वर्ट्यों छै। प्रथम तो व्यवहार उ० ६ घणा निकाल पैसारे हुने ते प्रामादिक में एकला बहुश्रुति नें रिहवो न कल्पे फर्सो । तथा आचारांग श्रु० १ म० ५ उ० १ एकला में आउ अवगुण कहा। तथा माचाराङ्ग श्रू० १ अ० ५ उ० ४

अन्यक्त नें एकलो विचरवो रहिवो वर्जी। तथा ठाणाङ्ग ठा०८ आठ गुण विमा एकलूं रहिवूं नहीं। तथा आचाराङ्ग श्रु०१ अ०५ उ० ४ गुरु कहे हे शिष्य! तोनें एकल पणी मा होईजो। तथा बहत्कल्प उ०१ रात्रि विकाले ध्यानक वाहिरे एकला नें दिशा जायवो न कल्पे कहाो। इत्यादिक अनेक ठामे एकलो रहिवो कारण विन वर्जों छै। ते माटे एकल रहे तिण नें साधु किम कहिये। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

#### इति १३ बोल सम्पूर्गा ।

# इति एकाकी साधु-स्रिधिकारः ।



#### स्रथ उचार पासवगा। अधिकारः।

केतला एक पापंडी कहे—साधु न गृहस्य देखतां मालो परठणो नहीं। अने ते कहे—जे सूत्र निशीथ उ०१५ कहाो "वाजार में उच्चार. (वड़ी नीति) पासवण. (छोटी नीति) परठयां चौमासी प्रायश्चित्त धावे" ते माटे गृहस्य देखतां मात्रो परठणो नहीं। इम कहे, तेहनों उत्तर—

ए उचार. पासवण. परटण रो वर्ज्यों ते उचार आश्री वर्ज्यों छै। पासवण तो उचार रे सहचर हुचे ते माटे भेलो शब्द कह्यों छै। ते पाठ लिखिये छै।

जे भिक्खू उचार पासवर्ण परिटुवेत्ता न पुच्छेइ न पुच्छन्तं वा साइजइ ॥१६१॥

(निग्रीथ उ० ४)

जे॰ जे कोई साधु माध्वी उ॰ वडी नीति पा॰ लघु नीति. प॰ परिठवी नें. न॰ नहीं वस्त्रे करी. पू॰ पूछै. न॰ नहीं. वस्त्रे करी. पू॰ पूछता नें छानुमोदे तो पूर्ववत प्रायश्चित्त

वय इहां कहा।—उचार (वड़ी नीति) पासवण (छोटी नीति) परिठवी (करी) नें यस्त्रे करी न पूंछे तो प्रायिक्षत्त कहा। तो पासवण रो कांई पूंछे. ए तो उचार मों पूंछणो कहाो छै। उचार करतां पासवण हुवे ते माटे वेहं मेला कहाा छै। परं पूछे ते उचार में, पासवण में पूंछे नहीं। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

## इति १ वोल सम्पूर्गा।

तथा तिणहिज उद्देश्ये पहचा पाठ कहा। छै। ते लिखिये छै।

जे भिक्खू उचार पासवणं परिद्ववेत्ता कठेण वा कवि-लेण वा ऋंग्रिलियाए वा सिलागए वा पुच्छइ पुच्छंतं वा साइ-जइ ॥१६२॥

( निशीय उ०४)

जे॰ जे कोई साधु साध्वी उ॰ वडी नीति पा॰ लघु नीति. प॰ परिठवी नें का॰ काण्ठें करी. क॰ वांस नी खापटी करी नें अ॰ अगुलिइ करी वा. सि॰ अनेरा काण्ठ नी शलाका करी नें यु॰ पूछे वा पू॰ पूछता नें अनुमोदे तो पूर्ववत् प्रायश्चित्

अथ इहां उचार. पासवण. परठी काछादिके करी पूंछ्यां प्रायश्चित्त कहा। ते पिण उचार आश्री, पिण पासवण आश्री नहीं। तिम वाजार में उचार पासवण. परठ्यां प्रायश्चित्त कहा। ते पिण उचार आश्री छै, पासवण आश्री नहीं। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

## इति २ बोल सम्पूर्गा ।

तथा तिणहिज उद्देश्ये पहचा पाठ कह्या—ते लिखिये ै ।

जे भिक्खू उचार पासवणं परिद्ववेत्ता. ⊕णायमइ. णाय-मंत वा साइजइ ॥१६३॥

जे भिक्खू उचार पासवणं परिद्ववेत्ता तत्थेव आयमंतिः आयमंतं वा साइजइ ॥१६४॥

जे भिवत् उचार पासवर्णं परिद्ववेत्ता अइदूरे आयमइ. अइदूरे आयमंतं वा साइजइ ॥१६५॥

( निग्रीय उ•४)

जे॰ जे कोई. भि॰ साधु साध्वी उ॰ बढी नीति पा॰ सबु नीति 'प॰ परठी (करीं) ने सा। शुचि न सेवे. ग्रथवा सा॰ ग्रुचि न सेतां ने भानुमोदे तो पूर्ववत् प्रायक्षित्त ॥१६३॥

जे॰ जे कोई भि॰ साधु साध्वी. उ॰ वडी शीति, पा॰ छोटी नीति प॰ पन्छी में त॰ सठेई (तिया करोइज) धा॰ युचिसेवे वा धा॰ युचि सेवा में धानुमोदे तो पूर्ववस् प्राय-स्थित ॥१६४॥

जें जे कोई साधु. साध्वी उ॰ गढी नीति. पा॰ लघु नीति. प॰ परठी में घा॰ प्रति दूरे घा॰ ग्रुचि लेंचे घाथवा ध्यतिदूरे ग्रुचि लेतां ने खनुमोदे तो पूर्ववत् प्रायश्चित ॥१६४॥

सर्थ इहां कहा।—उद्यार. पासवण परही (करी) में शुचि न लेवे, अथवा कहे ई उद्यार रे अपरे इज शुचि लेवे. अथवा अति दूर जाई में शुचि लेवे तो प्राय- धित आवे। ते पिण उद्यार आश्री शुचि लेणों कहाो। पासवण तो पोतेइ शुचि ले ते शुचि काई लेवे। इहां उद्यार. पासवण. परहणो नाम करवा नो छै। जिम दिशा जाय में शुचि न लेवे तो दएड कहाो, तिम गृहस्य देखतां दिशा जाय तो दएड जाणवो। छ।हा हुवे तो विचारि जोइजो।

#### इति ३ बोल सम्पूर्ण ।

सधा निश्चिष उ॰ ३ मह्यो । ते पाठ लिखिये छै ।

जे भिक्खू सपायंसि वा परपायंसि वा, दियावा, राञ्जोवा, वियाले वा उचाहिमाणे सपायं गहाय जाइता उच्चार पासवणं परिट्ठवेत्ता अणुगण सूरिए एडेइ. एडंतं वा. साइजइ ॥=२॥ तं सेवमाणे आवजइ मासियं परिहारट्टोणं क्रोग्घाइयं॥

( निगीध छ• ३)

जि॰ के कोई सापु वाश्वों में स॰ भाषवा पादा से पात्रिया ने विषे प॰ भ्रम्य साधु नह बाका में विषे दि॰ दिन में विषे, सा॰ साथि ने विषे, वि॰ विकाल में विषे उ॰ प्रवस गरी पत्रान त्कारे उचार वाधा करी पीड्यो थको. सं॰ पोता नों पात्रो ग्रही नें तथा प॰ पर पात्रो याची ने -इ॰ वढी नीति. पा॰ छोटी नीति. प॰ ते करी नें भ्र॰ सूर्य नों ताप न पहुंचे तिहां ए परिठवें. न्हांखे. ए परिठवता ने श्रतुभोदे तो मासिक प्रायश्चित्त भावे.

अथ इहां कहाो—दिवसे तथा रात्रि तथा विकाले पोतारे पात्रे तथा अनेरा साधु ने पात्रे उच्चार पासवण परठवी नें सूर्य रो ताप न पहुंचे तिहां न्हांखे तो दएड आवे। इहां उच्चार पासवण परठणो नीम करवा नों कहाो छै। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

### इति ४ बोल सम्पूर्ण।

तथा ज्ञाता अ॰ २ कहाो ते पाठ लिखिये छैं]।

तत्तेगां से धग्णे विजएगां सिद्धं एगंते अवक्रमइ २ त्ता उच्चार पासवगां परिद्ववेइ ।

(ज्ञाता ग्रा०२)

तः तिवारे धन्नो सार्थवाह विचेय सङ्घाते. ए० पकास्ते. छ० जीवे. नावी ने उ० वडी मीति पा० लयुनीति मात्रो प० परिटवे.

थथ इहां धन्नो सार्थवाह विजय चोर साथे एकान्ते जाइ उचार पासं-वण परठ्यो कहा। इहां पिण उचार. पासवण. परठणो नाम करवा रो कहां छैं। इत्यादिक अनेक ठामे परठणो नाम करवा नों कहां छैं। ते माटे गृहस्य देखतां अङ्ग उपाङ्ग उद्यादा करी नें उचार पासवण परठणो ते करणो नहीं। तथा उत्तराध्ययन अ० २४ कहां। अचार पासवण खेळ ते बळखो. संद्याण ते नाक नों मळ अश्-नाटिक ४ आहार. जीव रहित श्ररीर. इत्यादिक द्रव्य कोई आवे नहीं देखे नहीं, तिहां परठणा कहा। ते पिण किणहिक द्रव्य आश्री कहां छै। पिण सर्व द्रव्य अश्री नहीं। जिम मनुष्य में उपयोग १२ पांचे पिण एक मनुष्य में १२ नहीं। जिम साधु में लेश्या ६ पावे पिण सर्व साधु में नहीं। तिम कोई आवे नहीं देखे नहीं तिहाँ उचारादिक परठे कहा। ते पिण किणहिक द्रव्य शाश्री छै। चली १० होप रहित क्षेत्र में परठणो कह्यो छैं। कोई आवे नहीं देखे नहीं संयम प्रवचत री विराधना न हुवे. सम वरोवर भूमि. तृणादिक रहित. वहुँ काल थयो भूमि ने व्यचित्त थया नें. विस्तीर्ण भूमि. ४ अंगुल् ऊपरली व्यचित्त. प्रामादिक थी दूर. कॅटरादिक ना विल कॅथावे नहीं. तस वीजादिक रहित. ए १० वोल हुवे तिहां परठणो कह्यो । ते समचे द्रव्य परठण रा १० वोल कह्या । पिण १-१ द्रव्य परठे ते ऊपर १० दोल रो नियम नहीं। तिम उचार पासवण परठी न पूंछे तो प्रायश्चित्त कह्यों ते उच्चार नें पूंछणों छें। पिण पासवण रो पाठ कह्यों ते तो उच्चार रे सहचर हुवे ते माटे भेलो पाठ कहाो छै। तिम १० दोप रहित क्षेत्र में उचारादिक द्रव्य परठणा कह्या। ते पिण किणहिक द्रव्य आश्री दश दोप रहित क्षेत्र कह्यो। विण सर्व द्रव्यां ऊपर १० वोल नहीं। वृहत्कल्प ३१ कह्यो साधू नें वाजार में उतरणो ते माटे वाजार में उतरसी, तो मातादिक किम न परठसी। अने जो गृहस्थ देखतां मात्रो न परठणो तो पाणी रो कड्दो. रेत. राख. भाटो. ढिलयो लूहणादिक नीं धोवण. पगारे गोवरादिक लागो. इत्यादिक सीत माल कांई परष्ठणी नहीं। तिहां तो सर्व द्रव्य वर्ज्या छै। जिम एक सीत मात्र परहे ते ऊपर १० दीप रहित क्षेत्र न मिले। तिम मातो परठे तिहां पिण १० दोप रहित क्षेत्र नों नियम नथी। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

इति ५ वोल सम्पूर्गा।

# इति उचार पासवणाऽधिकारः।

# अथ कविताऽधिकारः।

केतला एक अज्ञानी कहे—साधु नें जोड़ करणी नहीं। जोड़ कियां
मृया भाषा लागे, इम कहे—तो तेहने लेखे साधु नें वखाण देणो नहीं। जो जोड़
कियां मृवा लागे तो वखाण दिया पिण मृषा लागे। चली धर्मचर्चा करतां. ज्ञान
सीखतां. पिण उपयोग चूक नें भूठ लग जावे तो तिण रे लेखे साधु नें बोलणो
इज नहीं। अनें जो वखाण दियां. धर्मचर्चा कियां. दोष नहीं तो निरवध जोड़
कियाँ पिण दोप नहीं। अनें जे कहे जोड़ न करणी तेहनों जवाव कहे छै। नन्दी
सूत में जोड़ करण रो न्याय कहाो छै। ते पाठ लिखिये छै।

एव माइ याइं चउरासिइं पइन्नग सहस्साइ' भगवन्नो अरहन्नो उसह सामियस्स न्नाइतित्थयरस्स तहा संखिजाइं पइगण्ग सहस्साइ मिन्मिमगाणं जिणवराणं चोदस पइन्नगः सहस्साणि भगवन्नो बद्धमान सामिस्स ऋहवा जस्स जित्त-यासीसा उपित्तयाएः विण्इयाएः किम्मियाएः परिण्णिमियाएः चउित्रहीए बुद्धिए उववाए त्तस्स तित्याइं पन्नग सहस्साइं पत्तेय बुद्धावि तित्तया चेव। से तं कालिय।

( नन्दी-पञ्चज्ञानवर्णन )

च॰ घोरासी हजार प॰ पइन्ना कालिक स्त्र. भ॰ भगवन्त प्रा॰ प्ररिह्न्त उ० प्रप्रभ रेय स्त्रामी ने होइ. प्रा॰ धर्म नी प्रादि ना करणहार. त॰ तथा सहप्राना हजार प॰ पइन्ना गालिक स्त्र स॰ मध्यम जि॰ जनपर तीर्थंड्स ने होइ. च॰ १४ हजार प॰ पइन्ना कालिक स्त्र भ॰ भगवन्त घ॰ पर्द्मान स्वामी ने होइ ज॰ जहना जेतला शिष्य हुवा ते. उ० प्रोत्पातिक मिद्र करी. चि॰ विनय मुद्धि करी क॰ काम्मिक बुद्धि करी. प॰ परिणामिक बुद्धि करी च॰ च्यारू प्रकार नी बुद्धि करी त॰ तेष्ट्रना तेतला हजार इज पइन्ना हुने प॰ प्रत्येक चुद्धि पिया नेतला हुई तेतलापइन्ना करे ते कालिक स्त्र.

यथ इहां कहाो—तीर्थङ्कर ना जेतला साधु हुई ते ४ वृद्धिई करी तैतला पहन्ना करे, तो साधु ने जोड़ न करणी तो ते साधां पान्ना नी जोड़ क्यूं की धी। अने जो पहना जोड्यां तेहनें दोप न लागे। तो अनेरा साधु निरवध जोड़ करे तेहनें दोप किम लागे। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

#### इति १ बोल सम्पूर्ण ।

तथा वली नन्दी सूत्र में कह्यों ते पाठ लिखिये छै।

से किं तं आभिणिवोहियणाणं, आभिणिवोहियनाणं दुविहं परणतं तं जहा सुयं निस्तयं च असुय निस्तियं च। से किंतं असुय निस्तियं असुय निस्तियं चउिवहं परणतं। उप्पत्तियाः वेणइया, कम्मयाः पारिणामिया। वृद्धि चउिवहावृत्ता, पंचमा नोवलव्भइ ॥१॥ पुठ्व महिट्टमूसुयं मवेइ अतक्षण विशुद्ध गहिअत्था। अववाहय फल जोगा वृद्धि ओप्पतिया नाम ॥२॥

मंगते भगयत कि फेतला प्रकार. आः मितनान (भगवान कहे हैं) आः मितनान, दु॰ वे प्रकारे प॰ परूप्या तः ते कहे हैं ए॰ धुत निश्चित याने या॰ प्रधुत निश्चित भगपन, कि॰ फेतला प्रकारे. या॰ प्रधुत निश्चित (भगवान कहे हैं) या॰ प्रधुत निश्चित च॰ ४ प्रकारे. प॰ परूप्या, पणा—उ॰ प्रोत्विक एहि. वि॰ धनियक पुद्धि, क॰ कास्मि पुद्धि, पा॰ परिणार्शिक पृद्धि च॰ ४ प्रकारे, पु॰ कही पं॰ पण्यम पृद्धि नो॰ नहीं है पु॰ परिमां म॰ देल्या न होई पा॰ प्रपान कहें। प॰ प्रपान कोई पा॰ प्रपान के स्थाप में। साम्याप पा॰ मही हत्या पोग्य है फ्ल्योंग लेहनों इहारी, पु॰ परिमान मिद्धि है।

भय इहां मितिज्ञान ना वे भेद किया। श्रुत निश्चित. अश्रुत निश्चित. विहां जो सूत्र विना ही ४ चुिंद्ध करी सूत्र सूं मिलतो अर्थ प्रहण करे। सूत्र विना ही चुिंद्ध फैलावे। ते अश्रुत निश्चित मितिज्ञान नो भेद कहाो छै। वली कहाो—पूर्वे दीठो नहीं सुण्यो नहीं ते अर्थ तत्काल प्रहण करे ते उत्पात नी चुिंद्ध अश्रुत निश्चित मितिज्ञान नों भेद कहाो। तो जोड़ सूत्र सूं मिलती करे ते तो उत्पात नी चुिंद्ध छै। अश्रुत निश्चित भेंद में छै। तो ते जोड़ ने खोटी किम कहिये। तथा "सम्मिदिष्टिस्सभइमइ नाणं" ए पिण नन्दी सूत्रे कहाो। समदृष्टि नी मिति ने मितिज्ञान कहाो तो जे साधु मितिज्ञान थी विचारी निरवद्य जोड़ करे तहने दोष किम कहिये। डाहा हुचे तो विचारि जोड़जो।

#### इति २ बोल सम्पूर्ण।

तथा वली नन्दी सूत्र में कह्यो। ते पाठ लिखिये छै।

से किं तं मिच्छ सुयं, मिच्छ सुयं जं इमं अग्रणागि एहिं मिच्छ दिहि एहिं. सच्छंद वृद्धि मइ विगणियं तं जहा भारहं रामायणं. भीमा. सुरूवलं कोडिल्लयं. सगडं भिह-याओं सभगंदियाओं खंडामुहं कप्पासियं, नाम सुहुमं कण्णप्तत्तरी वइसासियं वृद्ध वयणं तेसियं वेसियं लोगाययं सिहतं तं माठरं पुराणं वागरणं भागवयं पायपुंजली पुस्स देवयं लेहं गणियं सउण रूयं नडयाइं अहवा वावत्तरिं कलाओं चत्तारिवेया संगो वंगाए याइं मिच्छहिस्स मिच्छत्त परिगाहियाइ. मिच्छसुयं एयाइं चेवः सम्मिदिटुस्स सम्मत्त परिगाहिया सस्मिदिट्टी सम्मसुयं।

से० ते. कि० फेहो मि० मिथ्यात्व श्रुत ज० जे प्रत्यन्त. प्र० प्रज्ञानी ना कीथा मि० मिथ्यात्वी ना कीचा स० प्रापणी कल्पना करी बुद्धिमित इ निपाया त० ते कहे छैं भा० भारत रा० रायायण, भी० भीम स्वरूप को० कोडिलीय म० सगड नद कल्पनीक प्राण्य ख० खदा एख. क० कपामीय ना० नाम सून्म क० कणा सतरी व० वेगेपिक. यु० वुद्धि वचन युण्य वि० विगेप का० कायिक ग्रास्त्र लोगापाय स० साठितत ग्रास्त्र म० माठर पुराण्य वा० न्याकरण्य भा० भागवत पा० पाय पूजली पु० पुरुष देवता. ले० लिखवानी कला ग० गणित कला स० गजुल ग्रास्त्र. ना० नाटक विधि ग्रास्त्र प्र० प्रथवा ७२ कला च० च्यारवेद स० ग्रहोपाद्ध मित. भारतादिक. पु जे. मि० मिथ्यात्वी ने मिथ्यात्व पडोग्रह्म थका मि० मिथ्यात्व होय परिणामे ए० भारतादिक ग्रास्त्र सम्यग् इष्टि ने सामलतां मणतां सम्यस्त्र भावाध्यकी परिणामे

अथ इहां कहां — जे भारत रामायणादिक ४ वेद मिश्यादृष्टि रा कीशां मिथ्यादृष्टि रे मिथ्यात्व पणे प्रह्मा के ते मार्य सूत्र अर्ने पहिज्ञ भारत रामायणादिक सम्पादृष्टि रे सम्पाद्य पणे प्रह्मा के ते मार्य सम्पाद्य सूत्र छे। जे सम्पादृष्टि ते खरां में खरो नाणे खाटा ने खोटो जाणे, ते माटे भारतादिक तेहनें सम्यक् सूत्र वहां। इहा मिथ्यात्वी रा कीशा प्रनथ पिण सम्यादृष्टि रे सम्यक् सूत्र कहा जेहवा के तेहचा जाणे ते माटे तो वहुत विचारी जोड़ करे तेहमें सावद्य किम आणे। अनेरा ना कीशा पिण सम पणे परिणमे तो पोते निरवद्य जोड़ करे तेहनें दोप किम कहिये। सोटी जोड़ किम कहिये। डाहा हुए तो विचारि जोड़जो।

# इति ३ वोल सम्पूर्गा।

तथा फेतला एक कहे—साधु ने राग काढ़ी गावणो नहीं। ते सत्र ना भजाण छै। टाणाडू ठा० ४ उ० ४ कहाो। ते पाठ लिखिये छै।

# चउव्विहे कन्त्रे पराणाचे गद्दे पद्दे. कत्थे. गेए.।

चि ४ प्रकारे काच्य ते ग्रन्थ परूप्या गः गद्ध छन्द विना वांध्यो, ग्राग्त्र पित्ताध्ययन नी परे पह छन्दे करी बांध्यो चिगुनाप्रचयत्र नी परे. कः नथा करी बांध्यो झाताध्ययन नी परे. गेः गान गोरय एनचे गानायोख

अथ इहां ४ प्रकार ना कान्य कह्या। गद्य वन्ध. पद्यवन्ध. कथा करी. गायवे करी ए ४ निरवद्य कान्य करी मार्ग दिपायां दोष नहीं। तथा भगवान् रा ३५ वचन रा अतिशय में राग सहित तीर्थं दूर नी वाणी कही छै। अने गायां दोष छै तो सूत्रादिक नी गाथा कान्य में राग छै। ते माटे ए पिण कहिणी नही। अने जो सूत नी गाथा काव्यादिक रार्ग सहित गायां दोष नहीं तो और निरवध वाणी पिण राग सहित गायां दोष नहीं। हे देवानुषिया ! पहवा कोमल आमन्त्रण मे दोप नहीं । तिम राग में पिण दोष नहीं उत्तम जीव विचारि जोइजो । केतला एक कहे च्यार काव्य समचे कहा पिण साधु ने आदरवा पहवी न कहा। इम कहे तेहनों उत्तर-ए च्यार काव्य नों पहवो अर्थ कियो छै। "गहे कहितां गद्य ते छन्द विना "शास्त्र परिज्ञाध्ययन" नी परे। "पहें" कहितां पद्य ते पद करि बांध्यो ते गाथा वन्ध " विमुक्त अध्ययन" नी परे । "कत्थे" कहिता साधु नी कथा 'काता-ध्ययन" नी परे। "नेए" कहितां गावा योग्य, एहवूं अर्थ कियो छै। दि माटे च्यारू निरवद्य काव्य साधु ने आद्रवा योग्य छे। तिवारे कोई:कहे ए 'महे पहे. कत्थे." तो आदरवा योग्य छै। पिण "गेप" आदरवा योग्य नही। इम कहे तेहनों उत्तर-ए गद्य पद्य, वे काव्य ने अनाभूत कथा. अने गेय कह्या छै। विशिष्ट धर्म माटे ज़दा कह्या जणाय छै। विण गद्य पद्य नें अन्तर इज छै। तिहां टीकाकार विण इम कह्यो ते टीका लिखिये छै।

"कान्य यन्थः—गद्य मञ्छन्दोनिवद्धं. शास्त्रपरिज्ञाध्ययनं वत् । पद्यं छन्दो निवद्धं. विमुक्ताध्ययनयत् कथाया साधु कथ्यं. ज्ञाताध्ययनादिवत् । गेयं गान योग्यम् । इह गद्य पद्यान्तर् भावे पि कथा गानयोर्धर्म विशिष्टतया विशेषो विव-क्तिः"

इहा टोका में "कत्थे-गेर" ए गद्य पय नें अन्तर कहा। अने गद्य ते शस्त्र पिछाध्ययन नी परे। पय ते विमुक्ताध्ययन नी परे कहा छै। ते माटे "कत्थे गेए" पिण निरवद्य आदरवा योग्य छै। तिवारे कोई कहे ए तो च्यातः काव्य स्त्र नी भाषाई कहा छै। ते माटे "गेए" पिण स्त्र नी भाषाई कहिये। ते माटे "गेए" पिण स्त्र नी भाषाई कहिये। पिण अनेरी भाषाई ढाल क्य राग कहियो न थी। इम कहे तेहनों उत्तर—जे गेय अनेरी भाषाई कहियें नहीं तो गद्य, पद्य, कथा. पिण अनेरी

मापाड' कहिंची नहिं। जे सूत्र नो अर्थ छन्द विमा कहिंची तेहनें गद्य कहिंद'। ती तेहनें छेखे अर्थ विण कहियो नथी। तथा सूत्र ना अर्थ किणहि छन्द रूप भापाड रच्या ते पद्य कहिं तो तेहने' लेखे वे निरवद्य पद्य पिण कहिंवा नथी। तथा अनेरी नन्दी सूत्र नी कथा तथा जातादिक में प जो साधु नी कथा ते पिण पाठ थी कहिणी पिण अनेरी भाषाइ' कथा रूप कहिणी नथी। जे अनेरी भाषाइ' ''गेष'' कहिणी नथी। तो अनेरी भाषाइ' गद्य, पद्य, कथा, विण कहिणी न थी। अने जो सुत नी भाषा थी अनेरी भाषाइं गद्य पद्य शुद्ध कथा कहिणी तो अनेरी भाषाइं पिण गावा योग्य निरवद्य कहिवं। इहां गद्य ते शास्त्वपरिक्षाध्ययन नी परे बह्या छै। ते भणी शास्त्र परिका ध्ययन पिण गद्य छै, अने तेहनी परे कह्यां माटे अनेरी भाषाइ' निरवद्य छन्द्र विना सर्व गद्य में आयो, पद्य ते विमुक्त अध्ययन नी परे कह्या माटे विमुक्त अध्ययन पिण पद्य में आयो। अने तेहनी परे कह्या माटे ते अनेरी छन्द रूप भाषा में पद्य में निरवद्य जोड पिण पद्य में कहिये। अने कथा, गेय. ए वे भेद छै ते कथा तो गय में अने गय ते पद्य में. इम कथा. गय. ए वे हुं गय पद्य. में आवे। ते माटे सुत नी भाषाई तथा सुत्र विना अनेरी भाषाई गद्य. पद्य. कथा. गेय कलां दोप नहीं। सावय गय. पय कथा. गेय. कहिणा नहीं। सर्ने जे सूत्र विना अनेरो भाषाइं गय. पय, कथा गेय. न कहिवा, तो नन्दी सुत्र में मतिहान ना चे भेद मर्पू मह्या। श्रुत निश्चित. अने अश्रुत निश्चित. ए चे भेद दिया छै। तिहा जे श्रुत निश्चित विना युद्धि फैलावे ते मतिहान रो अश्रुत निश्चित मेद्द कहाो छै। ते पिण साधु ने' भार्रवा योग्य कहारे छै। तथा अभूत निश्चित ना ४ भेराँ में थोरपानिक युद्धि जे अणदीहो. अणसांभल्यो. तत्काल मन धी उपजाबी शुद्ध जवाष देवे, ते पिण मितजान रो भेद श्रुत निश्चित विना कहारे छै। ए पिण स्नाध ने आदरवा योग्य छै। ते माटे सुत्र नी भाषा थी अनेरी भाषाइ' पिण गद्य, पद्य, कथा. गेय. कहा दोप न थी। ते माटे अनेरी भाषाई गेय ते गायवा योग्य ते शुद्ध शादरवा योग्य छै। आहा हुए तो विचारि जोइजो।

इति ४ वोल संपूर्ण।

नभा उत्तराज्ययन पाषी ते पाठ लिगिये छै।

#### मयत्थ रूवा वयण्प भूया गाहाण्गीया नर संघ मज्मे। जंभिक्षुणो सील गुणेववेया इहज्यंते सम्गो मिजास्रो॥

( उत्तराध्ययन छ० १३ गा० १२ )

म॰ मोटो घर्यो मार्थ द्रव्य पर्याय रूप व॰ वचन माल्य मात्र गा॰ धर्म कहिवा रूपं साधा. मा० कहिइ स्थितिर मनुष्य ना समुदाय माही जे गाथा सांभली नें भि॰ चारित्र मनें ज्ञानादि गुर्यो करी ए वे हूं गुर्यो करी. व॰ सिहत साधु इ॰ जग माहीं माथवा जिन वचन नें विषे ज॰ यहावन्त हुया माथवा भयावे करी. मा॰ मानुष्ठान कर वे करी लाम ना उपनावसाहार. स॰ हूं तपस्वी. साधु. जा॰ हुयो.

अथ गांधाइ' करी वाणी करी वाणी क्यी पहर्चू कहाूं. ते गाधा तो छन्द इप जोड़ छै। तिहां ठीका में गाधा नो शब्दार्थ इम कियो छै "गोयत इतिगाथा" गाबी जाय ते गाधा इम कहाो। ते माटे निरवय गेंय ने दोप नहीं। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

### इति ५ बोल सम्पूर्गा ।

तिवारे कोई कहें—जो राग संयुक्त गार्या दीप नहीं तो निशीध में साधु ने गावणो क्यूं निपेध्यो, इम कहे तेहनों उत्तर—निशीध में तो वाजारे छारे गावें तेहनों दीप कहाो छै, ते पाठ छिखिये छै।

जे भिक्खू गाएजा। वाएजवा। नच्चेजवा। स्रभिणच्चे। जवा. हय हिंसेजवा. हत्थि गुलगुलायंतं उक्किट्ठ सीहणाय करेइ. करंतं वा साइजइ।

( निशीध घा० १७ वो० १४०)

जै॰ जै कोई भि॰ माघु साध्वी. गा॰ गाने गीत राग प्रलापी नें वा॰ वजावे वीसा टाल तालाविक न॰ नाचे थेइ ॰ करे प्रा॰ ग्रात्यन्त नाचे. ह॰ घोडा नी परे हींते हसहसाहट करे

पोर्ट विषय पीडतो थको, ह० हाथी नी परे. गृ० गुलगुलाइट करे विषय पीटचे धको ते उत्हण्य मिहनाद करे विषय पीडवों थको. कैं० करता में भ्रानुसोदे तो पूर्ववृत प्रायक्षित

अथ इहां तो बाजारे लारे ताल मेली गायां दएड कहां है। गार्व वा बजावे ए नाटक नों प्रायश्चित्त कहारे छैं। पिण एकलरे निरवद्य गायवी नधी वर्ज्यों। ए तो नाटक में गावे तहनों दएई कहा। है। जिम निशीथ उ० ४ कहा। उचार पासवण परही शचि न छेचे तो प्रायश्चित्त आवे ते ।पासवण परही ने शुचि किम लेवे ते पासवण तो पोतेइ शुचि छै ते शुचि तो उचार री छै। पिण उद्यार करे तियारे पासवण पिण लारे हुवे ते माटे बेह पाठ भेला कह्या छै। ते उचार. पासवण वेह करी नें उद्यार नी शुचि न लेवे तो प्रायध्यत्त छै। पिण पकलो पासवण परठवी (करी) ने शचि न लेवे तो प्रायिक्ष स नहीं। तिम गावे वजावे नाचे तो प्रायश्चित्त कह्यो । ते पिण वाजारे छारे तान मेली गावे तेहनों प्रायश्चित्त छै। तथा सावय गावा रो प्रायश्चित्त है पिण निरवद्य गावा रो प्रायश्चित्त नहीं। तथा भगवती ग० १ उ० २ तेजू छेशी ने "सरागी वीतराभी न भाणिपव्या" कहुयूं तो तेजू लेजी में सगगी किम न किहां। पिण इहा तो कहाी- तेजू, पदा. लेंगी रा सरागी. बीतरागी ए वे भेद न करिया, ने किम—तेज्ञ, पद्म, सरागी में में हो. बीतर मी में नथी। ते मादे सरामी बीतरामी ए वे भेट भेला दर्जा। पिण एकलो सरागी बर्झों नहीं। तिम गावे बजाये तो दएए कहारे, ने पिण नाटक में याजारे लारे गावणी संतम्न छै। ने माटे गायां यजायां दर्ख कायो छै। पिण एकलो गावणो न वर्ज्यो । तिण मुं निरवद्य गोया दोप नहीं । इस संलग्न पाठ घणे टिकाणे पाया । तेहनों न्याय तो उत्तम जीव विचार । अने जो निशीध नो नाम लेंड ने सर्व गावणो निषेधे —तेहनें लेगे न्तो सूत्र नी गाथा, पाल्य, पिण गायने न किंदुणा। जो घगी नाम में घणो दौद करे तो धोडी राग में धोडो होव पाटिणो। जो रम दुवे तो श्री नणपरे नाथा काव्य छन्द्र स्प स्ट्र क्यूं रच्या। निर्शाय में इस तो न पानों से सत्र की माधा फान्य राग सहित कहिणा। अर्ने अमेरो न कहिणो । इस तो न फहो। जे जावक नावण में निषेधे नेहने होंगे तो किञ्चित्मात्र विण राग संक्षित गाधा पहिणो गही-इस क्यां शुद्ध जगद देवा असमर्थ जय अक्तयक बहरका बचन योहे, पिण मन पक्षी लीधी देक छोटे नहीं। सर्ने स्यागवादी मिरास्त से स्याग मेळी गुज असा धारे ने सावद्य प्रचन में होव जाणे

पिण निरवद्य वचन में वोष श्रद्धे नहीं। ते निरवद्य वाणी वचन मात कहो—भावे छन्द जोड़ी राग सहित कहो ते राग में दोष नहीं। प्रथम तो समवायाङ्ग ३५ सम-चाय नी टीकांमें तीर्थङ्कर वाणी राग सहित कही, ग्राम युक्त कही—ते टीका लिखिये छै।

#### उपनीत रागत्वं मालवा केशिक्यादि यामगय युक्तता

अध इहां राग सहित मालवा केशिक्नादि प्राम सहित तीर्थंडूर नी घाणी नो सातमो अतिशय कहा ते माटे निरवध वाणी राग सहित गाया दोव नहीं १। तथा डाणाङ्ग डा० ४ च्यार काच्य कहा गद्य. पद्य कथ्य. गेय. इहां पिण गेय कहितां गावा योग्य कहा २। तथा उत्तराध्ययन अ० १३ गा० १२ कहा — मुनीश्वर गाथा इं करी धर्म देशना दीधी पहचूं कहा । ते गाथा कहिवे जोड़ अने राग वेह आवे तिहां टीका में "गावे ते गाथा इम कहा ३। तथा नन्दी सूल में सूल नी नेश्राय दिना युद्धि फेलावे ते मितज्ञान रो मेद कहा । तथा अणदीट्यो अणसाँभट्यो जवाव तत्काल उपजावी देवे ते औत्पातिकी युद्धि मितज्ञान रो मेद कहा ४। तथा उत्तराध्ययन अ० २६ वो० २२ अर्थ में कवि पणो करी मार्ग दीपावणों कहा ५। तथा नन्दी सूल में कहा — महावीर रा साधु रा १४ हजार पहन्ना कीधा। तथा अनेरा तीर्थंडूर रा जेतला साधु थया त्याँ पोता नी ४ युद्धिई करी तेतला पहन्ना कीधा ई। तथा मिध्यात्वी रा पिण कीधा अन्य सम्यग्ट्रव्टि रे समश्रुत कहा तो साधु पोते जोड़े तेहने मिथ्या श्रुत किम कहिये ७। तथा गणधरे पिण सूल नी जोड़ कीधी तेहमें छन्द काव्यादिक राग सहित छे ८। इत्यादिक अनेक टिकाणे जोड़ अने राग सहित वाणो निरवध कही छै। यादा हुवे तो विचारि जोइजो।

# इति ६ वोलः सम्पूर्गा ।

## इति कविताऽधिकारः।

# ऋथ ऋल्पपाप वहु निर्जराऽधिकारः!



फेतला एक अज्ञानो कहे—साधु ने अस्जतो अशनादिक जाणो ने श्रायक देवे तेहनों पाप थोड़ो अने निर्जरा घणी निपजे। ते अनेक कुगुक्ति लगावी अशुद्ध आहार री थाप करे। वली भगवती रो नाम लेई विपरीत कहें छै। ते पाठ लिनियें छै।

समणोवासगस्स गां भंते ! तहारूवं समणां वा माहणां वा अफासुएणां अणिसणिज्जेणां असण पाण खाइम साइमेणां पड़िलाभेमाणस्स किं कज्जइ गोयमा ! वहुतरिया से निजरा कज्जइ अप्पतराए से पावे कम्मे कज्जइ ।

( भगवती मृद = ट० ६ )

सः श्रमणोपासक ने भ • भगवन् ! त॰ तथाल्य. श्रमण् प्रते मा॰ प्रक्षचारी प्रते प्रश् प्राप्तागुक सचित प्रश् प्रानेपणीक दोष सितः प्रश्न प्राप्त पान सादिम स्वादिम प्रश्नितः। भता ने. कि॰ स्यूं फल हुइं. गो॰ गोतम ! घ॰ घणी निर्वता हुइः प्रश्न प्रत्य योद् पाप कर्म हुइ .

भय इतां इम कछो—जे श्रावक साधु ने सचित्त. अने अस्जतो देवे ती अल्प पाप वहु निर्जरा हुवे। प पाठ नो न्याय टीकाकार पिण केवली ने भलायों है। तो प असुद्ध बाहार री थाप किम करणी। अशुद्ध बाहार री थाप कियां टाम २ सूत्र उत्थपता दीते हैं। सूत्र में तो असुद्ध बाहार ने टाम निर्पेथ्यों है। ते माटे नसुद्ध बाहार नी थाप न करणी। जाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

# इति १ बोल सम्पूर्गा ।

तथा भगवती श० ५ उ० ६ साघु ने अप्राशुक्त शने' अनेवणीक आहार दियां अरुप आयुवी वंधती कह्यो । ते पाठ लिखिये छै ।

कहरागं भंते! जीवा अप्पाउयत्तए कम्मं पकरेंति। गोयमा! तिहिं ठागोहिं जीवा अप्पा उयत्तए कम्मं पकरेंति। तंजहा—पागे अइवाइत्ताः मुसं विदत्ताः तहारूवं समगं वा माहगं वा अफासुएगं अगोसिणिज्जेगं असगं पागंः लाइमंः साइमंः पडिलाभित्ता भवइ एवं खलु जीवा अप्पा उय-त्ताए कम्मं पकरेंति।

(भगवती ग०५ उ०६)

कः किस भार भगवन्त! जीव. या यालप थोडो यायुपो कर्म वांधे गो० हे गोतम! ति किया स्थानके करी में जी० जीव या प्राचि योडो यायु कर्म वांधे. त० ते कहे हैं पा० प्राची जीव ने हच्ची में सु० स्थावाद वोली ने. त० तथा रूप दान योग्य पात्र श्रमण में माहण ने या प्राप्ता या प्राप्ता कि मिल्ला प्राप्ता प्राप्ता कि प्राप्ता क

अथ इहा तो साधु ने अन्नागुक. अनेपणीक आहार दीधा अल्पायुप वाधे कहारों इहा तो जे अस्जतो देवे ते जीव हिंसा अने फूठ रे बरोवर कहारे छैं। अल्प आयुरों ते निगोद रो छैं। जे जीव हण्या. फूठ वोल्यां. साधु ने अशुद्ध अश्ननादिक दीधा. बंधतों कहारे। इम हिज ठाणाङ्ग ठा० ३ अशुद्ध दियां अल्पशायुपों बंधतों कहारे। तो अगुद्ध दिया थोडो पाप घणी निर्जरा किम हुवे। उाहा हुवे तो विचारि जोडजो।

# इति २ बोल सम्पूर्ण।

तथा वली मगवती श॰ १८ कहाों जे साधु ने' शशुद्ध आहार तो असक्य छै। ते पाठ लिक्किये छै परिणायः असत्थ परिणायः तत्थणं जेते असत्थ परिण्या तेणां समणाणं निग्गंथाणं अभवस्वेया, तत्थणं जेते सत्थ परिण्या ते दुविहा पर्णाता, तंजहा--एसिण्जाय, अणेस-ण्जाय । तत्थणं जेते अण्लेसिण्जा तेणं समणाणं णिग्गं-थाणं अभवस्वेया । तत्थणं जेते प्रसिण्जा तेणं समणाणं णिग्गं-थाणं अभवस्वेया । तत्थणं जेते एसिण्जा ते दुविहा पर्णात्ता, तंजहा--जातियाय अज्ञातियाय । तत्थणं जेते अज्ञाइया तेणं समणाणं णिग्गंथाणं अभवस्वेया । तत्थणं जेते जाइया ते दुविहा पर्णाता, तंजहा- लज्ञायः अलज्ञायः तत्थणं जेते दुविहा पर्णाता, तंजहा- लज्ञायः अलज्ञायः तत्थणं जेते उत्र अलज्ञा तेणं समणाणं णिग्गंथाणं अभवस्वेया । तत्थणं जेते जाङ्गा तेणं समणाणं णिग्गंथाणं अभवस्वेया । तत्थणं जेते जाङ्गा तेणं समणाणं णिग्गंथाणं अभवस्वेया । तत्थणं जेते जाङ्गा तेणं समणाणं णिग्गंथाणं भवस्वेया, से तेणट्टेणं सोमिला । एवं वृच्चइ जाव अभवस्वेयावि ॥ ६ ॥

( भगवती गर १८ उ० ६०)

पर धान महिना ते तुर ने प्रशारे पर पहरूपा, तंर ते करे हैं मर शस परिण्न धार प्राण्य परिण्त नर लिए हैं ते धार धारम्य परिण्त तर ते असण् ने निर्मात के ते एक प्रश्न परिण्त ते ते ते प्रश्ने पर्म्य क्या तर तियों ने ते मर गम्म परिण्न तेर ते ते प्रश्ने परम्या ने ते ते हैं है पर प्रश्ने धीन पर धानपा कि तियों ने ते पर प्रमण्ती के ते स्थानपा ने तिर निर्मात ने धार धानपा के पर कि तियों ने ते पर प्रण्या के तियों ने ते पर प्रण्या पर प्रभाव में धार धानपा प्रश्ने पर प्रण्या तर तियों ने प्रश्ने परम्या ने निर्माय ने धार धार प्रश्निय ने धार धार प्रश्निय ने धार प्रश्निय ने धार धार प्रश्निय ने धार प्रश्निय ने धार धार प्रश्निय तर तिया ते हुर ने प्रश्ने परम्या नर ते परे हैं, सर साधा धार प्रश्निय तर तिया ने ते धार ने ते धार प्रश्ने परम्य ते धार ने ते धार ने ते धार ने ते धार ने ते धार के तिया ने स्था के तिया ने स्था तर तिया ने स्था तर तिया ने तिया के तिया ने तिया के ति

अथ रहाँ श्री महावीर स्वामी सोमिल ने इसी। धान सरमय ( मगप ) ना वें भेद् रासा । जल्य परिणन श्रनें अजल्य परिणन । अजल्य परिणन में मनिन तथा भगवती श० ५ उ० ६ साधु नें अप्राशुक्त अने' अनेवणीक आहार दियां अरुप आयुपो वधतो कह्यो । ते पाठ लिखिये छै ।

कहराणं भंते! जीवा अप्पाउयत्तए कम्मं पकरेंति। गोयमा! तिहिं ठागोहिं जीवा अप्पा उयत्तए कम्मं पकरेंति। तंजहा—पागो अइवाइत्ताः मुसं विदत्ताः तहारूवं समगं वा माहणं वा अफासुएगं अगोसिणिङ्जेगं असगं पाणं खाइमंः साइमं पडिलाभित्ता भवइ एवं खलु जीवा अप्पा उय-त्ताए कम्मं पकरेंति।

(भगवती श०६ उ०६)

क॰ किम भ० भगवन्त! जीव या॰ याल्प थोडो यायुपो कर्म बांधे गो॰ हे गोतम! ति॰ किया स्थानके करी नें जी॰ जीव या॰ याल्प थोडो यायुः कर्म बांधे. त॰ ते कहे हैं पा॰ प्रायाी जीव नें हयाी नें मु॰ मृपावाद बोली नें. त॰ तथा रूप दान बोग्य पात्र श्रमण नें माहण नें या॰ याप्रायुक मिवत्त या॰ याम्भतो या॰ याशन पान खादिम स्वादिम. प॰ प्रतिलाभी ने, पु॰ इम निश्रय जीव या॰ याल्प यायु कर्म वाथे

अथ इहा तो साधु नें अप्राशुक्त. अनंपणीक आहार दीघा अल्पायुप वाधे कह्यों इहां तो जे अस्जतो देवे ते जीव हिसा अने क्रूठ रे बरोबर कह्यों छै। अल्प आयुपो ते निगोद रो छैं। जे जीव हण्या. क्रूठ बोल्यां. साधु ने अशुद्ध अशनादिक दीघां. बंधतों कह्यों। इस हिज ठाणाङ्ग ठा० ३ अशुद्ध दियां अल्पशायुपो बंधतों कह्यों। तो अशुद्ध दिया थोड़ो पाप घणी निर्जरा किम हुवे। डाहा हुवे तो विचारि

# इति २ बोल सम्पूर्ण।

तथा वली भगवती श॰ १८ कहा। जे साधु ने अशुद्ध आहार तो अमध्य है। ते पाट लिक्बिये ही धण्णा सिरसवा ते दुविहा पण्णत्ताः तंजहा--सत्थ परिणायः असत्थ परिणायः तत्थणं जेते असत्थ परिण्या तेणं समणाणं निग्गंथाणं अभवखेया, तत्थणं जेते सत्थ परिण्या ते दुविहा पण्णत्ता, तंजहा--एसण्ज्ञियः, अणेस-ण्ज्ञियः। तत्थणं जेते अण्सिण्ज्ञि तेणं समणाणं णिग्गं-थाणं अभवखेया। तत्थणं जेते एसण्ज्ञित दुविहा पण्णत्ता, तंजहा--जातियाय अज्ञातियाय। तत्थणं जेते अज्ञाइया तेणं समणाणं णिग्गंथाणं अभवखेया। तत्थणं जेते जाइया ते दुविहा पण्णत्ता, तंजहाः लद्धायः अलद्धायः तत्थणं जेते अलद्धा तेणं समणाणं णिग्गंथाणं अभवखेया। तत्थणं जेते लद्धा तेणं समणाणं णिग्गंथाणं भवखेया। तत्थणं जेते लद्धा तेणं समणाणं णिग्गंथाणं भवखेया, से तेणहेणं सोमिला। एवं वृच्चइ जाव अभवखेयावि॥ ६॥

( सगनती गर्ग १८ उ० १०)

अथ इहा थीं महाबीर स्वामी सोमिल ने क्छों। धान सरमय ( सपप ) ना पै नेट कापा । प्रत्य परिणव अर्ने अगस्त्र परिणव । अगस्त्र परिणव ने सन्तिन ते तो अभक्ष्य छै। अने अग्रस्त्र परिणत रा वे भेद कह्या। एपणीक, अनेपणीक। अनेपणीक ते अस्भतो ते तो अभक्ष्य। एपणीक रा वे भेद कह्या। याच्यो, अण-याच्यो। अणयाच्यो तो अभक्ष्य छै। याच्या रा वे भेद कह्या। लाधो अणलाधो। अणलाधो। अणलाधो अभक्ष्य, छै अने लाखो ते भक्ष्य, इम हिज मासा कुल्था. पिण अप्राशुक अनेपणीक अभक्ष्य. कह्या छै। ए तो प्रत्यक्ष सचित्त अने अस्जतो आहार तो साधु ने अभक्ष्य कह्यो। ते अभक्ष्य आहार साधु ने दीधां बहुत निर्जरा किम होवे। तथा जाता अ०५ में सुखदेवजी ने स्यावचां पुत्रे पिण इम अनेपणीक आहार अभक्ष्य कह्यो। तथा निराचलिया वर्ग ३ सोमिल ने पार्श्वनाथ भगवान पिण अप्रा-शुक, अनेपणोक आहार साधु ने अभक्ष्य कह्यो तो अभक्ष्य साधु ते दियां घणी निर्जरा किम हुवे अने तिहा देवा वालो समणोपासक कह्यो छै। ते माटे श्रावक अप्राशुक अनेपणीक अभक्ष्य आहार जाणी ने साधु ने किम विहरावे छाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

### इति ३ बोल सम्पूर्ण।

तथा उवाई प्रश्न २० श्रावकां रा गुण वर्णन में पहची पाठ कह्यो । ते पाठ लिखिये छै।

समयो ियागंथे फासुए एसियाज्जेगं असगं पागं खादिमं सादिमेगं वत्थ परित्रह कंवल पायपुच्छगोगं उसह भेसजेगं पिडहारिएगं पीढ फलग सेजा संधारएगं पिडलाभेमागे विहरंति।

( समार्ड प्रक्ष २० )

स॰ श्रमण तपस्त्री ने निर्धन्य ने फा॰ प्रायुक ए॰ एपणीक श्र॰ श्रणन पान खादिम स्वादिम प॰ वस्त्र परिष्रह क॰ कम्बल प॰ पाय पृछ्णो ड॰ भ्रोपघ ग्रुएट्यादिक भे॰ वूटी बाटी प॰ पाढिहानो ते घणी ने पाछो सूपे पीढ़ फलगग्रया, सन्यास, प॰ बहिरावतां थकां वि॰ पित्रो.

अथ इहां श्रावकां रा गुण वर्णन में प्राशुक. ण्यणीक. नों देवो कहाो। तो जाणी ने अप्राशुक ते सिचित्त अस्मतो आहार साधु ने थावक किम विहरावे नथा भगवती ग० २ उ० ५ तुं तिया नगरी ना श्रावक पिण साधु ने प्राशुक. एय-णीक आहार विहरावे इम कहाो। तथा राय प्रसेणी में वित्त अर्ने प्रदेशी पिण साखु ने प्राशुक्ष. एयणीक आहार प्रतिलाभतो विचरे इम कहाो तो श्रावक जाणी ने अस्कतो आहार साधु ने किम विहरावे। हाहा हुए तो विचारि जोहजो।

## इति ४ वोल सम्पूर्गा ।

तथा उपासक दगा अ०१ यानन्द श्रावक कहारे। ते पाठ लिपिये छैं।

कपड़ में समग्रे निगांथे फासुए एसिण्डिजेगं असर्ग पागं खाडिमं सादिमेगं वत्थ परिग्गह कंवल पाय पुच्छिणेगं पीड फलक सेजा संथारएगं उसह भेसजेगं पडिलाभेमाग्यस्स विहरित्तए तिकट्ट इमं एयारूवं अभिग्गह अभिगिरिहना पिनगाइं पुन्छित ।

( उपाग्रक द्या द० १ )

पर कर्ने, में सुक ने, मह श्रमण ने, निव्निर्यन्थ में फाव प्राप्तक, एव एपण्डित, प्राप्तक पान पान, त्यादिम क्यादिम वर पम्य परिवर पर कम्बल पाव पाप पृष्टकों, पीव पाप एक र मध्या परवारों, उर प्राप्त भेव भेषण पर दाम देती यको विव विवर्त, निव हम प्रश्नी ने, इव एएको प्रव क्रानिप्रह एको प्रती ने इस पृष्टे हैं,

शप रहां लानन्द धायक करो। करें मुक्त ने—धमण निर्मात ने प्राह्यक प्रणीक, अनुनादिक देयो। तो नप्राशुक्त अनेपणीक लाण ने सन्तु ने देने ते धायक ने किम करें। स्ट्यादिक सम २ एवं ने साधु ने प्राशुक्त, प्रकोत. अशनादिक ना दानार श्रावक ने कहा। श्रावक ने तो अस्फतो देणा न कले। अने असुमतो लेणा साधु ने न करणे, तो असुमतो दियां अल्प पाप वहु निर्जरा किम हुवे। सगत्रती श०५ उ०६ कहारे आधाकमी आदिक असूकतो आहारा ए निरवध है। एहवी मन में घाटे तथा परूपे ते विना आलोगां मरे तो विराधक कहा। तो सचित्त अने अस्फतो जाणं ने साधुने दियां बहुत निर्जरा पहची थाप उत्तम जीव किम करे। तथा वली भगवती श० ७ उ० १ कह्यो जे श्रावक प्राशुक एपणीक अगनादिक साधु ने देई समाधि उपजावे तो वाछो समाधि पामे इम कहारे। विण अप्राशुक्त अनेवणीक दियां समाधि पामती न कही। तो अवाशुक अनेपणीक जाण नें दियां बहुत निर्जरा किम हुने। केतला एक कहि— कारण पड्यां धावक अवाशुक्र, अनेपगीक, साधु ने विहरावे तो अल्प पाप बहुत निर्जरा हुवे। ते पिण विपरीन कहे छै। साधु ने अस्मतो टेणा श्रावक ने तो करुपे नहीं। तो ते अस्फतो किम देवे। अने कारण पड्या पिण साधु ने असू-भतो न करपे ते किम छेवै। अने कारण पड्या ई असूकतो छेसी तो सेठो क्द रहसी। भगवान तो कह्यो-कारण पड्यां सेंडो रहिणा पोड़ा अड्डीकार करणी। पिण कारण पड्या दोप न लगावे। राजपृत रो पुत्र संव्राम में कारण पड्यां भागे तो ते शूर किम क्रहिए। सती वाजे ते कारण पट्यां शील खंडे तो ते सती किम कहिये। तिम कारण पड्यां अशुद्ध छेवारी धाप करे तेहने साधु किम कहिए। अने तिहा "अफासु अणेसणिङ्जेण" पहचो पाठ कह्यो छै। ते "अफासु" कहितां सचित्त अर्ने "अणेसणिज्ञोणं" कहितां अस्जतो ते तो श्रायक शङ्का पड्या कोई साधुनें न देवै। तो जाण नें अत्राशुक्त. अस्करी साधु नें किम देवे। अनें साबु जाणनें सचित्त अस्भतो किम छेवै। ते भगी कारण पडयां अगुद्ध होवारी थाप करणी नहीं। टीकाकार पिण केवली ने भलायों छै। ने टीका लिखिये छै।

#### ''यत्पुनरिह तत्र तत्केविन गम्यगिति''

शय इहां पिण टोका में ए पाठ नों न्याय केवली नें भल यो ते माटे अशुद्ध लेवारी थाप करणी नहीं। तानी ने भलावणी तथा कोई बुद्धिमान इण पाठरो शनुमान थी न्याय मिलावै पिण निश्चय थाप किम करें, जे अनेरा छत्र पाठ न उत्यपे। अनें ए पिण पाठ न्याये करी थापे एहवूं न्याय नो उत्तम जीव मिलावै। तिवारे कोई कहैं एहर्चू न्याय किम मिलें। नेहनों उत्तर-जे- राति नों वासी पाणी स्त्री आहिक ना कहां सूं श्रावक जाणतो हुन्तो ते वासी पाणी ने किणीही अनरे वावरी लीघो अने ते ठाम में काचो पाणी घाल्यो, पिण ते श्रावक ने काचा पाणीरी खबर नहीं ते तो वासी पाणी जाणी छै। पनले साधु आल्या तिवारे नेणे श्रावक ते वासी पाणी जाणी ने पोता नो व्यवहार शुद्ध निर्हेष चीकस करी ने साधु ने वहिरायो। पाणी तो श्रायुक, अने तेहनी पागड़ी में पृश्ली आहिक सचित नहांख्यो तथा सचित रजादिक जारीर रे लाणी तेहनी पिष श्रावक ने खबर नहीं, प अनेपणीक ते अस्कतो छै, पिणसापरा व्यवहार में श्रायुक प्रणीव, जाणी अत्यन्त चीकस करी श्रणूं हुप वाणीने साधुने चहिरायो, तेहने यहा पाप, वे पाप तो नहिज छै। अने हुप करी दीखां बहुत प्रणी निर्कार हुवे। प न्याय करों पाछ कहा हुवे तो पिण फेवलो जाणी ते सत्य। इम हिज भूंगड़ा में धाणी में कोरो अन्त छै, अचित्त दाखां में सचित्त हाल छै। अचित्त खाहिम में सचित्त हाल है। इम व्याह आहार सचित्त अस्कतो छै, पिण श्रावक तो शुद्ध व्यवहार करी हेवे तो अस्प पाप ते पाप न धो अने वहुत निर्कार हुई। ते पिल अचित नुकतो जाणी सर्वज जाणी प न्याय सूत्र करी मिलतो होती छै।

### इति ५ बोल सम्पूर्गा।

नया इण हिज न्याय ६५ गाथा लिखिये छै।

श्रहा कडाणि भुंजंति श्रणण मन्तेस कम्मुणा। उत्रिक्तिय जाणिज्ञा श्रणुत्रिक्तितित्रा पुणो ॥=॥ एते हिं दोहिं ठाणेहिं वत्रहारा न विज्ञइ। एएहिं दोहिं ठाणेहिं श्रणायारंतु जाण्ण ॥६॥ (स्माजह सुरू १०४ मार बाह)

भार है—साधु भाशी है नाप नहीं ने बस भौदन उपाध्यादिक, कीवा पृत्ता भुर उपभोगे भेरे ते भर माहोनाही अर भारप कमें उपलिस जासीया इसी पुँकारम न श्रोने भश्या कमें ५३ व्यशनादिक ना दानार श्रावक ने कहा। श्रावक ने तो अस्फतो देणा न कल्पे। अने अस्भाती लेगा साधु ने न कल्पे, तो अस्भाती दियां अल्प पाप वहु निर्जरा किम हुवे। भगवती ए० ५ उ० ६ कहा। आधाकमीं आदिक अस्कतो आहारा ए निरवध छै। एहवो मन में घाटे तथा परूपे ते विना आलोया मरे तो विराधक कहा। तो सचित्त अने अस्फतो जाणं ने साधु ने दियां बहुत निर्जरा पहची थाप उत्तम जीव किम करे। तथा वली भगवती श० ७ उ० १ कह्यों जे श्रावक प्राशुक एपणीक अगनादिक साधु ने देई समाधि उपजावे तो पाछो समाधि पामे इम कहारे। विण अप्राशुक अनेवणीक दिया समाधि पामती न कही। तो अवाशुक अनेपणीक जाण ने दियां बहुत निर्जरा किम हुवे। केतला एक कहे-कारण पड्यां श्रायक अप्राशुक्त. अनेपणीक. साधु ने वहिरावे तो अल्प पाप. बहुत निर्जरा हुवे। ते पिण विपरीन कहे छै। साधु ने अस्मतो देणा श्रावक ने तो करुपे नहीं। तो ते अस्कतो किम देवे। अने कारण पड्या पिण साधु ने असू-भतो न करपे ते किम लेवै। अने कारण पड्यां ई असूभनो लेसी तो सेठो कद रहसी। भगवान तो कह्यो-कारण पड्या सेंडो रहिणा पोड़ा अड्डीकार करणी। पिण कारण पड्या दोव न रागावे। राजपूत रो पुत्र संग्राम में कारण पड्यां भागे तो ते शूर किम किए। सती वाजे ते कारण पड्यां शील खंडे तो ने सती किम किहये। तिम कारण पद्यां अशुद्ध छेवारी थाप करे तेहने साधु किम कहिए। अने तिहा "अफासु अणेसणिङ्जेण" पहचो पाठ कह्यों छै। ते "अफासु" कहिता सचित्त अने "अणेसणिज्ञेण" कहितां अस्जतो ते तो आवक शहा पड्यां कोई साधुनें न देवे। तो जाण नें अप्राशुक्त. अमूकतो साधु ने किम देवे। अर्ने साधु जाणनें सचित्त अस्मतो किम छेवै। ते गणी कारण पडगं अशुद्ध होवारी थाप करणी नहीं। टीकाकार पिण केवली ने भलायों छै। ते टीका लिखिये छै।

#### ''यत्पुनरिह तत्व तत्केविन गम्यभिति''

शय इहां विण टोका में ए पाठ नो न्याय केवली नें भल यो ते माटे शराद लेवारी थाप करणी नहीं। तानी नें भलावणी तथा कोई बुद्धिमान इण पाठरो अनुमान थी न्याय मिलावै पिण निश्चय थाप किम करें, जे अनेरा स्त्र पाठ न उत्यपे। अनें ए पिण पाठ न्याये करी थापै एह्न्नूं न्याय तो उत्तम जीव गिलावै। निवारे कोई कहैं पहर्नू न्याय किम मिलें। तेहनीं उत्तर-जे- राति नों वासी पाणी स्त्री आदिक ना कहां सुं श्रावक जाणती हुन्तो ते वासी पाणी ने किण ही अनेरे वावरी लीघो अने ते ठाम में कानो पाणी घालो, पिण ते श्रावक ने काना पाणीरी खबर नहीं ते तो वासी पाणी जाणे छै। पतले साधु आन्या तिवारे नेणे श्रावक ते वासी पाणी जाणी ने पोता नों न्यवहार शुद्ध निर्देष सीकस करी ने साधु ने वहिरायो। पाणी तो अनाशुक, अने तेहनी पागड़ी में पक्षी शादिक सन्वित्त न्हाख्यो तथा सिवत्त रजादिक शरीर रे लागी तेहनी पिण श्रावक ने खबर नहीं, प अनेवणीक ते अस्कतो छै, पिणधापरा न्यवहार में प्राशुक पपणीक, जाणी अत्यन्त चौकस करी घणूं हर्ष माणीनें साधुनें चहिरायो, तेहनें अल्प पाप. ते पाप तो निहां छै। अने हर्ष करी दीशां वहुत घणी निर्कार हुवे। य न्याय करो पाल कहाो हुवे तो पिण केवली जाणे ते सत्य। इम हिज अूंगड़ा में धाणी में कोरो अन्त छै, अचित्त दाखां में सिचित्त दाख छै। अचित्त सादिम में सिचित्त स्वादिम छै। इम च्यार आहार सिचत्त अस्कतो छै, पिण श्रावक तो शुद्ध न्यवहार करी देवे तो अल्प पाप ते पाप न थी अने बहुत निर्जरा हुई। ते पिण किचत स्वादिम छै। इम च्यार आहार सिचत्त अस्कतो ही, पिण श्रावक तो शुद्ध न्यवहार करी देवे तो अल्प पाप ते पाप न थी अने बहुत निर्जरा हुई। ते पिण क्षावक स्वत्त स्वत्त तो जाणी सर्वन्न जाणी सर्वन्न जाणे प न्याय स्त्र करी मिलतो दीसै छै।

#### इति ५ बोल सम्पूर्गा।

तथा इण हिज न्याय ८५ गाथा लिखिये छै।

श्रहा कडाणि भुंजंति श्रगण मन्तेस कम्मुणा। उनिलित्तय जाणिजा श्रणुनिलत्तेतिना पुणो ॥८॥ एते हिं दोहिं ठाणेहिं ननहारो न निजार्। एएहिं दोहिं ठाणेहिं श्रणायारत जाणए॥६॥ (भ्रणनात श्रुव के कर्माव्याह)

भार वे—साधु भाशी ६ काय मदी ने दस्त्र भीवन उपाधवादिक, नीघा पृहला भीरे ते. भार माहोमाही भार भारण दमी उपलिस नाणीना इसी ऐकारस न बोले अशनादिक ना दातार श्रावक ने कहा। श्रावक ने तो असूकतो देणा न कली। अने अस्मतो छेणा साधु ने न कर्णे, तो अस्मतो दिया अल्प पाप वहु निर्जरा किम हुने। भगत्रती श०५ उ०६ कहा। आधाकम्भी आदिक अस्कतो आहारा ए निरवध छै। एहवो मन में घाटे तथा परूपे ते विना आलोगां मरे तो विराधक कह्यो। तो सचित्त अने असुकतो जाणं ने साधु ने दिया बहुत निर्जरा पहची थाप उत्तम जीव किम करें। तथा वली भगवती श० ७ उ० १ कह्यों जे श्रावक प्राशुक एपणीक अशनादिक साधु ने टेई समाधि उपजावे नो षाछो समाधि पामे इम कह्यो। विण अप्राशुक अनेवणीक दिया समाधि पामती न कही। तो अवाशुक अनेपणीक जाण नें दियां बहुत निर्जरा किम हुवे। केतला एक कहें— कारण पड्यां श्रावक अप्राशुक्त. अनेपर्गीक. साधु ने विहरावे तो अल्प पाप नहुत निर्जरा हुने। ते पिण विपरी । कहें छै। साधु ने अस्फतो देणा श्रावक ने तो कर्पे नहीं। तो ने अस्फनो किम देवे। अने कारण पड्यां पिण साधु ने असू-भतो न करुपे ते किम लेबै। अने कारण पड्यां ई असूभती लेसी तो सेठो कई रहसी। भगवान् तो कह्यो-कारण पड्या सेंडो रहिणा पीड़ा अड्डीकार करणी। पिण कारण पड्यां टोप न रागाचे। राजपूत रो पुत्र संधाम में कारण पट्यां भागे तो ते शूर किम कहिए। सती वाजे ते कारण पट्यां शील खंडे तो ते सती किम कहिये। तिम कारण पड्यां अशुद्ध छेवारी थाप करे तेहने साधु किम कहिए। अने तिहां ''अफासु अणेसणिज्ज्ञेणं'' पहवो पाठ कह्यों छै। ते ''अफास'' कहितां सचित्त अर्ने ''अणेसणिज्ञेण" कहितां अस्त्रतो ते तो श्रावक राहु। पड्यां कोई साधुनें न देवें। तो जाण नें अप्राशुक्त. अस्मतो साधु नें किम देवें। अर्ने साधु जाणनें सिचित्त असुभतो किम लेवे। ते भणी कारण पड्या अशुद्ध होवारी थाप करणी नहीं। टोकाकार पिण केवली ने भलायों छै। ते टीका लिचिये छै।

#### 'यत्पुनिह तत्व तत्वेविन गम्यभितिः'

अब इहां विण टोका में ए पाठ नो न्याय केवली नें भल यो ते माहे अशुड लेवारी भाष करणी नहीं। पानी नें भलावणी तथा कोई बुद्धिमान इण पाठरो अनुमान थी न्याय मिलावै विण निश्चय थाप किम करें, जे अनेग स्व पाठ न उत्यपे। अनें ए विण पाठ न्याये करी थापे एहन्ं न्याय नो उत्तम जीव मिलावै। निवारे कोई कई एहवूँ न्याय किम मिलें। नेहनों उत्तर-जे- राति नों बासी पाणी स्त्री आदिक ना कहां सूं श्रावक जाणतो हुन्तो ते वासी पाणी ने किण ही अनेरे वावरी लीघो अने ते टाम में कांचो पाणी घाल्यो, पिण ते श्रावक ने कांचा पाणीरी ज्वर नहीं ते तो वासी पाणी जाणे छै। पनले साथु आव्या तिवारे नेणे श्रावक ते वासी पाणी जाणी ने पोता नों व्यवहार शुद्ध निर्देष चौकस करी ने साधु ने वहिरायो। पाणी तो श्राशुक, अने तेहनी पागड़ी में पश्री शाहिक सचित्त न्हाख्यो तथा सचित्त रजादिक शरीर रे लोगी तेहनी पिण श्रावक ने खबर नहीं, प अनेपणीक ते अस्कतो छै, पिणधापरा व्यवहार में प्राशुक पपणीक, जाणी अत्यन्त चौकस करी घणूं हर्ष साणीनें साधुनें चहिरायो, तेहनें अला पाप, ते पाप तो नहिंज छै। अने हर्ष करी दीशां बहुत धणी निर्जारा हुवे। प न्याय करो पाछ कहा हुवे तो पिण केवलो जाणे ते सत्य। इस हिज भूंगड़ा में धाणी में कोरो अन्त छै, अचित्त दाला में सचित्त दाल छै। अचित्त स्वादिम में धित्त स्वादिम छै। इस व्यक्त थाहार सचित्त बस्त ने है, पिण श्रावक तो शुद्ध व्यवहार करी देचै तो अल्प पाप ते पाप न धो अने बहुत निर्जरा हुई। ते पिष्ण किचल सुकतो जाणी सर्वश्च जाणी प न्याय सूत्र करी मिलतो दीसै छै।

### इति ५ बोल सम्पूर्ण।

तथा इण हिज न्याय ८२ गाथा लिखिये छै।

भ्रहा कडाणि मुंजंति अगग मन्नेस कम्मुणा। उवितिय जाणिजा अणुवित्ततेतवा पुणो ॥=॥ एते हिं दोहिं ठाणेहिं ववहारो न विज्ञहा एएहिं दोहिं ठाणेहिं अणायारंतु जागण ॥६॥ (स्वमङात भु०० ४० ४ मा० चाह)

भार के-माधु भाश्री ६ वाय मर्टी ने बस्न भीजन उपाध्यादिक, कीया एटला भुर उपभोग भेरे ते. भ्रम माहोगाही सर भाष्या क्यें उपलिस जागीना इसी एंकान्स न शोलें भिष्या क्यें करी उपलिस न हुयो इसो पिया न बोले जिया कारता प्राधा कर्म्मा प्रादिक प्राहार पिया सूत्र ने उपरेशे गुद्ध निश्चय वरी ने निर्दोष जायी जीमतो कर्में न लिपाइ. प्रथवा स्मतो प्राहार पिया शका सहित जीमतो कर्में करी लिपाइ. इस्यो ते एकान्त वचन न बोलें। ए विहू स्थानके करी व॰ व्यवहार न थी। ए॰ िहू स्थानके करी प्रमाचार जायो,

अथ इहां कहाो—शुद्ध व्यवहार करी में आधा कार्मी लियो निर्दोष जाणी में तो पाप न लागे। तिम आवक पिण शुद्ध निर्दोष प्राशुक एवणीक जाण में अप्राश्चक अनेवणीक दियो तेहने पिण पाप न लागे। तथा भगवती १०० ८८ उ०८ कहाो वीतराग जोय २ चाले तेहथी कुक्कुटादिक ना अएडादिक जीव हणीजे तेहने पिण पाप न लागे। पुण्य नी किया लागे शुद्ध उपयोग माटे। तथा आचाराङ्ग शु०१ अ० ४ उ० ५ कहाो जो कोई साधु ईर्याई चालताँ जीव हणीजे तो तेहने पाप में लागे हणवारो कामी नहीं ते माटे। तिम आवक पिण शुद्ध व्यवहार करी अप्राश्चक अनेवणीक दियो तेहने पिण पाप न लागे। अजाण पणे तो साधु भेलो अभव्य पिण रहे इचीथा व्रत रो भागल पिण अजाण पणे मेलो रहे पिण तेहनीं शुद्ध व्यवहार जाणी अनेरा साधु वादे व्यावच करे। त्यांने पाप न लागे। अने अभव्य तथा भागल ने जाण में भेलो राखे तो दोष लागे, तिम आवक पिण शुद्ध व्यवहार करी अणाजाण्ये अशुद्ध अशानादिक देवे साधु ने, तो ते आवक ने पिण पाप न लागे। अने जाण ने अशुद्ध दियां पाप लागे हैं। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

#### इति ६ बोल सम्पूर्गा।

तिवारे कोई कहे—अल्प पाप कहाो ते अल्प ग्रब्द थोड़ो अर्थ वाची कहिई पिण अल्प शमाव वाची किही कहाो छै, अल्प कहिनां नथी पहचूं पाठ किहाई कहाो हुवे तो वताबो इम कहे तेहनों उत्तर—पाठे करो लिखिये छै।

ततेणं अहं गोयमा ! अणया कयायी पढम सरद कालसमयंसि अन्यबृद्धि कायंसि गोपाले गां संखिलपुत्ते गां

#### सिद्धं सिद्धत्थगामात्रो नगरात्रो कुम्भ गामं नगरं संपद्धिए विहाराए॥

( भगवती ग्र० १४)

त॰ तिवारे घा० हूं गोतम । घा० एकदा प्रस्तावे . प० प्रथम शरतकाल समय ने विषे माग भीप घा० घाविश्यमान वृष्टि छते. गो० गोगाला मदाली पुत्र साथे सि० सिद्धार्थ ग्राम न० नगर थकी. कु० कूर्म ग्राम नगर प्रते. सं० चाल्या विहार ने प्रथें

अय इहां कह्या अल्प वर्षा में भगवान् विहार कियो। तो थोड़ी वर्षा में तो विहार करणो नहीं। पिण इहां अल्प शब्द अभाव वाची छै। अल्प वर्षा ते वर्षा न थी ते समय विहार कीथो। तिहां भगवती री टीका में पिण अल्प शब्द अभाव वाची पहवो अर्थ कियो छै ते टीका लिखिये छै।

''श्रणवुष्ठि कार्यसिति-श्रल्पशब्दस्याऽभाववचनत्वादविधमान वर्षेत्यर्थः''

क्षय इहां पिण अल्प शब्द नों अर्थ अभाव कियो। अल्प वर्षा ते अविद्य-मान वर्षा (वर्षा नहीं) इम टीका में अर्थ कियो छै। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

### इति ७ बोल सम्पूर्ण।

तथा पाठ लिखिये छै।

श्रप्प प्पाण प्यवीजंमि पडिच्छन्न वुडेम्मिसं समयं संजए मुज्जे, जयं श्रपरिसाडियं ॥३५॥

( उत्तराध्यान प्र० ६ गा६ ३५)

श्रव श्रह्म (मथी) प्राम्यो द्वीन्द्रियादिक श्रव श्रह्म (नथी) दीज. श्रन्नादिक ना, पव दनयोदी गहवी भूमि ने विषे. सव श्राचार बन्त. संव साधु भुव द्वार्व जव यहा सहित. श्रव श्राहार ने श्रह्म नासती थकी इहां पिण कहाो—अल्प प्राणी अल्प वीज है जिहां ते स्थानके साधु ने आहार करवो। तिहाँ टीका में अल्प शब्द अभाव वाची इन अर्थ कियो छै। प्राण वीज न हुवे ते स्थानके आहार करियो। ''श्राविद्यमानानियीजानि'' इति टीका। इहां टीका में पिण नहीं छै वीज जिहां पहवो अर्थ कियो। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

### इति ८ बोल सम्पूर्गा ।

तथा आचाराङ्ग मे पिण अरुप गव्द अभावत्राची कह्यों—ते पाठ छिलिये छैं।

सेय आहच पड़िगाहिए सिया से तं आयाए एगंत मवक्षमेजा एगंत मवक्षमित्ता अहे आरामंसिवा अहे उदस्त-यंसिवा अपंडे अप्पाणे अप्पवीए. अपहरीए अपोसे अप्पोदए, अपुत्तिंग-पण्ग दग. महिश्र. मकडा संताणए. विगिचिय. २ उम्मीसं विसोहिय २ तथो संजया मेव भुंजि-जवा पीइजवा.

( श्राचाराहु- ध्रु॰ २ ग्र॰ १ उ० १)

में ते था। धकरमात् प० धनायपणे सचित आहार ने प० प्रहण करे सि० कशचित से ते ते ते तिया धाहार ने था। प्रहण करी ने ए० निर्जन र्रथान ने विषे म० जावे ए० एकान्त में जावी ने ध० हैं आत वाग में विषे धा० हैं उपाध्रय ने विषे धा० ध्रव्य न भी धाला ध्रव्य न भी शाया। ध्रव्य न भी भी खाला ध्रव्य न भी शाया। ध्रव्य न भी भी खाला ध्रव्य न भी त्या एक्य न भी त्या है से मांव ही रा हो। जाला ध्रद्या स्थान ने विषे विष काढी काढी ने मि० मिल्या हुवा ने वि० शोधी ने त० निर्या सम्बर्ध साथ स्थान स्थान से विषे काढी काढी ने मि० मिल्या हुवा ने वि० शोधी ने त० निर्या सम्बर्ध साथ तथा पाँचे.

स्थ इहाँ पिण सत्य शब्द अभाववाची कहाँ। प्राण बीजादिक नहीँ । होचे ते सानवे शुद्ध करी आहार करवो। टीका में पिण इहा अन्य शब्द अभाव- वाची कहा। छैं। इम अनेक ठामे अन्य किहतां न थी इम कहा। छै। तिम साधु नें सचित अल्भनो अज्ञाण्ये देवै विण पोता नों व्यवहार शुद्ध करी नें दियों ते माटे तहनें विण अन्य ते न थो। पा। अनें घणा हर्ष थी। शुद्ध व्यवहार करी दियां वहुत निर्ज़रा हुवै। पहचो न्याय सम्भविचे छै। शुभ योगां थीं तो निर्ज़रा अनें पुण्य वंधें विण शुभ योगा थी पाप न वंधे। अनें थोड़ो पाप घणी निर्ज़रा बताचे तिण ने पूछी जे—ए किसा योगां थी हुवै। वली व्याक्षं आहार सूकता छै। पिण शङ्का सहित दियां पाप वंधे। तिम व्याक्षं आहार असुकता छै। पिण शङ्का सहित दियां पाप वंधे। तिम व्याक्षं आहार असुकता छै पिण शुद्ध व्यवहार करी सूकता जाणी दीधां पाप न वंधे।

# इति ६ बोल संपूर्ण 📑

तिवारे कोई कहैं - अंत्य शब्द अभाव वाची पिण छैं। अने अत्य नाम थोड़ा नॉ पिण छै। अठे अत्य पाप वहुत निर्जरा कही ते बहुन नी अपेक्षाय अत्य थोड़ों पाप सम्भवै। पिण अञ्य शब्द अभाववाची न सम्भवे इम कहै तेहनों उत्तर पाठे करी लिखिये छै।

इह खलु पाईणं वा जाव उदीणं वा संते गतिया सिट्टा भवंति तंजहा गाहा वईवा जाव कम्म करीवा ते सिचणं श्रायार गोयरे णो सुणिसंते भवति जाव तं रोय माणे हिं एक्कं समण जायं समुद्दिस्स तत्थं २ श्रागारी हिं श्रागाराई चेइयाई भवंति, तंजहा श्राएसणाणिवा जाव भवण गिहाणिवा महयापुढिकिशय समारंभेणं एवं महया श्राउ तेउ. वाउ. वणस्सइ तसकाय समारंभेणं महया श्रारंभेणं महया श्रारंभेणं महया विक्व क्वेहिं पाव कम्मेहिं तंजहा छायणश्रो लेवणश्रो संथार दुवार पिहणश्रो सीतोदए वा परिट्रुविये

पुठ्वे भवति, अगिणकाए वा उज्जलिय पुठ्वे भवति जे भयं-तारो तहप्प गाराइं आएस गािणवा जाव भवणिगहािणवा उवागच्छंति इतरा तरेहिं पाहुडेहिं वहंति दुपवखं ते कम्मं सेवंति अयमाउसो महा सावज किरिया वि भवइ ॥१५॥

इह खलु पाईणं वा जाव तंरोयमाणेहिं ऋष्णणो सय-ट्ठाए तत्थ २ छागारीहिं छागाराइं चेड्रयाइं भवंति तंजहा छाएसणाणिवा जाव भवण गिहाणि वा महया पुढि काया समारंभेणं जाव छागिणिकायवा उज्जालिय पुठ्वे भवति जे भयं तारो तहष्प गाराइं छाएसणाणिवा जाव भवण गिहाणि व उवागच्छंति इतरातरेहिं पाउडेहिं वृद्ंति एगपवखं ते कम्मं सेवंति छायमाउसो छापसावजा किरिया वि भवति ॥१६॥

(भाचाराङ्ग श्रु०२ घर०२ उ०२)

इ० इहां ल॰ निश्चय पा॰ पूर्व दिशा ने विषे जा॰ यावत उ० उत्तर दिशा ने विषे हां॰ ने इएक स॰ श्रद्धावन्त हुने हें तं॰ तं कहे हैं गा॰ गृहस्थ जा॰ यावन क॰ नौकरनी तं॰ तिया श्वा॰ गा॰ गो॰ गोचर गो॰ नहीं छ॰ छगया हुइ जा॰ यावन तं॰ ते रो॰ रुचिवन्त धर्ट ए॰ एक सा॰ साधु ने सा॰ स॰ उद्देश्य परी ने ति ति या गा॰ गृहस्थ या॰ घर चे॰ यनाच्यो इं त॰ ते कहे हैं पा॰ लोहारगाला या॰ यावत भ॰ भवन घर म॰ महा पु॰ पृथिषी कायना पा॰ प्रारम करी स॰ महा पानी ते॰ प्राप्ति वा॰ घायु व॰ दनस्पति त॰ द्रस कायाना, सं॰ भारम्भ करी ने म॰ मोटो सं॰ चिन्तवन म॰ मोटो धारम्भ म॰ महा वि॰ विविध प्रकार पा॰ पाप कमें परी छ० ह्याये से॰ सेपाय सं॰ विहागा को दु० द्वार करे सी॰ गीतल पाणी छाटे पु॰ पिटले भ॰ हुइ। पा॰ पानि प्रज्वाले पु॰ हुइ। जे॰ जे भ॰ साधु त॰ तथा प्रकार या॰ लोहारगाला जा॰ यावन भ॰ भयन घर उ० प्राप्ते इ० इम प्रकार पा॰ टक्या मकान ने निये य॰ यसी दु॰ दोनू पन्न सम्यन्धी क॰ कर्म सोवे तो भा॰ है प्रायुप्तन ! स॰ महा सावध जिया म॰ हुइ॥ १४॥

इट इहां. सः निश्चय पार पूर्व दिशा में विषे जार यावतू. सर ते. रुचिकत्तां पार आपने मा स्वाय, सर तिहां पार गृहस्य पार घर घेर कराच्या भर हवां सर ते हे ही. प्रार स्ना॰ लोहारशाला यावत्. भ॰ भवन घर म॰ महा पु॰ पृथ्वी कायना स्नारम्भ करी जा॰ यावत् स्न॰ स्निश्चाला. प्र॰ पहिलां प्रज्वालित. भ॰ हुइ . जै॰ जे साधु त॰ तथा प्रकार स्ना॰ लोहार-शाला यावत् भ॰ भवन घर उ० जावे ६० इम पा॰ दक्या मकान नें विषे ६० रह्यां धकां. ए० एक पत्त कर्म. सो॰ होवे तो सा॰ सायुष्मम्! स्न॰ स्रस्प (नहीं सा॰ सावद्य किया भ॰ हुइ .॥ १६ ॥

अय इहां कहा।—साधु रे अर्थे कियो उपाश्रयो भोगवे तो महासाध्य किया छागे। दोय पक्ष रो सेवणहार कहा।। अने गृह्ण पोता में अर्थे कीधा उपाश्रय साधु भोगवे तो एक शुद्ध पक्ष रो सेवणहार कहा।। अने अरुप साव्य किया कही। ते साव्य किया नहीं इम कहा।। जे वहुन निर्जरा नी अपेक्षाय अरुप थोड़ो पाप कहे त्यारे छेखे इहां आधा कम्मों स्थानक भोगव्यां महा साव्य किया कही। तिम महा नी अपेक्षाय शुद्ध उपाश्रय भोगव्यां अरु साव्य ते थोड़ी साव्य किया तिणरे छेखे कहिणी। अने इहां अरुप थोड़ो सांवय न सम्भवे, तो तिहां पिण अरुप थोड़ो पाप न सम्भवे अने निद्धेष उपाश्रय भोगव्यां थोड़ी साव्य छागे तो किस्यो उपाश्रय भोगव्यां साव्य न छागे। तिहाँ टीकाकार पिण, अरुप साव्य ते क्षाव्य म थी" इम कहा।। पिण महा साव्य नी अपेक्षाय थोड़ो साव्य इम न कहा।। तिम बहुत निर्जरा है उपाश्रय थोड़ो पाप न सम्भवे। वहुत निर्जरा नी अपेक्षा य अरुप थोड़ो पाप कहे ए अर्थ अण मिलतो सम्भवे छै। ते माटे अप्राशुक अनेपणिक आहार अण जाणतां दियां वहुत निर्जरा हुवे क्षेत्रे पाप न हुवे। ए अर्थ न्यायं सूं मिलतो छै। वली ए पाठ नो अर्थ केवली कहे ते सत्य छै। डाहा हुवे तो विचारी जोई जो।

# इति १० बोल सम्पूर्गा।

# इति ऋल्पपाप बहु निर्जराऽधिकारः!



#### धोभिक्षु महामुनिराज रत

# ऋथ कपाटाधिकारः।

केई पापएडी साधु नाम धराथ ने पोते हाथ थकी किमाड. जड़े उधाडे, अने सूत्र ना नाम भूटा लेई ने किमाड़ जड़वानी धनें उदाड़वानी अणहुंती थाप वरैलैं। पिण सूत्र में तो टाम २ साधु ने किमाड जडणो तथा उद्याडणो वर्जी है। ते सूत्र ना पाठ सहित यथानथ्य लिखिये छै।

#### मनोहरं चित्त हरं मुझ धूबेण वासियं। सकवाडं पंडुरुझोवं मणसावि न पत्थए॥४॥

( उत्तराध्ययन ग्र० ३४ )

म॰ सन्दर. च॰ चित्रघर की क्राहिक ना चित्र युक्त तथा म॰ मार्ल्य पुण्यादिके कंशी तथा पृश्यों करी स्वान्धित स॰ किमाइ सहित प॰ श्रोत वस्त्रे करी डॉक्यो पहना मकान ने साधु म॰ मन वर्रियम् न॰ नहीं प॰ चाक्छै।

अध अठे इस कहा।—िकमाड सहित स्थानक मन करी ने िषण वांछणो नहीं। तो जड़वो किहां धकी। अने केई एक पापएडी इस कहे छै। प तो विषय कारी स्थानक वर्ज्यों छै। पिण किमाड जड़णो वर्ज्यों नहीं। तेहनों उत्तर—मनोहर चित्राम सित घर-रहिया में अने देखवा ने काम आदी। तथा फूल आदिक सूंघवाने अने देखवा ने काम आवे। इम इज किमाइ-जड़वा अने उघाड़वा रे काम आदी छै। ते माटे साधु ने किमाड मने करी पिण जड़णो. उघाडणो. न वाक्ष्ठणो। तो किमाइ जहे तथा उघाड़ी तहनें साधु किम कहिये। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो।

# इति १ बोल सम्पूर्ण ।

तथा वली सावश्यक अ० ४ गोचरिया नी पाटी में कहारे। ते पाउ लिखिये छै।

#### पडिक्रमामि गोचर चरियाए भिक्खायरियाए उघाड कमाड उघाडणाए।

(धावश्यक सूत्र घा० ४)

प॰ प्रति क्रमण् करू छू, गो॰ गो जिम स्थाने २ घास चरे छै तिम हिज स्थाने स्थाने जे भिन्ना प्रहण् किये तिण् ने गोचरी कहीह ते गोचरी ने विषे दोष हुई ते उ॰ थोड़ो छवाड़ो विशेष टवाड़ो किमाड़ ने पिण् न हुई तेहनों उघाड़वो ते खजयणा तेहथी प्रतिक्रमू छू।

अय अठे कहा। थोड़ो उघाडणो पिण किमाड घणो उघाड्यो हुने तेहनों पिण "मिच्छामि दुक्कडं" देने तो पूरो जडणो उघाडणो किहां थकी। साधु थर्ड नें राह्म में अनेक बार किमाड जड़े उघांड़े, अनें दिन रा पिण माहारादिक करतां किमाड़ जड़े उघाड़े तिण में केइ एक तो दोप अदी, अनें केइ एक दोप अदी नहीं। एहवो अन्धारो वेप में छे। तथा गृहस्य किमाड़ उघाड़ी ने महारादिक वहिरावे तो जद तो दोप अदी, अनें हाथा सूं जड़े उघाड़े जद दोप म जाणे। जिम कोई मूर्ष भड़ी अर्थात् चाण्डाल रा घरनी रोटी तो खाने, पिण भड़ी री दीधी रोटी न खाने। तिम होज वाल अज्ञानी पोते किमाड़ जड़े. खोले, अने गृहस्य खोली ने वहिरावे तो दोप अदी। ते पिण तेहवा मूर्ष जाणवा। डाहा हुने तो विचारि जोहजो।

# इति २ बोल सम्पूर्गा।

तथा स्यगढाङ्ग में पहची गाथा कही छै। ते लिखिये छैं।

गो पिहेणात्र पंग्रगे दारं सुन्त घरस्त संजए। पुट्टेग उदाहरे वायं गा समुत्थे गो संथरे तगां॥

( स्यगडाङ्ग )

प्रो॰ कियाहित कोरणे साधु सूने घर रह्यों ते घर नों वारणों डाके नहीं. खो॰ किमाट़ उघाड़े पिया नहीं. दा॰ वारणो पिया सूना घर नों न उघाड़े. कियाहिक धर्म पूडियो प्रथम मार्गा- दिक पृद्धयां थकां. गा॰ सावय वचन न बोजे जिन कल्पी निरवद्य वचन पिगा न बोले. गा॰ तिहां रहितो तृगा कचरादि न प्रमाजें. गाे॰ तृगादिक पायरे नहीं. ए खाचार जिन कल्पी नों छै

अथ अठे इम कहा े और जगां न मिले तो स्ना घर ने विषे रहा साधु पिण किमाड़ जड़े उघाड़े नहीं तो प्रामादिक में रहा किमाड़ किम जड़े उघाड़े प तो मोटो दोप छै। तिवारे केई अज्ञानी इम कहे। प आचार तो जिन कल्पी नों छै। स्थितर कल्पी नों नहीं। इम कहे तेहनों उत्तर—इहां पाठ में तो जिन कल्पी नों नाम कहा न थी। अनें अर्थ में ३ पदां में जिन कल्पी अनें रूसविर कल्पी नों भेलो आचार कहा छै। अनें चौथा पद में जिन कल्पी नों आचार कहा छै। अनें शीलाङ्काचार्य छत टीका में पिण इम हिज कहा । ते टीका लिखिये छे।

''केन चिच्छयनादि निमित्तेन शून्यग्रह माश्रितो भिच्च स्तद्द्वारं कपाटादिना स्थगयेन्नापि तचालयेत्-यावत् ''ग्णावपंग्रगोति'' नोद्धाटयेत्तत्रस्थो न्यत्र या केन-चिद्धमीदिकं मार्गोदिकं पृष्टः सन् सावद्यां वाचं नोदाहरेत् । श्राभिमाहिको जिन कल्पिकादि निरवद्यामपि न नूयात् । तथा न समुच्छिन्द्यात् तृग्णानि कचवरं वा प्रमार्जनेन नापनयेत् । नापि शयनार्थी कश्चि दाभिमहिकस्तृग्णादिकं संस्तरेत् । तृगोरिप सरतारं न कुर्यात् । कम्बलादिना न्योवा सुपिरतृगां न संस्तारेदिति ।

वय इहां कहो। शयनादिक नें कारणे खूना घर में रहाो साधु ते घरना किमाड़ जड़ें उघाड़ें महीं। अनें कोई धर्म नी वात पूछे तो पूछ्यां थकां सायद्य पाप कारी वचन वोटें नहीं। प आचार स्थविरकट्यी नों जाणवो। अनें वली जिन कट्यो तो निरवध चचन पिण नहीं वोटें। तथा तृणादिक कचरो पिण बुहारे नहीं। प आचार जिन किस्पकादिक अभिग्रह्यारों नो जाणवो। जे पूर्वे ३ पद कहाा, तिण में जिन कट्यी खिदर कट्यी नों आचार भेटो कह्यो। अनें चौथा पद में केवल जिन कट्यी नों आचार कह्यो। ते माटे इहां सगटी गाथा में जिन कट्यी नों नाम टेई स्थविर कट्यी ने किमाड़ जड़णो उघाड़णो थापे ते जिन मार्ग ना अजाण पकान्त मुगावादी अन्यायी हैं। आहा हुवे तो विचारि जोइजो।

# इति ३ बोल सम्पूर्गा।

तथा वली मूर्ख कोई अज्ञानी आचाराङ्ग सूत्र में कण्टक घोदिया नों नाम लेई साधु नें किमाड़ जड़णो तथा उघाड़णो थापे। ते पाठ लिखिये छै।

से भिक्खू वा गाहावति कुलस्स दुवार वाहं कंटक वोंदियाए पिंड पिहियं पेहाए तेसिं पुठवामेव उग्गहं अण्णु-न्निवय अपिंडलेहिय अपमि ज्ञिय ग्णो अव ग्रुगोज्जवा पिवसेजवा णिक्खमेज्जवा तेसिंपुञ्चा सेव उग्गहं आणुन्निवय पिंडलेहिय २ पमिज्य २ तनो संजया सेव अव ग्रुगोज्जवा पिवसेजवा गिक्ख-मेजवा ॥ ६॥

(प्राचाराङ्ग धु०२ घ० १ उ०५)

से० ते भि० साधु साध्वी. ग० गृहरूथ ना घरना वारणा. क० कांटा नी डाली सू प० ढंक्यो थको पे० देखी नें. तं० तिण् नें. पु० पहिलां. उ० भवप्रह विना लियां थ्र० विना देख्यां. छ० विना पूज्यां ग्यो० नहीं. उघाइवो. प० हिं प्रवेश करवो. ग्यि० नहीं निकलवो. ते० तिण् री पु० पहिलां. उ० शाज्ञा थ्र० सागी नें प० देख २ प० पूज २ त० वली स० साधु थ्र० उघाड़ें. प० प्रवेश करे. ग्यि० निकले

अय अठै इम कहा। कण्टकचोंदिया. ते कांटा नी शाखा करी वारणो ढंक्पो हुवे तो धणी नी आहा मागी नें पूंजकर द्वार उघाड़णो। अनें केइएक पावण्डी इम कहैं कंटक वोदिया ते फलसो छै। इम कूठ वोले छै पिण कण्टक वोदिया नों नाम फलसो तो किहां ही कहा। मधी अभयदेवस्रि इत टीका में पिण कांटा नी शाखा कही। ते टीका लिखिये छै।

से मियल् वेत्यादि-मिन्नुर्भिन्नार्थं प्रविष्टः सन् गृहपति कुलस्य ''दुवार वाहंति'' द्वारमाग सक्तपटकादि शालया पिहितं प्रेन्य''

इहां विण कांटानी शाखा ते डाली कही। विण फलसो कहो नहीं। ते माटे कण्टक वीदिया नें फलसो थापे ते शास्त्र ना अज्ञाण जीवघातक जाणवा। छाहा हुवे तो विचारि जोई जो।

#### इति ४ बोल सम्पूर्गा ।

तथा वलो केई वाल अज्ञानी आचाराङ्ग नो नाम लेई ने साधु ने किमाड़ जड़णो उदाड़णो थापे, ते जिनागम नी शैलीमा अजाण मूर्ष थका अण हुन्ती थाप करे छै। पिण तिहां तो किमाड़ उदाड़वो पड़े पहवी जायगां में साधु ने रिहवो वर्ज्यों छै। ते पाट लिखिये छै।

से भिक्षवू २ वा उचार पासवणे णं उचाहिजामाणे रात्रो वा वियालेवा गाहवति कुलस्स दुवार वाहं अवगुणेजा तेणेय तस्संधिय।रि अणुपविसेजा तस्स भिक्षवूस्स णो कष्पति एवं विद्ताए "अयं तेणे पविसइवा" णोवा पविसइ उविलय्यति गोवा उविलयित आयवित्य णोवा आयवित वद्दिवा गोवा वदित तेण हृदं अणेण हृदं तस्स हृदं अण्णस्स हृदं अयं तेणे अयं उवयरए अयं हंता अयं एत्थ मकासी तं त-विस्तं भिक्षवुं अतेणं तेणंति संकति अहभिक्षवूणं पुट्वोवदिष्टा जावणो चेतेजा ॥ ४॥

#### ( घाचाराङ्ग भ्रु० २ घ० २ उ० २ )

से॰ ते. भि॰ साबु साध्वी उ॰ बड़ो नीति पा॰ छोटी नीति नी उ॰ बाधा हुवे. रा॰ रानि नें विषे वि॰ सन्ध्या नें विषे गा॰ गृहस्थ ना. छ॰ घर ना हु॰ वारणा घ॰ उघाड़े. ते॰ घोर. त॰ तिष्टां चान्धकार में घा॰ प्रमेश करे त॰ ते भि॰ साधु नें गा॰ नहीं फ॰ क्लपे. ए॰ हम बोलनो. "श्र॰ पृ तिबारे ते॰ घोर. प॰ प्रमेश करे. ईं" गाँ॰ नहीं प्रमेश करे छै उ॰ दिपाने छें गाँ॰ नहीं हिपाने हैं खा॰ पड़्यों छैं गाँ॰ नहीं पत्र्यों हैं व॰ योले हैं गाँ॰ नहीं बोले छे ते॰ घोर हरधो. श्र॰ श्रानेरों हरयो. प॰ पृष्ट चोर. उ॰ सहायक प्र॰ पृ मारणे वालो श्र॰ पृह भाटें हम कियों ते॰ ते भि॰ तपस्वी साधु नें श्राचोर नें चोर हम प्रश्ला हुने. भ॰ भि॰ साधु पु॰ पहिलां. टपरेश पायत् गाँ॰ नहीं. चे॰ करें

अथ इहां कहा। पहुंचे स्थानके साधु ने नहीं रहिवो। तेहनीं ए परं-मार्थ जे उपाश्रय माटी छघुनीति तथा वड़ी नीति परठण री जगां नहीं हुचे, अने ग्रास्य याहिंग्ला किमाड़ जड़ता हुने तिचारे राधि नें विषे अथवा विकाल नें विषे आवाधा पीड़तां किमाड़ खोलणा पड़े। ते खुलो देखी माहे तस्कर आवे, वतायां-न वतायां अवगुण उपजता कहा। सर्व दोपां में प्रथम दोप किमाड़ खोलवा नीं कहा। तिण कारण थी साधु नें किमाड़ खोलतो पडे एहवे स्थानके रहिवो नही। तिवारे कोई कहे इहां तो साधु साध्वी वेहूं ने रहिवो वर्ज्यों छै। जो साधु ने किमाड़ खोल्यां दोप उपजे तो साध्वी ने पिण किमाड़ न खोलणा। इम कहे— तेहनों उत्तर।

इहां "से भिक्खू भिक्खुणीवा" ए साधु रे संटम्न साध्वी रो पाठ कह्यो छै। पिण इहां अभिन्नाय साधु नीं इन छै। साध्वी नो न सम्भवे। इण हिज पाठ में आगल कह्या "तंतवस्तिनं भिक्खुं अतेणं तेण तिसंकति" इहा तपस्वी भिक्ष अचोर प्रति चोर नी शङ्का उपजै, ए साधु नों इज पाठ कह्यो। अने साधु रे साथे साध्वी रो पाठ कह्यो ते उचारण साथ वायो छै। जिम बाचाराङ्ग श्रु० २ अ०१ उ०३ में कहाो साधु साध्वी नं सर्व भण्डोपकरण प्रहीं गोचरी. विहार, दिशा जावणो कहा। तिहां अर्थ में जिन कल्पिकादिक कहा। तो साध्वी ने तो जिन कल्पिक अवस्था न हुई, पिण साधु रे सलग्न साध्वी रो पाठ कह्यो छै। तिम इहां पिण साधु रे संलग्न साध्वी रो पाठ आयो जणाय छै। तथा वली शाचाराग ध्रु ० २ अ० २ उ० ३ पहवो फह्यो-गृहस्य ना घर मे थई ने जाणो पड़े ते उपाश्रय ने विषे साध्वी ने तो रहियो कल्पे,अनें साधुनें न कल्पे। ते माटे इहां आचाराडु में पह वी जना रहियो वर्जी ते साधु नी अपेक्षाय सम्भवें छै। अने साध्यो नी पाठ कहाो ते साधु रे संलग्न माटे जणाय छै। तिम इहां पिण "से भिक्जूवा भिक्जुणीवा"द साधु रे संलग्न साध्वी रो पाठ कह्यो सम्भवै छै। पिण इहां साध्वी रो कथन नहीं जाणवो । डाहा हुवे तो विचारि जोइजो

# इति 🗴 बोल सम्पूर्गा।

तथा वर्ला वृदहकत्म उ० १ कहाो साध्वी नें तो अभंग दुवार रहियो करने गर्दों। अनें साधु नें करने कहाो ते लिखिये छै भो कपइ निगांथीएं अवंग्रय दुवारिए उवस्सए वत्थए, एगं पत्थारं अंतोकिचा, एगं पत्थारं बाहिं किचा ओहाडिय चल मिलियागंसि एवएहं कप्पइ वत्थए॥ १४॥ कपइ निगांथाएं अवगुंय दुवारिए उवस्सए वत्थए॥ १५॥

( बृहत्कलप उ०१)

नो॰ नहीं. क॰ क्ल्पे नि॰ साध्वी नें. घा॰ किमाड़ रहित. उ॰ उपाश्रय ने विपे. व॰ रहिवो (कदाचित रहिवो पड़े तो ) ए॰ एक. ए॰ पड़दो घा॰ माहि नें जंडे सूत्रे वहे कि॰ बांधी नें. ए॰ एक प॰ पड़दो. वा॰ वाहिर. कि॰ बांधी ने चि॰ पहेवड़ी प्रमुख बांधी नें ब्रह्मचर्य यह निमित्तो. उ॰ उपाश्रय में. व॰ रहिवो. क॰ क्ल्पे हैं नि॰ साधु नें. घा॰ किमाड़ रहित पिया ड॰ उपाश्रय ने विपे व॰ रहिवो।

अथ अठे इम कहो। साध्वी नें उघाड़े वारणे रहणो नहीं। किमाड़ म हुवै तो चिलमिली (पछेवड़ी) गांधी नें रहिणो। पिण उघाड़े गरणे रहियो न कल्पे तिणरो ए परमार्थ शीलादिक रायवा निमित्ते किमाड़ जड़नों। पिण शीलादिक कारण विना जड़नों उघाड़नों नहीं। अनें साधु ने तो उघाड़े छारे इज रहियो कल्पे इम कहो। धर्मैसिंह छन भगवती ना ख्वा में १३ आंतरा मे आद्यमो आंतरा नों अर्थ इम कियो। ,,मग्गंतरे हि " कहितां साधु साध्वी नें ५ महात्रत सरीखा छते साधुनें ३ पछेबड़ी अनें साध्वी नें ४ पछेबड़ी, तथा साधु तो किमाड़ देई न रहें। अनें साध्वी किमाड़ विना उघाड़े किमाड़ न सूचे। तो मार्गमांही एवड़ो स्यूँ फेर। उत्तर-साध्वी तो ४ पछेबड़ी अनें सिक्माड़ रहें ते स्त्री ना खोलिया माटे घीतरार नी गाता ते मार्ग मुक्ति नों इज छै। धर्मसिंह छन १३ आंतरा में आर्या नें किमाड़ जड़बो फाो। अनें साधु ने किमाड़ जडणो वज्यों। ते भणी आवश्यक सूयगडाह आचाराह्म गृहत्कारा आदि अनेक सूचां में साधु नें किमाड़ जड़बो उघाड़बो खुलासा चर्ज्या छनां ने द्रव्यल्हिनो पेट भरा जिनागम ना रहस्य ना अजाण पोता नों मन थापवानें काजे अरेक कपोल कल्पिन कुयुक्ति लगावी ने साधु ने किमाड़ जड़वी तथा उद्या-ड़वी थापे ते महा मृवावादी अन्यायी अनन्त संसार रा वधावणहार जाणवा। डाहा हुने तो विचारि जोइजो।

इति ६ बोल सम्पूर्ण।

# इति कपाटाऽधिकारः।

इति श्री जयगिण विरिचितं

# भ्रमविध्वंसनम्।



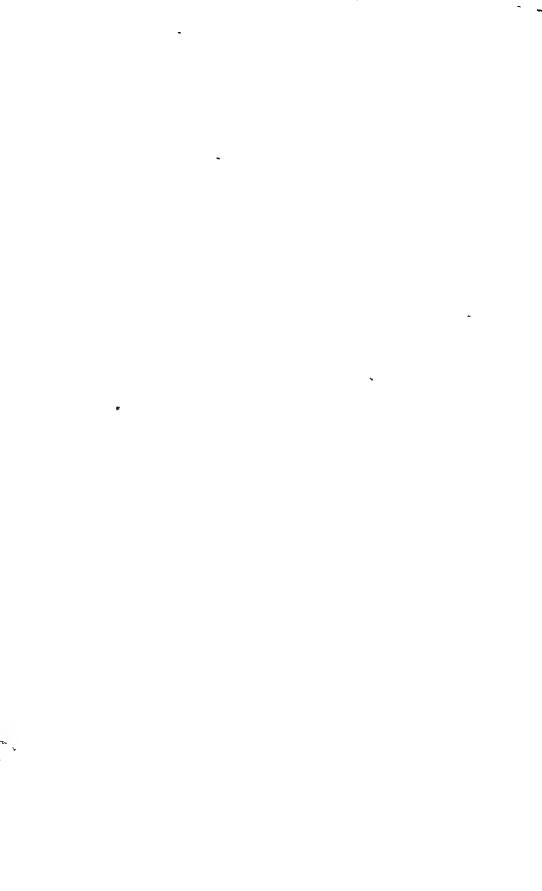

#### प्राप्तिस्थान-

(१) भैरूंदान ईसरचन्द्र चोपडा ।

न० १ पोर्च्यूगीज चर्च स्ट्रीट,

कलकता।

(२) भैरूंदान ईसरचन्द चोपडा । मु०, गंगाशहर ।

जिला वीकानेर।

